# TEXT CROSS WITHIN THE BOOK ONLY

# LIBRARY OU\_176000 AWARININ

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी द्वारा

संस्थापित

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत संस्कृत ऋपमंश हिन्दी कन्नड तामिल ऋदि प्राचीन भणाओं में उपलब्ध ऋगामिक दार्शनिक पौरािश्विक साहित्यिक ऋौर ऐतिहासिक ऋदि विविध विषयक जैन साहित्य का ऋनुसन्धान, उसका मृल ऋार यथासंभव ऋनुवाद ऋादि के साथ प्रकाशन होगा। • जैन मंडारों की सृचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के ऋध्ययनग्रन्थ ऋार लोकहितकारी जैन साहित्य भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

+=1=+

CHECKED 1956

ग्रन्थमाला सम्पाद्क और नियामक-( प्राकृत विभाग )

प्रो० डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, मॉरिस कॉलेज, नागपुर।
प्रो० डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰, राजाराम कॉलेज, कोल्हाण्यः।

## प्राकृत ग्रन्थाङ्क १

प्रकाशक---

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गोकुण्ड रोड, बनारस सिटी।

मुद्रक-पं० पृथ्वीनाय भागेव, भागेव भूषण प्रेस, गायघाट,

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्णा ६ वीर रि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

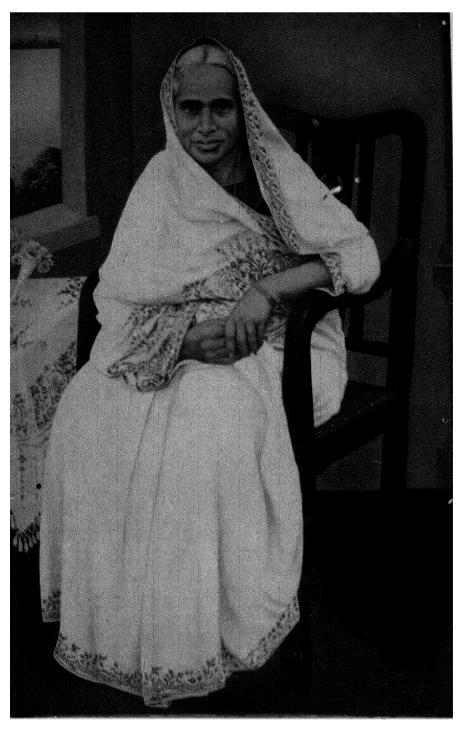

स्व० मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

### JNANA-PITHA MOORTIDEVI JAIN GRANTHAMALA

PRAKRIT GRANTHA No. 1

Bhagwant Bhoodabali Bhadaraya Paneedo

## **MAHABANDHO**

[ MAHADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA ]

## Padhamo Payadi bandhahiyaro

Vol. 1

PRAKRITI BANDHADHIKARA

WITII

HINDI TRANSLATION



**EDITOR** 

Pt. SUMERU CHANDRA DIWAKAR, SHASTRI, NYAYATIRTHA, B. A., LL. B., SEONI C. P.

Published by

BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI.

### BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI

FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### MOORTI DEVI

## INANA-PITHA MOORTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS IN
PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI, KANNADA & TAMIL EFC..
AVAILABLE IN ANCIENT LANGUAGES, WILL BE PUBLISHED
IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THE TRANSLATION IN MODERN LANGUAGES.

137

ALSO CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR

JAIN LITERATURE WILL BE PUBLISHED

GENERAL EDITORS OF THE PRAKRIT SECTION

PROF. DR. HIRALAL JAIN, M. A., D. LITT.,
MORRIS COLLEGE NAGPUR.

PROF. DR. A. N. UPADHYE, M. A., D. LITT., RAJARAM COLLEGE, KOLHAPUR.

PRAKRIT GRANTHA No. 1

**PUBLISHER** 

AYODHYA PRASAD GOYALIYA,

SECY. BHARATIYA JNANA PITHA,

DURGAKUND ROAD, BENARES CITY.

Printed by -BHARGAVA BHUSHAN PRESSS, BENARES.

Founded in
Falguna Krishna, 9,
Vir Sam. 2470

All Rights Reserved.

Vikram Samvat 2000 18th Feb. 1944.



ग्राचाय्यं शान्ति सागर महाराज

# सम्पू

# चारित्रचक्रवर्ती पूज्य श्री १०८ श्राचार्य शान्तिसागरजी महाराजके कर कमलोंमें

—सुमेरुचन्द्र दिवाकर

# सूची

| प्रकाशकीय                     | ••••        | ••••  | 7–8            |
|-------------------------------|-------------|-------|----------------|
| ग्रन्थमाला सम्पादकका प्रास्ता |             | 9–10  |                |
| "                             | ,, अंग्रेजी |       | 11–12          |
| <b>प्रीफेस—दिवाकर</b> जी      | ••••        | ••••  | 13-19          |
| प्राक्कथन ,,                  | ••••        | ••••  | १-१०           |
| प्रस्तावना •,,                | ••••        | ••••  | <b>११−8∘</b>   |
| महाबन्धपर प्रकाश              | 100         | • • • | ११–१३          |
| महाधवल नाम प्रचारका           | कारण        | •••   | १४             |
| महा <b>ब</b> न्धके अवतरणका    | इतिहास      | •••   | १५–२२          |
| भूतबलिका समय                  | •••         | •••   | २२–२५          |
| प्रन्थकी प्रामाणिकता          | • • •       | •••   | २५–२७          |
| <b>म</b> ङ्ग लाचरण            | •••         | •••   | २ <b>७–३</b> ० |
| श्रेष्ठमङ्गल अनादिमङ्गल       |             | •••   | ३०–३१          |
| मङ्गल पद्यके रचयिता           | •••         | •••   | ३१–३२          |
| प्रतिलिपिके विषयमें           | • • •       | • • • | <b>३२</b> –३३  |
| महाबन्धका प्रभाव              |             | •••   | ३३–३४          |
| महाबन्धके परिशीलनकी           | •••         | ३४–३७ |                |
| प्रशस्ति परिचय                | •••         | •••   | ३७–४०          |
| कर्मबन्ध मीमांसा              | ••••        | ••••  | ४ <b>१—७६</b>  |
| विषयसूची                      | ••••        | ••••  | ७७             |
| संकेतसूची                     | ••••        | ••••  | ७८             |
| मूलग्रन्थ                     |             | ••••  | १-३४८          |
| गाथासूची                      | •••         | • • • | ३४९            |
| शब्द सूची                     | ••••        | ••••  | ३४९–५०         |



स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य सृडविद्री



स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य श्रवसक्तिगोळ



श्रीमान् नागराज श्रेष्ठी, मृडविद्री





त्रिलोक चूडामिंग चैत्यालय, चन्द्रनाथ बसदि मृडविदी

स्व. श्रीमान् रघुचन्द्रजी बरुट्टा मंगलुर





## प्रकाशकीय

प्राचीन जैन ग्रन्थों की शोध-खोज, सम्पादन-प्रकाशन तथा आधुनिक लोकोपयोगी धार्मिक साहित्यक ऐतिहासिक सुरुचिपूर्ण भव्य साहित्य के निर्माण ग्रौर प्रकाशन की भावनाग्रों से प्रेरित होकर सेठ शान्तिप्रसादजी ग्रौर उनकी सहधम्मंचारिणी श्रीमती रमारानीजी ने फाल्गुन कृष्ण ६ वि० सं० २००० शुक्रवार, १८ फरवरी १६४४ को बनारस में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की।

उनकी धर्मनिष्ठ स्नेहमयी स्वर्गीय माता मूर्तिदेवी की अभिलाषा जैन सिद्धान्त ग्रन्थों-विशेष कर जयधवल, महाधवल के उद्धार की थी। अतः उनकी अभिलाषा की पूर्ति स्वरूप उनकी पवित्र स्मृति में ज्ञानपीठ से एक मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्रकाशित की जा रही है।

ज्ञानपीठ की स्थापना को ३-४ मास ही हुए थे कि श्री पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर ने स्वसम्पादित प्रस्तुत ग्रन्थराज प्रथमखंड को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करने की अभिलाषा प्रकट की । माताजी की अभिलाषा पूर्तिस्वरूप जयधवल का प्रकाशन जैनसंघ के तत्त्वावधान में प्रारम्भ हो चुका था। अतः महाधवल को ज्ञानपीठ से प्रकाशित करना तुरन्त निश्चय कर लिया गया ग्रौर वीरशासन जयन्ती की शुभ वेला में प्रेस में दे दिया। परम सन्तोष की बात है कि ३ वर्ष पश्चात् श्रुतपंचमी के पुण्य दिवस पर उत्सुक ग्रौर भिक्तविभोर जनता को उसके पूजन का अवसर मिल रहा है। हमारी अभिलाषा इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने की थी, पर प्रेस आदि की कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका।

दिवाकरजी ने अनेक विघ्न बाधाग्रों को पार करके जिस साहस ग्रौर अदम्य उत्साह से यह अलभ्य ग्रंथ प्राप्त किया, उतनी ही लगन ग्रौर परिश्रम से इसका सम्पादन किया है। ग्रंथराज की उपलब्धि, अनुवाद ग्रौर सम्पादनादि सब कुछ आत्मकल्याण की पिवत्र भावना से किया है ग्रौर इसी भाव से ज्ञानपीठ को प्रकाशन के लिये भेंट कर दिया है। जिनवाणी के उद्धार की दिवाकरजी की यह निस्पृह भावना ग्रौर लगन अनुकरणीय ग्रौर अभिनन्दनीय है।

हम उन धर्म-प्रेमी महाशयों का विशेषतः मूडिबद्री के पू० भ्रट्टारकजी का स्मरण करके आत्म-विभोर हो उठते हैं,जिन्होंने घोर संकट काल में, जब कि शास्त्रों को जला-जला कर स्नान के लिये गरम पानी किया जाता था, मन्दिर विध्वंस किये जाते थे; प्राणों से लगाकर इस ग्रंथरत्न की रक्षा की ग्रौर उपयुक्त समय आने पर उनके उत्तराधिकारियों ने भगवन्त भूतबलि की यह धरोहर समाज के कल्याणार्थ सौंप दी।

समाज उन सभी बन्धुग्रों का आभारी है जिन्होंने इस ग्रन्थराज की गोपनीय भण्डार से उपलब्धि ग्रौर प्रतिलिपि कराने में एक क्षण के लिये भी सहयोग दिया है, अथवा प्रयत्न किया है।

वे महानुभाव भी कम आदर के पात्र नहीं हैं जिन्होंने ग्रन्थ की प्राप्ति में विघ्न नहीं डाला, क्योंकि बने बनाये शुभ कार्य तिनक से विघ्न से छिन्न भिन्न होते देखे गये हैं।

पं परमानन्द जी साहित्याचार्य श्रौर पं कुन्दनलाल जी शास्त्री के हम विशेषतः आभारी हैं जिन्होंने उक्त ग्रंथ के सम्पूर्ण आद्य अनुवादमें दिवाकरजी को नींव की ईट की तरह सहयोग देकर इस ग्रन्थप्रासाद की जड़ जमाई।

ज्ञानपीठ के प्राकृत विभाग के सम्पादक ख्यातिप्राप्त डॉ० हीरालालजी ने इस ग्रन्थ का प्रास्ताविक लिखा है ग्रौर संस्कृत विभाग के सम्पादक न्यायाचार्य्य पं० महेन्द्रकुमार जी की देख-रेख में मुद्रण ग्रौर प्रकाशन हुआ है। समस्त प्रूफ उन्होंने देखे हैं। दोनों ही विद्वान ज्ञानपीठ के विशिष्ट ग्रंग हैं, उन्हें धन्यवाद देने का हमें अधिकार नहीं है।

हम उन सभी बन्धुस्रों के आभारी हैं जिनकी कृपा या भावनास्रों से यह ग्रन्थ-राज प्रकाश में आया स्रौर हमें भी घर बैठे दर्शनों स्रौर स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त हुआ । भार्गव प्रेस के मालिक पं० पृथ्वीनाथजी भार्गव भी धन्यवाद के पात्र हैं।

| डालमिय<br>५ म <b>ई</b> ः |       |        |                 | अयोष्याप्रसाद गोयलीय,<br>मन्त्री             |
|--------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| •                        |       |        | ग्रन्थ की लागत— |                                              |
| ११००)                    | कागज  | ग्रन्थ | 200)            | कवर डिजाइन, ब्लाक की छपाई, कागज              |
| २०००)                    | छपाई  | ,,     | •               | व्यवस्था, प्रूफरीडिंग म्रादि                 |
| <b>१</b> 500)            | जिल्द | ,,     | 8400)           | बिकी खर्च, विज्ञापन, भेंट, फुटकर खर्च ग्रादि |
| -                        |       |        | १००००) सगभग     |                                              |

## पास्ताविकं किञ्चित्

जब मैंने षट्लंडागमका सम्पादन प्रारम्भ किया था तब मेरे मार्गमें अनेक विन्न बाधाएँ उपस्थित थीं। तो भी जब उक्त प्रंथका प्रथम भाग सन् १९३९ में प्रकाशित हुआ और छोगोंने उसका आनन्दसे स्वागत किया, तब मुझे यह आशा हो गई कि कठिनाइयोंके होते हुए भी यथा-समय तीनों सिद्धांत प्रंथ प्रकाशमें छाये जा सकेंगे। फिर भी मुझे यह भरोसा नहीं था कि मेरी आशा इतने शीन्न सफल हो सकेगी और साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें संसार-युद्धके कारण अधिकाधिक बाधाओंके उपस्थित होते हुए भी, जयधवलाका प्रथम भाग सन् १९४४ में तथा महाबंधका प्रथम भाग सन् १९४७ में ही प्रकाशित हो सकेगा। जैनसमाज और उसके विद्वानोंके इन सफल प्रयत्नोंसे भविष्य आशापूर्ण प्रतीत होता है।

मैं षट्खंडागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें बतला चुका हूँ कि धवल और जयधवल सिद्धांतोंकी प्रतिलिपियाँ सन् १९४४ में ही मूडबिद्रीके शास्त्रभंडारसे बाहर आ गई थीं और उसके पश्चात् कुछ वर्षोंमें उनकी प्रतियाँ उत्तर भारतमें उपरुभ्य हो गईं। किंतु महाधवल नामसे प्रसिद्ध सिद्धांत ग्रंथ फिर भी मूडबिद्दी सिद्धांत मंदिरमें ही सुरक्षित था । जब मैंने सन् १९३८-३९ में इन सिद्धांत ग्रंथोंके अन्तर्गत विषयोंको जाननेका प्रयत्न प्रारंभ किया तब मुझे यह जानकर बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ थोड़ा बहुत वृत्तान्त महाधवलकी प्रतिके विषयमें प्राप्त हो सका था उसके आधारपर उस प्रतिमें केवल वीरसेनाचार्यकृत सत्कर्म चूलिकाकी एक पश्चिका मात्र है और महाबंधका वहाँ कुछ पता नहीं चलता तब मैंने इस विषयपर अपनी आशंका और चिंताको प्रकट करते हुए कुछ लेख प्रकाशित किये और अधिकारियोंसे इस विषयकी प्रेरणा भी की कि वे मूडबिद्रीकी ताडुपत्रीय प्रतिका सावधानीसे समीक्षण कराकर महाबंधका पता लगावें। मुझे यह कहते हर्ष होता है कि मेरी वह प्रार्थना शीघ्र सफल हुई । मूडबिद्रीके भट्टारक जी महाराजने, पं० लोकनाथ शास्त्री व पं० नागराज शास्त्रीसे ताडपत्रीय प्रतिकी जाँच कराई और मुझे सूचित किया कि उक्त पंजिका ताडपत्र २७ पर समाप्त हो गई है, एवं आगेके पत्रोंपर महाबंधकी रचना है। देखिये जैनसिद्धांत भास्कर (भाग ७, जून १९४०, पृ० ८६-९८ ) में प्रकाशित मेरा लेख 'श्री महाधवलमें क्या ?' एवं षट्खंडागम भाग ३, १९४१ की भूमिका पृ० ६-१४ में समाविष्ट 'महाबंधकी खोज'।

इस अन्वेषणसे उत्पन्न हुई रुचि बढ़ती गई और शीव्र ही, विशेषतः पं० सुमेरचंद्र जी दिवाकरके सत्प्रयत्नसे, दिसम्बर १९४२ तक महाबंधकी प्रतिलिपि भी तैयार हो गई व उन्होंने प्रस्तुत प्रथम भागका सम्पादन व अनुवाद कर डाला। उनके इस स्तुत्य कार्यके लिये मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंडितजीने अपनी प्रस्तावनामें जो सामग्री उपस्थित की है उसके साथ षट्खंडागमके प्रकाशित ७ भागोंमें मेरे द्वारा लिखी गई भूमिकाओंको पढ़ लेनेकी मैं पाठकोंसे प्रेरणा करता हूँ। इससे इन सिद्धांतोंके इतिहास व विषय आदिका बहुत कुछ परिचय प्रात हो

सकेगा। पंडितजीकी भूमिकाके पृ० ३० पर णमोकार मंत्रके जीवद्वाणके आदिमें अनिबद्ध मंगल होनेके सम्बन्धका वक्तन्य मुझे बिलकुल निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि वह प्राचीन प्रतियोंके उपलब्ध पाठ एवं आचार्य वीरसेनकी टीकोकी युक्तियोंके सर्वथा विरुद्ध है। इस सम्बन्धमें षट्खंडागम माग २ की भूमिकाके पृ० ३३ आदि पर मेरा 'णमोकार मंत्रके आदि कर्ता' शीर्षक लेख देखें।

महाधवल सिद्धांत नामसे प्रसिद्ध शास्त्र यथार्थतः षट्खंडागमका ही महाबंध नामक छठवाँ खंड है। जैसा कि मैं उसके प्रथम भागकी भूमिकामें बतला चुका हूँ। वहाँ मैं इस प्रंथके कर्ताओं व समय आदिके सम्बन्धका भी विचार कर चुका हूँ। तबसे अभी तक कोई ऐसी नवीन सामग्री प्रकाशमें नहीं आई जिसके कारण मुझे अपने उस मतमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो।

यद्यपि महानंध षट्लंडागमका ही एक अंश है और उन्हीं मृतबिल आचार्यकी रचना है जिन्होंने पूर्व पांच खंडोंके बहुभागकी रचना की है, यहाँ तक कि उसका मंगलाचरण भी पृथक ने होकर चतुर्थ खंड वेदनाके आदिमें उपलब्ध मंगलाचरणसे ही सम्बद्ध है। तथापि यह रचना एक स्वतंत्र प्रंथके रूपमें उपलब्ध होती है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं—एक तो यह प्रंथ पूर्व पांचों भागोंको मिलाकर भी उनसे बहुत अधिक विशाल है, और दूसरे उस पर धवलाकार वीरसेनाचार्यकी टीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुविस्तृत रचनापर टीका लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी। इस ग्रंथका विषय बहुत ही शास्त्रीय है जिसमें केवल जैनदर्शनके उन्हीं मर्मज्ञोंकी रुचि हो सकती है जिन्हों कर्मसिद्धांत सम्बन्धी सूक्ष्मतम व्यवस्थाओंकी जिज्ञासा हो।

ज्ञानपीठ मूर्ति देवी जैन ग्रंथमालाके प्राकृत विभागके सम्पादक और नियामक के नाते मैं इस अवसर पर श्रीमान साहु शान्तिप्रसादणी जैनका अभिनन्दन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ जैसी संस्था स्थापित की व भारतीय संस्कृतिकी छुपी हुई निधियों का संसारको परिचय करानेके हेतु अपनी मातृश्रीकी स्मृतिमें यह मूर्ति देवी जैन ग्रंथमाला प्रारंभ कराई। मुझे आशा और विश्वास है कि उनकी धर्मपत्नी तथा ज्ञानपीठ की सञ्चालक समितिकी अध्यक्षा श्रीमती रमारानीजीकी रुचि तथा संस्थाके संचालक न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारणी शास्त्रीके परिश्रम, अभियोग और उत्साहसे संस्थाका कार्य उत्तरोत्तर गतिशील होगा। मेरी सब विद्वानोंसे प्रार्थना है कि वे संस्थाके उद्देश्यकी पूर्ति में सहयोग प्रदान करें।

मारिस कालेज, नागपूर १५–४–४७

हीरालाल जैन, यन्थमाला सम्पादक।

<sup>(</sup>१) ''इदं पुण जीवद्वाणं णिबद्धमंगलं । यचो 'इमेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं' इदि एदस्स सुचस्सादीए णिबद्ध 'णमो अरिइंत!णं' इच्चादि देवदाणमोक्कारदंसणादो ।'' —घ० टी० पृ० ४१ ।

णित्रद्धका अर्थ स्वरचित है, जिसे दिवाकरजीने स्वयं अपनी भूमिकाके पृ॰ २९ में स्वीकार किया है। यथा—''अर्थात् सूत्रके आदिमें सूत्ररचियताके द्वारा रचित देवता नमस्कार निकद

#### FOREWORD.

When I started editing the SATKHANDAGAMA, there were several difficulties in my way. Still, when the first volume was published in 1939 and was received with general applause, I became hopeful that, inspite of all the hindrances then existing, all the three Siddhanta works would be brought to light in due course. But I did not then expect that my hope will materialize so soon as to lead to the publication of JAYADHAVALA Vol. I in 1944 and of MAHABANDHA Vol. I in 1947, inspite of the additional difficulties in the way of such literary efforts, created by the World War. These successful efforts of the Jaina Community and its scholars augur well for the future.

I had already described in my introduction to Vol. I of Satkhandagama, how copies of DHAVALA and JAYADHAVALA Siddhanta had emerged from the Moodbidri temple as early as 1915 and how the same had become available in North India during the subsequent years. But the so-called MAHADHAVALA Siddhanta was still confined to the private archives of the Moodbidri temple. When I examined critically the contents of these Siddhanta works in 1938-39, I was startled to find that the scanty information available about the manuscript of Mahadhavala only showed the existence of a gloss (Panchika) on the supplementary portion (Chulika) of Virasena's commentary Dhavala, and there was no trace of the Mahabandha. I, therefore, published a few articles on the subject expressing my anxiety in the matter and also urged upon the proper authorities the necessity of a thorough examination of the palmleaf manuscript in search of Mahabandha. I am glad to say that my appeal met with a ready response. The Bhattarakaji got the palmleaf manuscript examined by pandit Lokanath Shastri and his colleagues, and reported to me that the gloss ended on leaf 27 and the rest of the MS. did contain the MAHABANDHA (See my article on "Shri Mahadhavala men kya?" in Jaina Siddhanta Bhaskara Vol. VII, June 1940, pp. 86-98; and "Mahabandha ki khoja" in Satkhandagama Vol. III, 1941, Introduction, pp. 6-14.)

The interest aroused by this discovery was kept up, and a transcript of the Mahabandha was completed by the end of 1942, mainly through the efforts of Pandit Sumerchandra Diwakara, the editor of this volume, to whom my best thanks are due for the laudable task he has done in obtaining, editing and translating the text, as well as in writing the introduction which the readers would be well advised to supplement by the information presented in my introductions to the seven volumes of Satkhandagama so far published, in order to get a clear idea of the

history and subject-matter of these works. The remarks of Pandit Sumerchandraji on page 30 of his introduction regarding the Pancha Namokara Mantra as 'anibaddha mangala' in Jivatthana appear to me to be entirely baseless as they are against the reading available in the old MSS. and the arguments set forth by Virasenacharya which I have discussed in my introduction to Vol. II, p. 33 ff. under the heading 'Namokara Mantra ke Adikarta.'

The MAHABANDHA, popularly known as Jayadhavala Siddhanta forms the sixth section (khanda) of the Satkhandagama, as I had already shown in my introduction to Vol. I of that work where I had also discussed all the evidence available on the point of authorship and age of these works. No new material has since been brought to light and therefore my views on the subjebt remain unaltered.

Though Mahabandha is an integral part of the Satkhandagama, and is composed by the same author Bhutabali who did not even provide it with a separate benediction (Mangala), but made it share the one given at the beginning of the fourth Khanda Vedana, yet it has come down to us in a separate manuscript for two reasons. Firstly, the composition is much larger in volume than even all the first five sections put together; and secondly, it contains no commentary by Virasena, the author of Dhavala, who thought it unnecessary to comment upon a work which was so exhaustively self-sufficient. The subject-matter of the work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina philosophy who desire to probe the minutest details of the Karma Siddhanta.

As the General Editor of the Series, I take this opportunity to congratulate and offer my best thanks to Mr. Shantiprasad Jain for establishing the BHARATIYA JNANA-PITHA at Benares and starting this series of publications in memory of his mother Moortidevi, with the noble object of making known to the world the hidden treasures of ancient Indian culture. I hope and trust that with the keen interest of Mrs. Shantiprasad Shrimati Rama Rani, the President of the Managing Committee, and the industry, zeal and enthusiasm of Nyayacharya Pandit Mahendrakumar Shastri, the acting Director of the institution, the work started would continue to advance steadily towards the goal. I appeal to all scholars to co-operate with the institution in achieving its laudable object.

Morris College, Nagpur. 15th March, 1947. H. L. Jain, M. A., LL. B., D. Litt., General Editor.

### PREFACE.

We have great pleasure in placing before the literary world the first volume of Mahabandha alias Mahadhavala, which was hitherto hidden in the Shastra Bhandar of Moodbidree (South Kanara). Mahabandha and its It is one of the three most reputed and revered Jain importance. canonical works, whereof Jayadhavala and Dhavala have seen the light of the day and have reached the hands of scholars. Ordinarily this Mahabandha is supposed to be as remarkable as the said two Shastras but as a matter of fact, this is worthy of greater attention, since it is the biggest Prakrit Sutra work consisting of forty thousand slokas, composed in the beginning of the Christian era.

This Mahabandha is the sixth part of the great Shatkhandagama Sutra. The commentary on the five parts is called Dhavala, composed by Acharya Virasen in the 9th century A. D. during the reign of Jain monarch Amoghavarsha having 72000 slokas. The original sutras consist of 6000 slokas, out of which only 177 sutras had been written by Pushpadanta Acharya and the remaining portion was composed by Sri Bhutabali Acharya. Thus the entire composition of Bhutabali comes to about 46000 slokas.

The other sacred work Jayadhavala is a commentary written in the 9th century A. D. by Virasen and Bhagwata Jinasen Acharya in 60000 slokas on one of the most sacred scriptures, named Kashaya Pahuda of Gunadhara Acharya. This Kashaya Pahuda consists of only hundred and eighty gathas, which also belong to the early part of the Christian era. Naturally therefore Dhavala and Jayadhavala commentaries cannot rank with Mahabandha from antiquarian stand-point.

This work deals with the Bandha category, which is one of the sevenfold Tattvas in Jainism, in the Jain Sauraseni Prakrit. The language is simple and lucid. The entire work is in prose, with the exception of about one and a half dozen verses. About three thousand slokas of the work are missing, since they have been eaten by worms and so they cannot be replaced by any amount of human effort.

The entire work has no historical reference; even the name of the author Acharya Bhutabali does not appear in such a voluminous Historical reference. composition, probably reflecting author's detachment for name, which according to poet Milton is the last infirmity of noble mind.'

In the panegeric the name of the work appears as Mahabandha, 'which is a mine of meritorious karmas' ( सत् पुण्याकर महाबंधदपुस्तकं ). This book has been referred to in the Dhavala and Jayadhavala on several occasions and its authorship is ascribed to Bhutabali. The prashasti of palm-leaf manuscript mentions, that it was written through the munificience of Raja Shantisena's pious and benevolent queen Mallikadevi for the purpose of presentation to an erudite Muniraj Maghanandi who was the disciple of Meghachandra Suri in commemoration of the successful completion of her Panchami-Vrita. This throws light upon the fact that in ancient India the ladies of high family had refined taste and were attached to literature. It is through the generosity of Mallikadevi, that we have at least one copy amid us written in the Kannad script. It is really a matter of profound regret that such important work has not been preserved in any other Bhandara.

The Dhavala sheds light upon the descent of this work and the historicity of Monks Bhutabali, Pushpadanta and their spiritual preceptor Dharasena Acharya. He was a great soul and an enlightened scholar well-versed in some portions of the Twelve-Angas, which had been composed by the head of Jain hierarchy, Gautama Ganadhar, who had received direct Teaching from the Omniscient Tirthankara Bhagwan Mahavira. Dharasena flourished after Lohacharya, who died 683 years after Mahavira's Nirvana i. e., in 137 A. D. What is the exact date of Dharasena is not definitely known, but it is surmised that he must have lived a couple of years after Lohacharya. It is just possible that he might have seen the demise of Lohacharya, who possessed the knowledge of entire Acharanga. It appears, therefore, that Dharasena should belong to the later half of the second century after Christ.

It transpires that Dharasena Acharya was proficient in the occult science of Ashtanga Nimitta Shastra; as also in 'Maha-Karma-Prakriti-Prabhrita.' On one occasion his mind was diverted towards the sudden disappearance of canonical Teachings of Mahavira Bhagwana and this fact grieved him a great deal. He made up his mind to preserve the Teaching, which was fresh in his memory. He imparted instructions to Bhutabali and Pushpadanta, who were sent to him by the religious head of the monks of the south on his requisition for sending disciples specially remarkable for their memory and retentive faculty. After the termination of studies, the disciples left the place in accordance with the wishes of their master. Pushpadanta went to Vanavas Desa (modern Wandewash), composed 177 sutras and sent them to Bhutabali with his high-souled disciple

PREFACE 15

Jinapalita to Dramila Desa. After going through the sutras Bhutabali could see into the mind of Pushpadanta. Jinapalita communicated to him that his master is not expected to survive long, thereby suggesting him that he should speed up into the matter of compiling the teaching imparted to them by the preceptor, Dharasena Acharya.

Bhutabali devoted himself to writing with single mind and was successful in completing the whole of Shatkhandagama Sutra. Fortunately Pushpadanta was alive then, therefore he sent the entire composition to his colleague Pushpadanta with the selfsame saint Jinapalita. Pushpadanta was extremely delighted to see his heartfelt wishes fulfilled and he performed the worship of the scripture with due eclat and grandeur accompanied by the huge assemblage of Jains.

The date of the author is not mentioned, but it appears that it

Date of the author. must be assigned to the later part of the 2nd century

A. D.

The subject matter of this book, as already mentioned, is Bandha, which forms an essential part of the doctrine of Karma. Almost all the The Subject matter. believers in transmigration attach importance to the philosophy of Karmas. The adage, 'as you sow, so you reap,' is significant enough to show the universality and popularity of this doctrine, but the treatment of this subject is unique in Jain philosophy, in as much as it is scientific, rational and elaborate. No other system has explained this matter, as has been done by Jain thinkers and sages.

With a view to appreciate this doctrine it is necessary to comprehend the nature of the world. Our analysis brings out, that there are sentient and non-sentient beings in this universe. The soul is possessed of consciousness, while other objects, devoid of this faculty, are matter, space, time, etc. The special characteristics of matter are taste, smell, touch and colour. All that is perceived by us is material. Like the soul matter is also indestructible. They are eternal, therefore they are not created by any agency, whether super-natural or super-human. The whole panorama of nature is the outcome of the combination or the chemical action of atoms due to the property of smoothness and aridity. The variegated forms and appearances are evolved out of material atoms. But this has driven many a thinker to the conclusion that some Intelligent and Supreme Being is at the helm of affairs. He creates, destroys and recreates. The entire world dances attendance to His sweet wishes. He is Omnipotent, Omniscient and Enjoyer of transcendental bliss.

The Jain philosophers do not agree with the idea of a Supreme Being, guiding the destinies of all things, since it does not stand to critical examination and logical interpretation. Impartial study and mature thought lead us to the conclusion, that this world full of barbarities and inequalities cannot be the handiwork of a good, happy Omnipotent and Omniscient God. The observations of the great scientist Huxley deserve special attention in this respect:—

"In my opinion it is not the quantity, but the quality, of persons among whom, the attributes of divinity are distributed, which is the serious matter. If the divine might is associated with no higher ethical attributes than those, which obtained among ordinary men; if the divine intelligence is supposed to be so imperfect that it cannot foresee the consequences of its own contrivances; if the supernal powers can become furiously angry with the creatures of their omni-potence and in their senseless wrath destroy the innocent along with the guilty; or if they can show themselves to be as easily placated by presents and gross flattery as any oriental or accidental despot; if in short, they are only stronger than mortal men and no better, then surely, it is time for us to look somewhat closely into their credentials and to accept none but conclusive evidence of their existence."—Science & Hebrew Tradition, p. 258.

This world cannot be the creation of a benevolent and good God, for it presents a poor picture of the abundance of misery and calamity as the lot of the majority of its creatures. Arnold in his Light of Asia argues:—

"How can it be, that Brahma, Would make a world, and keep it miserable, Since, if all-powerful, he leaves it so, He is no good, and if not powerful, He is not God."

Due to these failings, the Jains believe in a God, who is Omniscient, who is passionless and who enjoys the bliss of perfection, and who does not bother about the creation or destruction of the world. The manifold conditions of sentient beings are due to frution of Karmas acquired by the Jiva in the past.

Some think, that the soul is pure and perfect; therefore it is wrong to suppose it as the reaper of the harvest of its merits or demerits.

Bondage of Karma. This view goes against our experience and reason. The mundane soul is impure, since it is contaminated with thatter assuming the form of good or bad karmas. We see that the Jiva

PREFACE 17

has been imprisoned in this body, which is a store-house of the filthiest of objects. The pure, perfect and powerful soul would never have liked to reside in such an impure tabernacle even for a moment. We therefore infer, that the jiva is under forced-servility of some thing, which is instrumental to such an awkward position of the soul. The main source of this downfall is the matter, having assumed the form of a Karma.

This karma is material, since its effects, auspicious or otherwise, are visible either on the physical body or they are exhibited by means of association or separation of material objects.

This soul, although immaterial, is recipient of good or evil effects of the karmas, which are material. This phenomenon should not be-wilder any one, for we see that the intelligent being is subject to intoxication caused by drinking wine, which is non-sentient. It is to be noted, that the very liquor does not cause any intoxication to the bottle, which contains it. Such is the nature of things.

The mundane soul has got vibrations through mind, body or speech. The molecules, which assume the form of mind, body or speech, engender vibrations in the Jiva, whereby an infinite number of subtle atoms is attracted and assimilated by the Jiva. This assimilated group of atoms is termed as Karma. Its effect is visible in the multifarious conditions of the mundane soul. As a red-hot iron-ball, when dipped into water, assimilates its particles; or as a magnet draws iron filings towards itself due to magnetic force; in the like manner the soul, propelled by its psychic experiences of infatuation, anger, pride, deceit and avarice, attracts karmic molecules and becomes polluted by the karmas. The psychic experience is the instrumental cause of this transformation of matter into a karma; as the clouds are instrumental in the change of sun's rays into a rainbow.

When karmas come in contact with the soul fusion occurs, whereby a new condition springs up, which is endowed with marvellous potentialities and is more powerful than infinite atom bombs. One can easily imagine the power of karmas, which have covered infinite knowledge, infinite power, infinite bliss of the soul and have made a beggar of this very Jiva, who is no less than a Paramatman by its intrinsic nature. Psychic experiences of anger etc., cause the fusion of karmas and these karmas again produce feelings of attachment, aversion or anger etc., thus the chain of karmic bondage continues ad infinitum.

This karma-soul-association is without a beginning. There has been no period, when the fusion of karmas took place in a pure soul. It is beyond comprehension, that a perfect, pure, blessful, omniscient and powerful soul will ever enter into the folly of embracing the karmas and thus dig its own grave by inviting innumerable and indescribable sufferings.

When the husk of a paddy is removed from it, the rice loses its power of sprouting; likewise when the husk of karmic molecules is removed from the mundane soul, the resulting perfect Jiva cannot be imprisoned by the regermination of karmas. The nature of a soul, entangled in the cob-web of transmigration, can be understood easily, when we divert our attention to the impure gold found in a mine. The association of filth with golden ore is without beginning, but when the foreign matter is burnt by fire and various chemicals, the resulting pure gold glitters; in the like manner the fire of right belief, right knowledge and right conduct destroys the karmic bondage in no time. If the fire of self-absorption is intense, the work of destruction can be achieved within a span of 48 minutes. This destruction does not mean complete annihilation of the atoms, but it denotes the dissociation of karmic molecules from the soul.

While explaining the nature of karmas, the Jain saints have cited the instance of meals, transforming into blood, flesh, bone, muscle, marrow etc. in accordance with the digestive power; similarly the karmas assume innumerable forms in conformity with the psychic experiences of the Jiva. These karmic molecules are superfine. They are not visible even with the aid of physical instruments. Even after the destruction of this physical gross body the karmas are not destroyed. The karmic body and the electric body (Taijas Sharira) always control and regulate the activities of the Jiva. Had they left the Jiva for a moment, no power in the world could have recaptured the soul in the clutches of karmas and debarred the Divine Being from enjoying transcendental bliss of liberation.

The bondage of Jiva and Karma has been classified into 'Prakriti', 'Sthiti', 'Anubhaga' and 'Pradesha' bandha. The first i. e., the prakriti Varieties of Bandha. bandha deals with the nature of the karmic bondage; e. g. the nature of opium is intoxication. Similarly the 'Gyanavarniya' karma obstructs the knowledge; the 'Darshanavarniya' obstructs darshana (form of consciousness, which precedes knowledge); 'Vedaniya' enables the soul to have sensations of pleasure or pain through senses; 'Mohaniya', the ring-leader of the karmas, causes delusion and perversed vision of the self and nonself; 'Ayuh' determines the length

of life in a particular body; 'Nama' is responsible for physical form, complexion, constitution etc., 'Gotra' decides the birth in high or low family and the last one, 'Antaraya', acts as an impediment in the acquisition and enjoyment of things, possession of strength etc. These eightfold karmas are further sub-divided into 148 varieties. The present volume deals with this Prakriti Bandha from several stand-points. The second one i. e., 'Sthiti Bandha' determines duration of the bondage; the third, 'Anubhaga Bandha' deals with the potentiality of various karmas, the fourth, 'Pradesha Bandha' causes the division of karmic molecules into several varieties in accordance with the vibrations of the soul.

Modern worldly-wise man perhaps may think that this work has no bearing upon life and it is a mere display of intellectual exercises.

An aspirant for liberation will immediately differ from this viewpoint. In Mahabandha he will find wonderful remedy for warding off Utility of Study. the feelings of attachment or aversion and thereby uplift the soul to the sphere of equanimous contemplation, which ultimately leads to the final beatitude. One who devotes himself to the study of this work is so deeply engrossed therein, that he forgets for a while the world of attachment and aversion. His Holiness the Digamber Jain Acharya Charitra Chakravarti Sri Shantisagar Maharaj, had once remarked, "This Shastra must be thoroughly studied by those who are tired of transmigration and who long for liberation. Proper knowledge of Bandha-Tattva is essential before proceeding towards the ultimate goal of purity and perfection."

In the end, we deem it our duty to express our sincere gratefulness to Sri D. Manjjaiya Heggade, B. A., M. L. C., Dharmasthala, His Holiness Bhattarak Sriman Charukirti Panditacharya Swami, Moodbidree and the trustees of the Jain Siddhanta Temple, Moodbidree (South Kanara) for the kind permission to take a copy from the original text preserved in the Siddhanta Mandir.

We are also thankful to *Sri Shanti Prasad Jain*, B. Sc., Dalmianagar, founder of the BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI, through whose munificience this volume is coming to the hands of the public.

## "तं वत्थुं मुत्तव्वं, जं पिंड उपज्जूए कसायग्गी। तं वत्थुं सल्लियजो, जत्थुवसम्मो कसायाणं॥"

---भगवती आराधना गा० २६२

\*

जिनके कारण कषाय अग्नि बढ़े वे सभी पदार्थ हेय हैं। जिनसे कषायोंका उपशमन हो वे सभी पदार्थ उपादेय हैं।

88

# "बंधाणं च सहावं, वियाणित्र्यो अपणो सहावं च। बंधेसु जो विरज्जदि, सो कम्मविमोक्खणं कुणई।।"

—समयसार गा० २९३

\$

आत्मा और बन्धका स्वभाव जानकर जो विवेकी बन्धसे विरक्त होता है वह कर्मींका क्षय करता है।

## प्राक्कथन

**→**◆()**→**→

जैन संसारमें धवल, जयधवल, महाधवल ( महाबन्ध )-इन सिद्धान्तग्रंथोंका अत्यधिक सन्मान और श्रद्धापूर्वक नाम स्मरण किया जाता है। ये परम पूज्य शास्त्र मूड़िबद्री, दक्षिण कर्णाटकके सिद्धान्त मन्दिरके शास्त्रमंडारको समलंकृत करते हैं। इन प्रंथरतोंक प्रभाववश संपूर्ण भारतके जैन बन्धु मूडिबद्रीको विशेष पूज्य तीर्थस्थल सदृश समझ वहांकी वंदनाको अपना विशिष्ट सौभाग्य मानते थे, और वहां जाकर इन शास्त्रोंके दर्शनमात्रसे अपनेको कृतार्थ मानते थे। भगवद्भक्त जिस ममत्व, श्रद्धा तथा प्रेमभावसे पावापुरी, सम्मेदिशखर, राजिगिरि आदि तीर्थस्थलोंकी वंदना करते हैं, प्रायः उसी प्रकारकी समुज्ज्वल भावनाओं सिहत श्रुतभक्त श्रावक तथा श्राविकाएं उत्तर भारतसे जाकर दक्षिण भारतके पश्चिम कोणमें मंगलूर बन्दरके पार्श्वतीं मूडिबद्रीकी वन्दना करते थे। जिन व्यक्तियोंको सिद्धान्त प्रंथोंके कारण पूज्य मानी गई मूडिबद्रीको जानेका सौभाग्य नहीं मिला, वे उक्त स्थलकी परोक्षवन्दना करते हुए उस सुअवसरकी बाट जोहा करते थे, जब वे वहां पहुंच कर अपने चक्षुओंको सफल कर सकेंगे।

कहते हैं—ये सिद्धान्तशास्त्र पहले जैनबद्री—श्रमणवेलगोलाके महनीय प्रंथागारको अलंकृत करते थे। पश्चात् ये प्रंथ मूडबिद्री पहुंचे। इन प्रंथोंकी प्रतिलिपि भारतवर्ष भरमें अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इन शास्त्रोंका प्रमेय क्या है, यह किसीको भी पता नहीं था। बहुत लोग तो यह सोचते थे कि इन शास्त्रोंमें आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार सदृश चमत्कारप्रद एवं भौतिक आनन्दवर्धक सामग्री-निर्माणका वर्णन किया गया होगा। हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, प्रामोफोन, सोना बनाना आदि सब कुछ इन शास्त्रोंमें होंगे। इस काल्पनिक महत्ताके कारण साधारण व्यक्ति भी शुतदेवताकी वंदनाको सोत्कण्ठ सन्नद्ध रहते थे।

ये प्रंथ अपनी महत्ता, अपूर्वता तथा विशेष पूज्यताके कारण बड़े आदरके साथ निधि अथवा रत्नराशिके समान सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे जाते थे। जिस प्रकार विशेष भेंट लेकर भक्त गुरुके समीप जाता है, उसी प्रकार वन्दक व्यक्ति भी यथाशक्ति उचित द्रव्य-अपण करके प्रंथराजकी वन्दना करता था। शास्त्रमंडार खुलवानेके लिए द्रव्यापण आवश्यक था। सिद्धान्त-मंदिर मूडविद्रीके व्यवस्थापक लोग ही शास्त्रोंपर अपना स्वत्व समझते थे, उनकी ही कृपाके फल स्वरूप दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रोंकी एकमात्र प्रति पुरानी (हडेगन्नड) कनड़ी लिपिमें थी, स्रतः उस लिपिसे सुपरिचित तथा प्राकृत भाषाका परिज्ञाता हुए बिना प्रन्थका यथार्थ रस लेने तथा देने-वाला कोई भी समर्थ व्यक्ति ज्ञात न था। प्रन्थको उठाकर दर्शन करा देना स्त्रोर चोरोंसे या बाधकोंसे शास्त्रोंको बचाना इतना ही कार्य व्यवस्थापक करते थे। इसका फल यह हुआ, कि अत्यन्त जीर्ण तथा शिथिल ताड़पत्र पर लिखे प्रन्थोंकी पुनः प्रतिलिपि कराकर सुरक्षाकी ओर ध्यान न गया, इससे महाधवल-महाबन्धके लगभग तीन, चार हजार रलोक नष्ट हो गए, किन्तु इसका पता किसीको भी नहीं हुआ।

जैनकुलभूषण स्व० सेठ माणिकचंद जी जे० पी० बंबईसे सन् १८८३ में बंदनार्थ मूडिबद्री पहुँचे। वे एक विचारक श्रीमान् थे। शास्त्रोंका दर्शन करते समय उनकी भावना हुई, कि प्रंथको किसी विद्वान्से पढ़वाकर सुनना चाहिए, किन्तु योग्य अभ्यासीके अभाववश उस समय उनकी कामना पूर्ण न हो पाई। उनके चित्तमें यह बात उत्कीर्णसी हो गई, कि किसी भी तरह इन शास्त्रों का उद्धार करके जगत्के समक्ष यह निधि अवश्य आना चाहिये। तीर्थयात्रासे लौटते हुए उक्त सेठजीने अपने हृदयकी सारी बातें अपने अत्यन्त स्नेही सेठ हीराचन्द्र नेमचंदजी सोलापुर वालोंको सुनाई। सेठ हीराचंदजीके अंतःकरणमें दक्षिणयात्राकी बलवती इच्छा हुई, अतः आगामी वर्ष वे मूडिबद्रीके लिए रवाना हो गए। ब्रह्मसूरि शास्त्री नामक प्रकाण्ड जैन विद्वान् जैनबद्रीमें रहते थे। वे इन शास्त्रोंको बांचकर समझा सकते थे। अतः सेठ हीराचन्दजीने उक्त शास्त्रीजीको जैनबद्रीसे अपने साथ रख लिया था। जब प्रंथोंका मंगलाचरण पढ़कर उनका अर्थ सुनाया गया, तब श्रोतृमंडलीको इतना आनन्द मिला, जिसका वाणीके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता।

प्रवाससे छोटने पर सेठ हीराचन्दजीके चित्तमें प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी इच्छा हुई, किन्तु छोिकक कार्यों में संलग्नताके कारण बहुत समय व्यतीत हो गया और मनकी बात कृतिका रूप धारण न कर सकी। इस बीचमें सेठ नेमीचंदजी सोनी अजमेर पं० गोपालदासजी वर याको साथ लेकर तीर्थयात्रार्थ निकले और मृडबिद्री पहुंचे। उनके प्रभाव तथा सत्प्रयत्नसे स्थानीय व्यवस्थापक पंचमंडलीने पं० ब्रह्मसूरि शास्त्रीके द्वारा देवनागरी लिपिमें प्रतिलिपि करानेकी स्वीकृति प्रदान की। अत्यन्त मन्दगतिसे कार्य प्रारंभ किया गया और थोड़ी नकल मात्र हो पाई कि अंतरायने विघन उत्पन्न कर दिया।

सेठ हीराचन्दजीके प्रयत्नसे प्रतिलिपि निमित्त लगभग चौदह हजार रूपयोंकी समाज द्वारा सहायताकी व्यवस्था हुई, श्रातः ब्रह्मसूरि शास्त्रीके साथ गजपति उपाध्याय महाशय मिरज-निवासीके द्वारा पूर्वोक्त स्थगित कार्य पुनः चालू हुआ। कुछ काल व्यतीत होते पर दुर्भाग्यसे ब्रह्मसूरि शास्त्रीका स्वर्गवास हो गया। श्रतः पं० गजपितजी ही कार्य करते रहे । धवला और जयधवला टीकाओंकी नकल लगभग १६ वर्षों में पूर्ण हो पाई। इस बीचमें श्री देवराज सेट्टि, शांतप्पा उपाध्याय और ब्रह्मराज इन्द्रने कनड़ी भाषामें एक प्रतिलिपि कर ली। इधर गजपति उपाध्याय मुडबिद्रीके सिद्धान्तमन्दिरमें विराजमान करनेके लिए देवनागरी लिपिमें प्रतिलिपि करतेथे, उधर गुप्त रूपसे अपनी विदुषी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाईके सहयोगसे कनड़ीमें भी एक प्रतिलिपि तैयार कर ली, जिसका किसीको रहस्य अवगत न था। वह प्रति उपाध्यायजीने विशेष पुरस्कार लेकर स्वर्गीय लाला जम्बुप्रसादजी रईस सहारनपुरको प्रदान की। उनने पं० विजयचंद्रय्या श्रौर पं० सीताराम शास्त्रीके द्वारा उस कनड़ी प्रतिलिपिसे देवनागरीमें जो प्रतिलिपि लिखवाई उसमें सात वर्षका समय व्यतीत हुआ। पं० विजयचंद्रय्यासे कनड्डी प्रति बचवाकर सीताराम शास्त्री नकल करते थे। शीघ्र कार्य निमित्त सीतारामजी साधारण कागज पर पहले लिख लेते थे, पीछे ळाळा जम्बुप्रसादजीके भण्डारके लिए नकल तैयार करते थे। सीताराम शास्त्रीने अपने पासके साधारण कागज पर लिखी गई नकल परसे अन्य प्रतिलिपि की। उसके आधार पर अन्य प्रतियां लिखाकर आरा, सागर, सिवनी, दिल्ली, बंबई, कारंजा, इन्दौर, व्यावर, अजमेर, झालरापाटन

आदि स्थानों में पहुंचाई गई। इससे जयधवल और धवल शास्त्रोंके दर्शन तथा स्वाध्यायका सौभाग्य अनेक व्यक्तियोंको प्राप्त होने लगा।

मूडिबद्री वालोंको अन्धकारमें रखकर जिस ढंगसे पूर्वोक्त दो सिद्धान्त शास्त्र मूडिबद्रीसे बाहर गए और उनका प्रचार किया गया, उससे मूडिबद्रीके पंचोंके हृदयको बड़ा आधात
पहुंचा। मूडिबद्रीकी विभूतिके अन्यत्र चले जानेसे मूडिबद्रीके प्रति आकर्षण कम हो जायगा,
यह बात भी उनके चित्तमें अवश्य रही होगी, इस कारण अब उनने महाधवल-महाबन्धकी
प्रतिलिपिके विषयमें पूर्ण सतर्कतासे कार्य लिया। दूधका जला छांछको भी फूक कर पीता
है, इस कहावतके अनुसार उनने महाबन्धको शास्त्र भंडारमें इतना अधिक सुरक्षित कर दिया,
कि भेंट देनेवाले व्यक्ति भी महाबंधके स्थानमें अनेक बार अन्य शास्त्रका दर्शन कर अपने
मनको काल्पनिक संतोष प्रदान करते थे कि हमने भी महाधवल जी आदिकी बंदना कर ली।
अब महाबंधका यथार्थ दर्शन जब कठिन हो गया तब प्रतिलिपिकी उपलिधकी तो कल्पना भी
नहीं की जा सकती थी।

सेठ हीराचंदजी के सत्प्रयत्नसे महाबंधकी देवनागरी प्रतिलिपिका कार्य पं० लोकनाथजी शास्त्री मूडिबिद्रीके प्रन्थागारके लिए करते जाते थे। यह कार्य सन् १९१८ से १९२२ पर्यन्त चला। इसी बीचमें प० नेमिराजजीने इसकी कनड़ी प्रतिलिपि भी बना ली। तीनों सिद्धान्त पंथोंकी प्रतिलिपि करानेमें लगभग बीस हजार रूपया खर्च हुए और छन्बीस वर्षका लम्बा समय लगा।

तीनों प्रन्थोंकी देवनागरी तथा कनड़ी प्रतिलिपिके हो जानेसे अब सुरक्षण सम्बन्धी चिन्ता दूर हो गई, केवल एक ही जिटल समस्या श्रुतभक्त समाजके समक्ष सुलझाने को थी, कि महाबंधको बंधन मुक्त करके किस प्रकार उस ज्ञाननिधिके द्वारा जगत्का कल्याण किया जाय? इस क्षेत्रमें महान् प्रयत्नशील सेठ माणिकचंदजी बंबई तथा सेठ हीराचंदजी सोलापुर सफल मनोरथ होनेके पूर्व ही स्वर्गीय निधि बन गए।

दिगस्वर जैन महासभाने इस विषयमें एक प्रस्ताव पास करके प्रयत्न किया, किंतु वह अरण्यरोदन रहा। महासभाका एक वार्षिक उत्सव सन् १९३६ में इन्दौरमें रावराजा दानवीर श्रीमन्त सर सेठ हुकमचंदजीकी जुबलीके अवसर पर हुआ। वहाँ महाबंधके विषयमें हमने प्रस्ताव पेश करनेका प्रयत्न किया, तो महासभाके अनेक अनुभवी व्यक्तियोंने इस बातका विरोध किया, कि यह अनावश्यक है, वह प्रन्थ तो मूडबिद्रीकी समाज देनेको बिल्कुल तैयार नहीं है। विशेष श्रम करनेपर सीभाग्यसे पुनः प्रस्ताव पास हुआ और उसमें प्राण-प्रतिष्ठानिमित्त एक उपसमितिका निर्माण हुआ। उसके संयोजक जिनवाणीभूषण धर्मवीर स्व० सेठ रावजी सखाराम जी दोशी बनाए गए। लेखक भी उसका अन्यतम सदस्य था। सेठ रावजी भाईने दो बार मूडबिद्रीका लम्बा प्रवास करके एवं हजारों रुपया भेंट करनेका अभिवचन देकर भी सफलता निमित्त प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश मनोरथ पूर्ण न हो पाया। कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो गईं, जिनने मधुर संबंधोंमें भी शैथिल्य उत्पन्न कर दिया। महाबंध उपसमितिके समक्ष यहाँ तक विचार आने लगा, कि जिनवाणी माताकी रक्षा निमित्त व्यक्तिगत अनुनय-विनयका मार्ग छोड़कर अब न्यायालयका आश्रय लेना चाहिए। किन्हीं व्यक्तियोंके विचित्र प्रन्थ-मोहकी पूर्ति निमित्त विश्वकी अनुपमनिधिको अब अधिक समय तक बंधनमें नहीं रखा जा सकता।

न्यायालयके द्वार खटखटानेके विचार पर हमारी आत्माने सहमति नहीं दी। सहसा हृदयमें यह भाव उदित हुए, कि अदालतके द्वारपर मूडिबद्रीवालोंको घसीष्ट कर कष्ट देना योग्य नहीं है, कारण इनके ही पूर्वजोंके प्रयत्न और पुरुषार्थके प्रसादसे प्रंथराज अबतक विद्यमान हैं, और अब भी वे यथामति उनकी सेवा कर ही रहे हैं। उनकी श्रुत-भक्ति तथा सेवाके प्रति कृतज्ञतावश हमारा मस्तक नम्न हो जाता है। यदि हम पुनः उनसे सस्नेह अनुरोध करेंगे, और अपनी बात समझावेंगे, तो वे लोग अवश्य हमारी हृदयकी ध्वनिको ध्यानसे सुनेंगे। न माल्यम क्यों, हृदय बार बार यह कहता था, कि प्रेम-पूर्ण प्रयत्नके पथमें ही सफलता है?

कुछ समयके पश्चात् पुरुषार्थी धर्मवीर सेठ रावजी भाईका स्वर्गवास हो गया। इससे आत्मा बहुत व्यथित हुई। हमने सोचा-भगवन्! श्रव यह महाबंधकी प्राप्तिकी कठिन तथा जटिल समस्या कबतक और कैसे सुलमती है।

सुदैवसे प्रंथराजकी प्रतिलिपि प्राप्तिके मार्गकी बाधात्रोंका अभाव होना तथा अनुकूल परिस्थितियोंका निर्माण अब आरंभ हो जाता है। इस संबंधकी चर्चा रुचिकर होगी, ऐसी आशा है।

सन् १९३९ की बात है। श्रमणवेलगोलामें भगवान् बाहुबलिस्वामीकी भुवनमोहिनी, विश्वातिशायिनी दिव्य मूर्तिके महाभिषेककी पुण्यवेला आई। किन्तु मैसूर प्रान्तमें स्व० सेठ एम० एल० वर्धमानैय्या सदृश कार्यकुशल, प्रभावशाली, उदार तथा समर्थ नेताके अभाव होनेसे आदर-णीय भृष्टारक श्री चार्कीर्ति पंडिताचार्य (पूर्वमें जो ब० नेमिसागर जी वर्णीके रूपमें विख्यात थे) महाराज श्रमणवेलगोला तथा उनके सहयोगी महानुभाव, अन्तरायोंकी अपरिमित राशि देख सचिन्त थे, और गोम्मटेश्वर स्वामी से पुनः पुनः प्रार्थना करते थे—'देवाधिदेव, आपके चरणोंके प्रसादसे यह मंगलकार्य सम्यक् प्रकार संपन्न हो, कोई भी विद्न नहीं आने पावे।'

उस समय जैन गजटके संपादक तथा श्राखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन राजनैतिक स्वत्वरक्षक समितिके मंत्रीके रूपमें हमने यथाशक्ति महाभिषेक सफलता निमित्त पंत्र द्वारा आंदोलन किया, विद्नकारियों का तीव्र प्रतिवाद किया तथा मैसूर राज्यके दीवान सा० आदि उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार द्वारा अनुरोध किया। उस समय हमारे लेखों श्रादिका कनड़ी श्रनुवाद मैसूर राज्यके आस्थान महाविद्वान् पं० शांतिराज जी शास्त्रीके कनड़ी पत्र विवेकाम्युदय में छपता था, इस कारण कर्णाटक प्रान्तीय जैन बन्धुओं से हमारा श्रान्तिरक स्नेह सम्बन्ध सहज ही स्थापित हो गया। यही स्नेह आगे सफलतामें प्रमुख हेतु बना।

महाभिषेक-महोत्सवका पुण्य श्रवसर आया। लाखों वंदक विश्ववंदनीय विभूतिकी वंदना द्वारा जीवन सफल करनेके लिए भारतवर्षके कोने कोनेसे आए। उस महाभिषेकके अपूर्व समारोहको कौन भूल सकता है। बड़े सौभाग्यसे हम भी अपने पिताजी आदिके साथ वहां पहुंचे। भट्टारकजी से मिलने गए, तब उनके समीप उस प्रान्तके प्रमुख जैन बंधु बेठे हुए थे। वहां स्वामी जीने (भट्टारक महाराजका बड़ा प्रभाव तथा सन्मान है। मैसूर महाराज भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, उनको वहां स्वामी जी कहते हैं।) हमारे प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रगट किया। उनने बड़े बड़े शब्दों द्वारा लोगोंकों हमारा परिचय देते हुए इस महाभिषेकको संपन्न करानेका विशेष श्रेय हमें

प्रदान किया। हम चिकत हो गए। महाराजसे कहा—"हमने क्या कार्य किया, जिसका आप इतना उल्लेख कर रहे हैं। हमारा इतना पुण्य नहीं है। गोम्मटेश्वर स्वामीके चरणोंके प्रति भक्तिवश कुछ सेवा बन गई, उसे अधिक मूल्यवान बताना आपकी ही महत्ता है।" स्वामी जी ने अपनी कर्णाटकी ध्वनि (tone) में कहा, "क्या आपकी स्तुति करके हमें कुछ प्राप्त करना है, जो हम यहां अतिशयोक्ति पूर्ण बात कहते।" हमें चुप हो जाना पड़ा।

चलते समय स्वामीजी ने हृदयसे मंगल आशीर्वाद दिया और 'फलेन फलमालमेत'— (इन फलों के द्वारा तुम्हें' महाफल मिले) कहते हुए कुछ पक्व फल हमें दिए। वह पर्वका दिन था। हमारे हाथोंमें फलोंको देखकर एक शास्त्रीजीने व्यंग्यमें कहा—क्या श्रंग्रेजीकी शिक्षाने आपकी प्रवृत्ति बदल तो नहीं दी? हमने भट्टारक जीसे फल प्राप्तिकी बात सुनाई, तो वे बोल उठे— ''आप खूब मिले, और लोग तो भट्टारक जीको फल चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं और भट्टारक जी आपको देते हैं।" हँसते हुए हम अपने स्थान पर आ गए।

महाभिषेक बड़े वैभव और अपूर्व आनन्दपूर्वक संपन्न हुआ। अभिषेकके कलशोंकी बोलीसे प्राप्त रकम मैसूर स्टेटके अधिकारियोंके पास जमा हो गई। किन्तु बहुतसे धर्मबन्धु अपने धनको अपने ही अधिकारमें रखनेकी बात सोचते थे। अर्थव्यवस्था निमित्त सर सेठ हुकमचंद्र जीके स्थानपर एक बैठक हुई। उसमें कर्णाटक प्रान्तके प्रभावशाली व्यक्ति श्री डी० मंजैय्या हेगड़े बी० ए० धर्मस्थल तथा उस प्रान्तके विशेष श्रीमंत श्री रघुचन्द्र बल्लाल मेंगलोर भी शामिल हुए थे। वह मीटिंग उक्त दोनों महानुभावोंके साथ हमारे स्निग्ध सम्बन्धोंके स्थापन तथा संवर्धनमें कारण पड़ी। यहां यह लिख देना उचित होगा कि 'महाबन्ध'के व्यवस्थापकोंमें उन लोगोंका प्रमुख स्थान था, इसलिए उनके साथका परिचय तथा मैत्री सम्बन्ध भावी सफलताके मार्गके लिए' अनुकूलताको सूचित करते थे।

महाभिषेक-महोत्सव पूर्ण होनेके पश्चात् मूडिबद्री कार्कल आदिकी वन्दना निमित्त हम मैंगलोर पहुंचे। वहां श्री वल्लाल महाशयसे अकस्मात् भेंट हो गई। प्रसंगवश हमने उनसे कहा— "पहले तो बल्लाल वंशने दक्षिण भारतमें राज्य किया था। आपको भी उस वंशकी प्रतिष्ठांके अनुरूप अपूर्व कार्य करना चाहिए। देखिये, आपके यहां मूडिबद्रीके शास्त्रभंडारमें संसारकी अपूर्व विभूति महाबन्ध शास्त्र है। इसका उद्धार कार्य करनेसे विश्व आपका आभार मानेगा।" इसके अनंतर कुछ और धार्मिक बातें हुईं। शायद वे उन्हें पसन्द आईं। उनने हमसे कहा— "हम आपका मूडिबद्रीमें भाषण कराना चाहते हैं, क्या आप बोलेंगे?" हमने विनोदपूर्वक कहा— ''जब भी आप भाषणके लिए कहेंगे, तब ही हम बोलनेको तैयार हैं, किन्तु इसके बदलेमें आपको महाबन्ध शास्त्र देना होगा।" वे हंसने लगे।

हम मूडिबिद्री पहुंचे। वहां जैन नरेशोंके औदार्थ तथा भक्तिवश निर्माण कराए गए त्रिलोकचूड़ामणि चैत्यालय (चंद्रनाथवसिद) की भव्यता तथा विशालताको देख बड़ा आनन्द आया। उस मन्दिरमें अफ्रिकाके कारीगरोंने आकर प्राचीन समयमें शिल्पका कार्य किया था। हमें बताया गया कि पहले जैनियोंकी वहां बहुत समृद्धिपूर्ण स्थिति थी। बड़े बड़े जहाजोंके वे अधिपति थे। उनसे वे विदेश जाकर रह्नोंका व्यापार करते थे और श्रेष्ठ वस्तु जिनशासनके उपयोगमें लाते थे। इस प्रकार वहांकी अमूल्य अपूर्व मूर्तियां बनाई गई थीं। पुरातन जैन वैभवकी चर्चा सुनसुन कर हृदय हिंति हो रहा था, उस समय वयोग्रद्ध श्री नागराज श्रष्ठीसे भेंट हुई। उनने बड़ा स्नेह व्यक्त किया। हमने अत्यन्त विनीत भावसे कहा—"बड़ी दया हो, यदि इस बारके महाभिषेककी स्पृतिमें आपलोग महाबन्धकी प्रतिलिपि करनेकी अनुज्ञा दे दें। आपके पूर्वजोंका ही पुण्य था, जो इस रत्नराशिसे भी अधिक मूल्यवान ग्रंथ रत्नकी अब तक रक्षा हुई।" हमारी बात सुनकर उनने कहा—"प्रयत्न करो, आपको ग्रंथ मिल जायगा।" हमने कहा, "आपके आशीर्वाद और कृपा द्वारा ही यह कठिन कार्य संभव हो सकता है।" उनने हमें उत्साहित करते हुए कहा—"अगर आप मंजेंच्या तथा रघुचन्द्र बल्लालको यहां ला सकें, तो सरलतासे काम बन जायगा। उन लोगोंका यहांकी समाजपर विशेष प्रभाव है। हेगड़े जीका प्रभाव तो असाधारण है।" अतः दूसरे दिन सबेरे हमने अपने छोटे भाई चिरंजीव सुशीलकुमार दिवाकर बी० काम० को तथा स्व० व्र० फतेहचन्द जी परेंधरभूषण नागपुरवालोंको साथ लेकर धर्मस्थल जा श्री मंजेंच्या हेगड़ेसे मूडबिद्री चलनेका अनुरोध किया। बड़े आग्रह करने पर उनने हमारा निवेद्रन स्वीकार किया। धर्मस्थलमें हेगड़े जीके वैभव, प्रभाव तथा पुण्यको देखकर आनंद हुआ।

धर्मस्थलसे वापिस होते समय हम वेणूरकी बाहुबलि स्वामीकी विशाल तथा उच्च कलापूर्ण मूर्तिके दर्शनार्थ ठहरे, तो वहां सौभाग्यसे सर सेठ हुकमचन्द जीसे मेंट हो गई। हमने उन्हें सिद्धान्तशास्त्र सम्बन्धी चर्चा सुना संध्याके समय मूडबिद्री पहुंचनेका अनुरोध किया और अपने स्थानपर वापिस आए। पश्चात् हम बल्लाल महाशयसे मिलने मैंगलोर पहुंचे। उनने पूछ कैसे आए? तब हमने विनोद पूर्वक कहा—'उस दिन आपने कहा था कि मूडबिद्रीमें हम आपका व्याख्यान कराना चाहते हैं। आप अब तक नहीं आए। हमें अपने देश वापिस जल्दी जाना है, इससे आपको लेने आए हैं, कि आज संध्याको हमारा व्याख्यान सुन लें।' वे मुस्किरा पड़े। अनंतर हमने सब कथा उनको सुनाकर शीघ्र चलनेकी प्रेरणा की। वे सहर्ष तैयार हो गए। उनकी मोटरमें हम मूडबिद्रीके लिए रवाना हुए। मार्गमें हमने सब विषय उनके समक्ष स्पष्ट किया, तो उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करनेमें विलम्ब न लगा।

मूडिबद्री वापिस आनेपर हमें श्री हेगड़ेजी और सर सेठ हुकमचंदजी मिल गए। रात्रिको पूर्वोक्त त्रिलोकचूड़ामणि चैत्यालय—चंद्रनाथवसिदके प्रांगणमें सर सेठ हुकमचंदजीकी अध्यक्षतामें एक सभा बुलाई गई। अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव पधारे थे। मूडिबद्री मठके अधिपति भट्टारकजी चारुकीर्ति-पण्डिताचार्य स्वामी भी उस सभामें आए थे। हमने महाबंध-संबंधी चर्चा प्रारम्भ की, उस समय ज्ञात हुआ कि मूडिबद्री सिद्धांत शास्त्रमंदिरके ट्रस्टी तथा पंच महानुभावोंके चित्तमें इस बातकी गहरी ठेस लगी, कि एक जैनपत्रमें यह वृत्तांत प्रकाशित किया गया था, कि महाबंध शास्त्र न देनेमें मूडिबद्रीवालोंका व्यक्तिगत स्वार्थ कारण है। वे शास्त्र विक्रय करके (traffic in literature) लाभ उठाना चाहते हैं। इस संबंधमें भ्रमनिवारण किया गया कि जिन लोगोंके पूर्वजोंने त्रिलोकचूड़ामणि चैत्यालय जैसा विशाल जिनमंदिर बनवाया, धर्मसेवाके उज्ज्वल कार्य निस्वार्थ भावसे संपन्न किए, उनके विषयमें मिध्या प्रचार करना ठीक नहीं है।

इसके पश्चात् हमने अपने भाषणमें मूडबिद्रीके प्राचीन पुरुषों एवं वर्तमान धर्मपरायण सुभाजके प्रति आंतरिक् अनुराग तथा आदरका भाव व्यक्त करते हुए कहा-'जब छोग धार्मिक अत्याचार करते थे, उस संकटके युगमें जिनने शास्त्रोंको छुपाकर श्रुतकी रक्षा की, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजिल समर्पित करते हैं। किन्तु जगत्में बड़ा परिवर्तन हो गया है। लोग ज्ञानामृतके पिपासु हैं। भूतबिल स्वामीने जगत्के कल्याण निमित्त महान् कष्ट उठाकर इतना बड़ा और अत्यंत गंभीर शास्त्र बनाया। उसके प्रकाशमें आनेपर जगत्में प्रंथकर्ताकी कीर्ति व्याप्त होगी, मुमुक्षुगण अपना हित संपन्न करेंगे। पूज्य पुरुषोंकी निर्मेल कीर्तिका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सोमदेवसूरिने बताया है—'यशोवधः प्राणिवधात् गरीयान्'—प्राणिघातकी अपेक्षा यशका घात करना गुरुतर दोष है, कारण यशोवध द्वारा कल्पान्तस्थायी यशःशरीरका नाश होता है। भूतबिल स्वामीके साहित्यको छुपानेसे उनके प्राणघातसे भी बढ़कर दोष प्राप्त होता है। भूतबिल स्वामीने विश्वकल्याणके लिए यह रचना की थी। इस अमूल्य कृतिका क्या उनने कुछ मूल्य रखा था? हमारी भक्तिका अर्थ है श्रुतका संरक्षण तथा सुप्रचार । उसे बंधनमें रख दीमकादि द्वारा नष्ट होते देखना कभी भी श्रुतभक्ति नहीं कही जा सकती।' इतनेमें किसीने कहा हमारे यहाँ छोग गरीब हैं, उनकी सहायतार्थ द्रव्य आवश्यक है। इसे सुनते ही हमने कहा—"इन वाक्योंको सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि हमारे दक्षिणके कोई कोई बन्धु अपनेको गरीब समझ रहे हैं। जिनके पास भगवान् गोम्मटेश्वर जैसी अनुपम प्रभावशाली मूर्ति है वे क्या गरीब हैं ? जिनके पास बहुमूल्य तथा अपूर्व जिनबिम्ब विद्यमान हैं वे क्या गरीब हैं ? जिनके पास धवल महाधवल सदश श्रेष्ठ प्रनथराज हैं, वे भी क्या गरीब हैं ? यदि इसे ही गरीबी कहा जाता है, तो हम ऐसी गरीबीका अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। लीजिए भोतिक संसारकी समृद्धिको, और हमें यह गरीबी दे दीजिए।" हमने यह भी कहा, "बताइये, इन प्रन्थोंका आपने क्या मूल्य रखा है ? रुपयोंका मुल्य तो जाने दीजिए, हम तो जीवन-निधि तक अर्पणकर इस आगम-निधिको लेने आए हैं। बताइये, इससे अधिक और क्या मृल्य आपको चाहिए ? हम जानते हैं, महादन्ध सदश श्रुतकी रक्षा निमित्त हमारे सदश सैकड़ों व्यक्तियोंका जीवन नगण्य है। छोग राष्ट्रश्रेमके कारण जीवन-उत्सर्ग करते हैं, तो सकल संतापहारी श्रुत रक्षार्थ जीवन अर्पण करनेमें क्या भीति है ? कहिए, ग्रंथके छिए आप और क्या मूल्य चाहते हैं ?" इस पर श्री मंजैय्या हेगड़ेने द्रवित होकर कहा' You have given us more than we wanted'— जो कुछ हम चाहते थे. उससे अधिक मूल्य आपने दे दिया। श्री हेगड़ेजीकी अनुकूछता होने पर भट्टारक महाराज, श्री वल्लाल आदि सबने स्वीकृति प्रदान कर दी। हमने सोचा, यह महान् कार्य है। जो स्थिर नहीं रहता। परिणामों में परिवर्तनका पदार्पण होते विलम्ब नहीं लगता, अतः लिखित स्वीकृति सर्व आशंकाओंको दूर कर देगी। हमने सब समाजसे विनय की—"आज आप छोगोंने महा-धवलजीकी बिना मृल्य प्रतिलिपि प्रदान करनेकी पवित्र स्वीकृति दी है। समाचार पत्रोंमें प्रामा-णिकता पूर्वक समाचार प्रकाशित करनेके लिए आप लोगोंकी लिखित स्वीकृति महत्त्वपूर्ण होगी. और लोगोंको तनिक भी संदेह नहीं रहेगा।" सबका हृदय पवित्र था। स्वीकृति अंतःकरणसे दी गई थी, अतः सहषं प्रमुख पुरुषोंने शीघ्र हस्ताक्षर करके स्वीकृतिपत्रक हमें दिया, उसे पा हमने अपनेको कृतार्थ समझा।

मृडविद्रीके पंचोंकी महान् उदारताको घोषित करनेवाला समाचार जब जैन समाजने सुना, तब चारों ओर सबने हर्ष मनाया और मृडविद्रीकी समाजके कार्यकी प्रशंसा की। किन्तु

एक समाचार पत्रमें कुछ ऐसे समाचार निकल गए, जिससे पुरातन विरोधाग्नि पुनः प्रदीप्त हो उठी। इससे दक्षिणके एक प्रमुख पुरुषने हमें लिखा—"अब आप प्रतिलिपि ले लेना, देखें, कौन देता है ?" इससे हमारी आत्मा कॉप उठी। यह ज्ञातकर बड़ा दुःख हुआ, कि व्यक्तिगत विशेष मानकी रक्षार्थ हमारे विज्ञबंधु ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको पुनः विरोध और विवादकी मँबरमें फँसा रहे हैं। इसके अनन्तर ज्ञात हुआ कि न्यायदेवताको आह्वान निमित्त कानूनी कार्यवाही भी प्रारम्भ होने लगी। उस समय श्रुतभक्त क० श्री जीवराज गौतमचंदजी दोशी और श्रुल्लक श्री समंतभद्रजीके प्रभाव तथा सत्प्रयत्नसे विरोध शांत किया गया। यह चर्चा हमने इससे की, कि लोग यह देख लें, कि बना बनाया धर्मका कार्य किस प्रकार अकारण अवांछनीय संकटोंसे घर जाता है। सोमदेव सूरिकी उक्ति बड़ी अनुभवपूर्ण है। वे अपने नीतिवाक्यामृत में लिखते हैं—

'धर्मानुष्ठाने भवति, अप्रार्थितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य'। १-३५। 'धर्मकार्यमें लोग बिना प्रार्थना किए गए. स्वयमेव प्रतिकूलता धारण करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति पापा-नुष्ठानके विषयमें नहीं होती।'

और भी विपत्तियोंका वर्णन करके हम लेखको बढ़ाना उचित नहीं समझते, संक्षेपमें इतना ही कहना है, कि बड़े बड़े विघ्न आए, किन्तु श्रुतदेवताके प्रसादसे वे शरदऋतुके मेघों-के सदश अल्पस्थायी रहे।

वर्ष बीत गया, फिर भी प्रतिलिपिका कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा था। एक बार ,श्री मंजैय्या हेगड़ेने अपने धर्मस्थलके सर्व धर्म-सम्मेलनमें बुलाया। वहाँ पहुंचनेसे प्रतिलिपिका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करनेमें विघ्न नहीं आता, किन्तु कारण विशेषसे पहुंचना न हो सका। कुछ समयके अनंतर दिसम्बर सन् ४१ में गोम्मटेश्वर महामस्तकाभिषेक फण्ड सम्बन्धी कमेटीकी बैठकमें सम्मिलित होनेको हमें बैंगलोर जाना पड़ा। उत्तर भारतसे केवल सर सेठ हुकमचंदजी, सर सेठ भागचंदजी पहुंचे थे। मीटिंगके पश्चात् हम ग्रंथप्राप्तिकी आशासे श्री मंजैय्या हेगड़े, श्रीरघुचंद बल्लाल, श्री जिनराज हेगड़े, शास्त्री श्री शांतिराज जी आस्थान महाविद्वान् मेंसूरके साथ मूडबिद्रीके लिए रवाना हुए। सब लोग आवश्यक कार्यवश अपने अपने घर चले गए। अतः हम अकेले मूडबिद्री पहुंचे। दो तीन दिन प्रयत्न करने पर भी प्रतिलिपिका कार्य प्रारम्भ न हो सका। आगे कबतक प्रतिक्षा करनी पड़ेगी, यह भी पता नहीं चलता था। इससे चित्तमें विविध संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते थे।

दो तीन दिनकी प्रबल प्रतीक्षाके पश्चात् व्यवस्थापक बंधु श्री धर्मपालजी श्रेष्ठिकी विशेष कृपा हुई। उनने भण्डार खोलकर महाबंध शास्त्रकी प्रति हमारे समक्ष विराजमान कर दी। जिनेन्द्रदेव तथा जिनवाणीकी पूजाके अनन्तर हमने स्वयं प्रतिलिपि करनेका परम सौभाग्य प्राप्त किया। वह ३० दिसम्बर १९४१ का दिन जैन साहित्यके इतिहासमें चिरस्मरणीय रहेगा।

अनंतर प्रतिलिपिका कार्य पं० लोकनाथ जी शास्त्रीके तत्त्वावधानमें संपन्न होता रहा। ३० दिसम्बर सन् १९४२ तक कार्य पूर्ण हो गया। पहले मृडबिद्रीके भण्डारके लिये यही कापी ४ वर्षमें तैयार की गई थी। यह कार्य-शीघ संपन्न करनेका श्रेय उक्त शास्त्रीजीके सहयोगी विद्वान् पं० नागराज जी तथा देवकुमारजीको भी है। भट्टारक महाराज तथा व्यवस्थापकोंकी भी विशेष छपा रही, जो उन लोगोंने इस कार्यमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। इस सम्बन्ध में श्री मंजैय्या हेगड़ेके हम अत्यन्त छत्त हैं, कि उनने सर्वदा इस कार्यमें सर्व प्रकारका सहयोग प्रदान किया है। कुछ विद्वानोंने उत्तर भारतसे श्री हेगड़ेजीको प्रतिलिपि न देनेका अप्रार्थित बहुमूल्य परामर्श दिया, किन्तु विद्वान हेगड़े महाशयके उत्तरसे उन लोगोंको चुप होना पड़ा। जब हम आपत्तियोंसे आकुलित होकर हेगड़े जी को लिखते थे, तो उनके उत्तरसे निराशा दूर हो जाती थी। उनने हमें लिखा था, "आप भय न करें, प्रथ-प्रकाशनके विषयमें कोई भी बाधा न आयगी। प्रतिलिपिका कार्य आपकी इच्छानुसार होता रहे, इसपर मैं विशेष ध्यान रखूंगा।" उनने अपने वचनका पूर्णतया रक्षण किया। कुछ भी भेट लिये बिना प्रतिलिपिकी अनुज्ञा प्रदान करने-की उदारता तथा छपाके उपलक्षमें हम सिद्धान्त मंदिरके द्रस्टियों तथा मूडबिद्रीके पंचोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भट्टारक महाराजके भी हम अत्यधिक छतज्ञ हैं। मूडबिद्रीके महानुभावोंके हार्दिक प्रेम, छपा तथा उदार भावकी स्मृति चिरकाल पर्यन्त अंतःकरणमें अंकित रहेगी।

मूडिबद्रीमें प्रतिलिपि कराने में जो द्रव्य-व्यय हुआ, वह सेठ गुलाबचंद जी हीराचन्द जी सोलापुरके पाससे प्राप्त हुआ था। इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। ब्रव्धी जीवराज जीने इस श्रुत-रक्षा या सेवाके कार्यमें जो सत्परामर्श तथा सर्व प्रकारका सहयोग दिया, उसके लिए हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं।

दानवीर साहू श्रीशान्तिप्रसादजी जैनकी वदान्यतासे स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ काशीने इस टीकाके प्रकाशनकी उदारता की, इसके लिए हम साहू शान्तिप्रसादजीके अत्यन्त अनुगृहीत हैं। पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने प्रकाशन निमित्त जो श्रम किया, उसके लिए उन्हें विशेष धन्यवाद है।

इस शास्त्रका शब्दानुवाद प्रथम बार पं० कुन्दनलाल जी परिवार न्यायतीर्थ तथा पं० परमानन्दजी साहित्याचार्य सौंरई निवासीके सहयोगसे लगभग सवामाहमें पूर्ण हुआ था। इसके पश्चात् पं० कुन्दनलाल जीके अस्वस्थ हो जानेके कारण उनका बहुमूल्य सहयोग न मिल सका। पं० परमानन्दजीका लगभग दो एक सप्ताह और सहयोग बड़ी कठिनतासे मिला, और आगे वे सहयोग न दे पाए, कारण प्रीष्मावकाशके अनन्तर सिवनीका महिलाश्रम खुल गया, पाठशाला और आश्रमकी पढ़ाईके पश्चात् कार्य करनेयोग्य न समय मिलता था और न शक्ति ही बचती थी, कि ऐसा गुरुतर कार्य किया जावे। दोनों विद्वानोंके सहयोग न मिलनेसे कार्यमें सहसा बड़ी अड़चन आ गई। उन विद्वानोंके कृपापूर्ण अमूल्य सहयोगके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं।

आद्य अनुवादकी प्रति देखकर अनेक अनुभवी विद्वानोंने सलाह दी, कि पुनः टीका लिखी जानी चाहिए। हमने भी जब विशेष शास्त्रोंका अभ्यास किया और रचनाका सूद्भतया निरीक्षण किया, तब नवीन रूपसे टीका निर्माण करना ही उचित जंचा। महाबन्धकी टीकाको मुख्य कार्य समझ हम उसमें संलग्न हो गए। लगभग तीन वर्षमें यह कार्य बन पाया। बना या नहीं यह हम नहीं कह सकते। हमारा भाव यह है कि इसमें पूर्वोक्त समय लगा। इस अनुवादमें विशेषार्थ, टिप्पणी, शुद्ध पाठ योजना आदि भी कार्य हुए। इस अपेक्षासे यह टीका पूर्णतया नवीन समझना चाहिए।

सन् १९४५ के प्रीष्मावकाशमें न्यायालंकार सिद्धान्त महोद्धि गुरुवर पं० वंशीधर जी शास्त्री महरौनी वालोंने सिवनी पधारकर अनुवादको ध्यान पूर्वक देखा। उनके संशोधन के उपलक्षमें हम हृदय से कृतज्ञ हैं। यह उनकी ही कृपा है, जो यह महान् कार्य हम जैसे व्यक्तिसे संपन्न हो गया।

पं० हीरालाल जी शास्त्री साद्रमलने अनेक बहुमूल्य परामर्श तथा सुझाव प्रदान किए थे। पं० फूलचंद जी शास्त्रीने सिवनी पधार कर अनेक महत्त्वास्पद बातें सुझाई थी। इसके लिए हम दोनों विद्वानोंके अनुगृहीत हैं। अन्य सहायकोंके भी हम आभारी हैं।

हमें स्वप्नमें इस बातका भान न था, कि महाबंध की प्रति मूडिबद्रीसे प्राप्त करनेका परम सौभाग्य हमें मिलेगा, और उसकी टीका करनेका भी अमूल्य अवसर आयगा। जैन धर्मके प्रसादसे और चारित्र चक्रवर्ती प्रातःस्मरणीय पूज्य आचार्य १०८ श्री शान्तिसागर महराजके पिवत्र आशीर्वादसे यह मंगलमय कार्य संपन्न हुआ। प्रमाद अथवा अज्ञानवश टीकामें जो भूल हुई हों, उन्हें विशेषज्ञ विद्वान् क्षमा करेंगे और संशोधनार्थ हमें सूचित करनेकी कृपा करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसे महान कार्यमें भूलें होना असंभव नहीं है। 'को न विमुद्धित शास्त्र समुद्रे।'

पौष क्र० ११, वीरसंवत् २४७३ १८ दिसम्बर, १९४६ सिवनी (सी० पी०)

- सुमेरचन्द्र दिवाकर

### प्रस्तावना

#### १---महाबन्धपर प्रकाश

जिनेन्द्र देवकी निर्दोष वाणीरूप होनेके कारण संपूर्ण आगम प्रन्थ समान आदर तथा श्रद्धाके पात्र हैं, फिर भी जैन संसारमें धवल, जयधवल, महाधवल नामक शास्त्रोंके प्रति उत्कट अनुराग एवं तीत्र भक्तिका भाव विद्यमान है। इस विशेष आद्रका कारण यह है, कि तीर्थं कर भगवान् महावीर प्रभुकी दिव्य ध्वनिको प्रहण कर गणधरदेवने प्रन्थ-रचना की। वह मौखिक परंपराके रूपमें, विशेष ज्ञानी मुनीन्द्रोंको चमत्कारिणी स्मृतिके रूपमें, हीयमान होती हुई भी, विद्यमान थी। महावीर निर्वाणके ६८३ वर्ष व्यतीत होने पर अङ्गों और पूर्वों के एक देशका भी ज्ञान छप्त होनेकी विकट स्थिति आ गई। उस समय अम्रायणीयपूर्वके चयनलब्धि अधिकारके चतुर्थ प्राभृत 'कम्मपयडि'के चौबीस अनुयोग द्वारोंसे षट्खण्डागमके चार खण्ड बनाए गए. जिन्हें वेदना, वर्गणा, खुदाबंध तथा महाबंध कहते हैं । बंधक अनुयोग द्वारके ऋन्यतम भेद बंधविधानसे .जीवहाणका बहुभाग श्रौर तीसरा बंधसामित्तविचय निकले । इस प्रकार षट्खण्डागमका द्वादशांगसे सम्बन्ध है। इसी प्रकार ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वके दशम वस्तु अधिकारके अन्तर्गत तीसरे पेज्जदोसपाहुडसे कषाय प्राभृतकी रचना की गई। इन प्रन्थोंका द्वादशांगवाणीसे ऋविच्छिन्न सम्बन्ध होनेके कारण द्वादशांगवाणीके समान श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक आदर किया जाता है। षट्खण्डागमके महाबन्धको छोड्कर पांच खण्डोंपर जो वीरसेनाचार्य रचित टीका है उसे धवला टीका कहते हैं। महाबन्धपर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। कषाय प्राभृतमें गुणधर आचार्य रचित १८० गाथाएं हैं। ३ इसकी ७२ हजार ऋोकके प्रमाण टीका वीरसेनाचार्य तथा उनके शिष्य भगवज्जिनसेन स्वामीने बनाई, उसका नाम जयधवला टीका है।

षट्खण्डागममें जीवहाणके प्रारम्भिक सत्प्रहूपणा अधिकारके केवल १०० सूत्रोंकी रचना पुष्पदन्त आचार्यने की है, रोष समस्त रचना भूतबिल स्वामीकृत है। जीवहाण, खुद्दाबंध, बंधसामित्त, वेदना और वर्गणा इन ५ खण्डोंकी स्लोक संख्या छह हजार प्रमाण है। छठवें खण्ड महाबन्धमें चालीस हजार रलोक हैं। साधारणतया संपूर्ण धवला, जयधवला टीकाको द्वादशांगसे साक्षात् सम्बन्धित समझा जाता है, किन्तु यथार्थमें धवला और जयधवला टीकाओंका निर्माण जब नवमी शताब्दीके लगभग हुआ है, तब ईसवी सदीके प्रारंभमें की गई रचनाओंके समान इनका स्थान नहीं रहता।

<sup>(</sup>१) वप्पदेवने आठ हजार पांच क्लोक प्रमाण महाबन्धकी टीका रची थी।
"व्यलिखत् प्राकृतभाषारूपां सम्यक्पुरातनव्याख्याम्।
अष्टसहस्रग्रन्थां व्याख्यां पञ्चाधिकां महाबन्धे॥ १७६॥" – इन्द्र० श्रुता०।

<sup>(</sup>२) "गाहासदे असीदे अखे पण्णरसंघा विहत्तम्म । वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्म ॥" -जयध० १।१५१ ।

द्वादशांग वाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे गुणधर आचार्य रचित १८० गाथाओंको जो विशेषता प्राप्त होगी, वह उन पर रची गई ७२ हजार रलोक प्रमाण टीकाको नहीं होगी। इसी दृष्टि से यदि धवला टीका पर भी प्रकाश डाला जाय, तो कहना होगा, कि ६० हजार रलोक प्रमाण टीका भी नवमी सदी की है, प्राचीन अंश पांच खण्डोंके रूपमें केवल ६ हजार रलोक प्रमाण है। महाबंध प्रन्थकी संपूर्ण ४० हजार प्रमाण रचना भूतबलि स्वामीकृत होनेके कारण अत्यन्त प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार सबसे प्राचीन जैनवाङ्मयकी दृष्टिसे महाबन्ध सूत्रकी रचना धवला जयधवला टीकाओंके मूलकी अपेक्षा लगभग सातगुनी है। ब्रह्म हेमचन्द्र रचित श्रुतस्कन्धमें लिखा है—

## "सत्तरिसहस्सधवलो जयधवलो सहिसहस्स बोधव्वो । महबंधं चालीसं सिद्धंततयं अहं वंदे ॥"

'धवलशास्त्र सत्तर सहस्र प्रमाण है, जयधवल साठ हजार प्रमाण है तथा महाबन्ध चालीस हजार प्रमाण है। इन सिद्धान्तशास्त्रत्रयकी मैं वंदना करता हूँ।'

इन्द्रनिन्दिने महाबन्धको तीस हजार कहा श्रीर ब्रह्म हेमचन्द्र चालीस हजार रलोक प्रमाण बताते हैं। इस मतभेदका कारण यह विदित होता है, कि संभवतः इन्द्रनिन्दिने महाबन्धमें उपलब्ध अक्षरोंकी गणनानुसार अपनी संख्या निर्धारित की, ब्रह्म हेमचन्द्रने महाबन्धके संक्षिप्त किए सांकेतिक अक्षरोंको, संभवतः पूर्ण मानकर गणना की। 'ओरालियसरीर'को महाबन्ध में 'श्रोरा०' लिखा है। इसे इन्द्रनिन्दिने दो अक्षर माने और ब्रह्म हेमचन्द्रने सात अक्षर रूप गिना। समस्त बंधमें पुनः पुनः प्रकृति श्रादिके नामोंकी गणना हुई है, इस कारण भूतबलि स्वामीने सांकेतिक संक्षिप्त शैलीका आश्रय लिया। अतः इन्द्रनिन्द और हेमचन्द्रकी गणनामें भिन्नता तात्त्विक भिन्नता नहीं है।

जैन समाजमें महाबन्ध शास्त्र महाधवल जीके नामसे विख्यात है। महाबन्ध नामको पढ़कर कुछ लोग तो भ्रममें पड़ेंगे। यथार्थमें प्रन्थका नाम महाबंधके अनुभागबन्ध खण्डके अन्तकी प्रशस्तिसे प्रमाणित होता है। वहां लिखा है—

''सकलघरित्री-विज्ञत-प्रकटितमधीशे मल्लिकव्वे वेरिसि सत्पुण्याकर महाबधद पुस्तकं श्रीमाघनंदिम्रुनिपतिगित्तरु ।''

यह महाबन्ध भूतबिल स्वामी द्वारा रचित है, इस बातका निश्चय धवला टीका (सिवनी प्रति पृ० १४३७) के इस अवतरणसे होता है—

''जं तं बंधविहाणं तं चउन्विहं। पयडिबंधो, द्विदिवंधो, अणुभागवंधो,

<sup>(</sup>१) "प्रविरच्य महाबन्धाह्वयं ततः षष्ठकं खण्डम् । त्रिशत्सहस्रस्त्रं व्यरचयदसौ महात्मा ॥" —इन्द्र० श्रुता० १३९ ।

<sup>(</sup>२) समस्त महाबंध गद्यमय रचना ः । अनुष्टुप् छन्दके ३२ अक्षरोंको एक व्लाकका माप मान कर समस्त ग्रंथकी गणना की गई । इसे ही इलोकोंके नामसे कहा जाता है । महाबंध सूत्र छन्दोबद्ध रचना नहीं है ।

पदेसबंधो चेदि। एदेसिं चदुण्हं बंधाणं विहाणं भूदबिलभडारएण महाबंधे सप्पवंचेण लिहिदं ति अम्हेहि एत्थ ण लिहिदं।"

धवला टीका महाबन्धशास्त्रके रचियताके रूपमें भूतबिलका नाम बताती है, महाबन्ध नामका परिज्ञान पूर्वोक्त अनुभागबन्धकी प्रशस्तिसे होता है, श्रतः यह स्पष्ट हो जाता है, िक इस महाबन्धके निर्माता भूतबिल स्वामी हैं। इसी महाबन्धकी महाधवलके नामसे ख्याति है। ,संवत् १६१७ तक महाधवलकी प्रसिद्धि विदित होनेका प्रमाण उपलब्ध है। कारंजाके प्राचीन शास्त्र भण्डारमें प्रतिक्रमण नामकी एक पोथी है। उसमें यह उल्लेख पाया जाता है—

> "धवलो हि महाधवलो जयधवलो विजयधवलश्च । प्रन्थाः श्रीमद्भिरमी प्रोक्ताः कविधातरस्तस्मात् (१)॥१३॥

धवल, जयधवल तथा महाधवलके साथ 'विजयधवल' का नवीन उल्लेख है, जो श्रनुसंधानका विषय है। श्रागे लिखा है—

> "तत्पट्टे धरसेनकस्समभव सिद्धान्तगः सेंग्रुभः (?) तत्पट्टे खलु वीरसेनग्रुनिपो यैश्चित्रकूटे परे । येलाचार्यसमीपगं कृततरं सिद्धान्तमल्पस्य ये वाटे चैत्यवरे द्विसप्ततिमति सिद्धाचलं चिकरे ॥ १४॥"

संवत् १६३७ आश्विनमासे कृष्णपक्षे अमावस्यातिथौ शनिवासरे शिवदासेन लिखितम्। कवि वृन्दावनजीने महाधवल नाम प्रयुक्त किया है।

पंडितप्रवर टोडरमल्जीकी गोम्मटसार कर्मकाण्डकी टीकामें भी महाधवल नाम आया है। ''तहां गुणस्थान विषे पक्षान्तर जो महाधवलका दूसरा नाम कषायप्राभृत (?) ताका कर्ता यितवृषभाचार्य ताके अनुसार ताकरि अनुक्रम तें किहए हैं।" कषाय प्राभृतपर वीरसेनाचार्यने जो जयधवला टीका लिखी है, उससे विदित होता है कि कषायपाहुडके गाथा सूत्रोंपर यितवृषभ आचार्यने चूर्णिसूत्र बनाए थे। इसे पण्डित टोडरमलजीने 'महाधवल' प्रन्थ रूपमें कह दिया। प्रतीत होता है, सिद्धान्तप्रन्थोंका साक्षात्कार न होनेके कारण कषायप्राभृतका नामान्तर महाधवल लिखा गया।

<sup>(</sup>१) "अग्रणीपूर्वके, पांचवें वस्तुका, महाकरमप्रकृति नाम चौथा। इस पराभृत्तका, ज्ञान तिनका रहा, यहां लग अंगका, अंश तौ था॥ सो पराभृत्तको भूतविल पुष्परद, दोय मुनिको सुगुरुने पढ़ाया। तास अनुसार, षट्खण्डके सूत्रको, बांधिके पुस्तकोंमें मढ़ाया॥ ४६॥ फिर तिसी सूत्रको, और मुनिवृन्द पिढ़, रची विस्तारसों तास टीका। धवल महाधवल जयधवल आदिक सु, सिद्धान्तवृत्तान्त परमान टीका॥ तिरुन हि सिद्धान्तको, नेमिचन्द्रादि आचार्य, अभ्यास करिके पुनीता। रचे गोमदृसारादि बहुशास्त्र यह, प्रथम सिद्धान्त-उतपित्त-गीता॥ ४७॥"

<sup>-</sup>श्रीप्रवचनसार-परमागम, कवि वृन्दावन, पृ० ६, ७°।

#### २-- महाधवल नाम प्रचारका कारण

यहां यह विचार उत्पन्न होता है कि महाबन्ध शास्त्रका नाम महाधवल प्रचलित होनेका क्या कारण है ? इस सम्बन्धमें यह विचार उचित जँचता है, कि महाबन्ध में भूतबिल स्वामीने अपने प्रतिपाद्य विषयका स्वयं अत्यन्त विशद तथा स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन किया है । इसी कारण वीरसेब आचार्य अपनी धवला टीकामें लिखते हैं—"इन चार बन्धोंका विस्तृत विवेचन भूतबिल भट्टारकने महाबंधमें किया है, अतएव हम यहां इस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखते।" महाबन्धके विशेषण रूपमें महाधवल शब्दका प्रयोग अनुचित नहीं दिखता। यह भी संभव दिखता है कि विशेष्यके स्थानमें विशेषणने ही लोकटिष्टमें प्राधान्य प्राप्त कर लिया हो। यह भी प्रतीत होता है, कि परंपरा शिष्य सहश वीरसेन, जिनसेन स्वामीने अपनी सिद्धान्तशास्त्रकी टीकाओंके नाम धवला, जयधवला रखे तब स्वयं स्पष्ट प्रतिपादन करने वाले गुरुदेव भूतबिलकी महिमापूर्ण कृतिको भिक्त तथा विशिष्ट अनुरागवश महाधवल कहना प्रारंभ कर दिया गया होगा।

महाबन्धके महाधवल नामके बारेमें इस वर्ष चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री १०८ शान्तिसागर महाराजके समक्ष चर्चा करनेका अवसर आया। इस प्रन्थकी प्रस्तुत हिन्दी टीकाका आचार्य महाराज ध्यानपूर्वक स्वाध्याय कर चुके थे, अतः प्रंथराजसे प्राप्त परिचयके आधार पर आचार्य महाराजने कहा—"सचप्रचमें यह ग्रन्थ महाधवल है। बन्धपर स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादन करने वाला शास्त्र यथार्थमें महान् है। बन्धका ज्ञान होने पर ही मोक्षका बराबर ज्ञान होता है। समयसार पहले नहीं चाहिए। पहले महाबन्ध चाहिए। पहले सोचो हम क्यों दुःखमें पड़े हैं, क्यों नीचे हैं? तीन सौ त्रेसठ पाखरण्ड मतवाले भी पूर्ण सुख चाहते हैं, किन्तु मिलता नहीं। हमें कर्मक्षयका मार्ग ढूंढ़ना है। भगवानने मोक्ष जानेकी सड़क बताई है। चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसमें शंका क्या ?" यह महाबन्ध शास्त्र वस्तुतः महाधवल है। इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए श्राचार्य महाराजने एक विद्वान ब्राह्मणपुत्रकी कथा सुनाई, जिसको उसे पिताने, जो राजपण्डित था, अपने जीवन कालमें श्र्यंकरी विद्या नहीं सिखाई थी; केवल इतनी बात सिखाई थी, कि अमुक कार्य करनेसे अमुक प्रकारका बन्ध होता है। बन्धशास्त्रमें प्रत्रको पारङ्गत करनेके अनन्तर पिताकी मृत्यु हो गई।

अब पितृविहीन विप्रपुत्रको अपनी आजीविकाका कोई मार्ग नहीं सूझा। अतः वह धनप्राप्ति-निमित्त राजाके यहां चोरी करने पहुंचा। उसने रत्न, सुवर्णादि बहुमूल्य सामग्री हाथमें छी तो पिताके द्वारा सिखाया गया पाठ उसे स्मरण आ गया, कि इस कार्यके द्वारा अमुक प्रकारका दुःखदायी बन्ध होता है। आतः बन्धके भयसे उसने राजकोषका कोई भी पदार्थ नहीं चुराया। उसे वापिस निराश छौटते समय मार्गमें भुसा मिछा। भुसाके छेनेमें क्या दोष है, यह पिताने नहीं सिखाया था, इस छिए वह भुसाका ही गद्वा बांधकर साथ छे चळा। पहरेदारोंने उसे पकड़कर

<sup>(</sup>१) ''एदेसिं चदुण्हं बंघाणं विहाणं भूदबलिभढारएण महाबंधे सप्पवंचेण लिहिदंति, अम्हेहि एत्थ ण लिहिदं" –ध० टी० सि० १४३७।

राजाके समक्ष उपस्थित किया। जब राजाने पूछा—तुमने भुसाकी चोरी क्यों पसन्द की ? तब ब्राह्मणपुत्रने बताया कि मेरे पिताजीने अपने जीवनमें मुझे केवल बन्धका शास्त्र पढ़ाया था। उसमें भुसाको लेनेमें दोषका कोई उल्लेख न पा मैंने उसे ही चुराना निर्दोष समझा। अपने राजपुरोहित-के पुत्रको इतना अधिक पापभीरु देख राजा प्रभावित हुआ और उसने उसको श्रात्यन्त विश्वास-पूर्ण उच्च पद देकर निराकुल कर दिया। इस कथाको सुनाते हुए श्राचार्यश्रीने कहा—बन्धका झान होनेसे जीव पापसे बचता है, इससे कमोंकी निर्जरा भी होती है। बन्धका वर्णन पढ़नेसे मीक्षका झान होता है। बन्धका वर्णन करने वाला यह शास्त्र वास्तवमें महाधवल है। इससे बहुत विश्वादता होती है।"

महाबन्धका अध्ययन बुद्धिका विलास या बौद्धिक व्यायामकी सामग्री मात्र उपस्थित करता है, यह धारणा अयथार्थ है। इस शास्त्रमें श्रात्माका वास्तविक कल्याणप्रद अमृतका निर्मल निर्झर प्रवाहित होता है। उसमें निमग्न होनेवाला मुमुक्षु महान् शान्ति तथा श्राह्णादको प्राप्त करता है। इस दृष्टिसे कहा जा सकता है, कि महाबन्धका परिशीलन विचारोंको, बुद्धिको एवं आत्माको धवल ही नहीं महाधवल बनाता है। इस दृष्टिने महाधवल संज्ञा-प्रचारमें भी सहायता या प्रेरणा प्रदान की होगी।

महाबन्धका परिशीलन तथा मनन करते समय यह बात समक्रमें आई, कि जब वक मनोवृत्ति पवित्र तथा निराकुल न हो, तब तक प्रंथका पूर्वपर गंभोर विचार नहीं हो पाता। महाधवल मनोवृत्ति पूर्वक महाबन्धका रसास्वादन किया जा सकता है, इस मनोवृत्तिको लक्ष्यमें रखकर यह नाम प्रचलित हो गया प्रतीत होता है।

### ३---महाबन्धके अवतरणका इतिहास

कविकी कल्पना या विचारोंके द्वारा जैसे काव्यकी रचना होती है, उसी प्रकार यह महाबन्ध-शास्त्र भूतबिल स्वामीके व्यक्तिगत अनुभव, विचार या कल्पनाओंकी साकार मूर्ति नहीं है। इस प्रन्थका प्रमेय सर्वज्ञ भगवान् महावीर स्वामीने अपनी दिव्य ध्विन द्वारा प्रकाशित किया था। शावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रभातमें विपुलाचल पर्वतपर सर्वज्ञ महावोर तीर्थंकरको कल्याण-कारिणी धर्म-देशना हुई थी। उसे गौतमगोत्री चतुर्विध निर्मल ज्ञानसंपन्न, संपूर्ण दुःश्रुतिमें पारङ्गत इन्द्रभूति ब्राह्मणने वर्धमान भगवानके पादमूलमें उपस्थित हो सुना और स्ववधारण किया। अनन्तर गौतम स्वामीने उस वाणीकी द्वादशांग तथा चतुर्दश पूर्वरूप प्रन्थात्मक रचना उपक मुहूर्तमें की। "एक्केण चेव सुदूत्रोण कमेण रयणा कदा"। यह द्वादशांग रूप रचना

<sup>(</sup>१) "वासस्त पढममासे सावणणामग्मि बहुलपिडयाए। अभिजीणक्खराग्मि य उप्पत्ती घम्मतिश्यस्त ॥" –ति० प० १।३८।

<sup>(</sup>२) गौतम स्वामीके विषयमें जयधवलाकार यह बताते हैं, कि 'उनका सर्वार्थसिद्धिके देवोंकी अपेक्षा अनन्तगुणित बल था' —इदंभूदिस्स . स्व्वद्वसिद्ध-णिवासिदेवेहिंतो अणंतगुणबलस्स । (पृ०८३)

<sup>(</sup>१) "पुणो तेणिंदभूदिणा भावसुद्दपज्जयपरिणदेण बारहंगाणं चोद्दसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव सुदुचेण कमेण रयणा कदा । तदो भावसुद्दस्त अत्थपदाणं च तित्थयरो कचा । तित्थयरादो सुद्दपज्जाएण गोदमो परिणदो चि दब्बसदस्स गोदमो कचा । तचो गंथरयणा जादेचि ।" -ध० टी० १।६५ ।

तत्काल की गई थी। इस सम्बन्धमें भगवान् महावीरको ऋर्थकर्त्ता कहा गया है, ऋौर गौतम स्वामीको पन्थकर्ता। गौतमने द्रव्यश्रुतकी रचना की थी। तिलोयपण्णत्तिकारका कथन है—

> "इय मूलतंतकत्ता सिरिवीरो इंदभूदिविष्पवरो । उवतंते कत्तारो अणुतंते सेसआइरया ।। १।⊏०।"

'इस प्रकार श्री वीर भगवान् मूळतंत्रकर्ता, विप्रशिरोमणि इन्द्रभूति उपतंत्रकर्ता तथा शेष श्राचार्य श्रनुतन्त्रकर्ता हैं।'

यह द्वादशांग समुद्रके समान विशाल तथा गंभीर है। संपूर्ण द्वादशांगकी 'मध्यमपद'के रूपमें गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे कविवर द्वानतरायजी इस प्रकार बताते हैं—

"इक्सौ बारह कोडि बखानो । लाख चौरासी ऊपर जानो ॥
ठावनसहस पंच अधिकानो । द्वादश अंग सर्व पद मानो ॥"

सम्पूर्ण श्रुतज्ञानमें पर्दोकी संख्या ११२८४५८००५ होती है। बारह अङ्गोंमें निबद्ध श्रक्षरोंके श्रुतिरिक्त अक्षरोंका प्रमाण ८०१०८१७५ है। इनकी अनुष्टुप् छन्दरूप गणना करें, तो २५०३३८० क्वे रहे रहोकोंका प्रमाण होता है।

प्रथम अंगका नाम आचारांग है। इसमें अठारह हजार पद कहे गए हैं। ये मध्यम पद रूप हैं। एक मध्यम पदमें कितने श्लोक होंगे इसके विषयमें कहा है—

> "कोडि इक्कावन आठ हि लाखं। सहस चुरासी छह सौ भाखं॥ साढ़े इकीस शिलोक बताए। एक एक पदके ये गाए॥"

इन रलोकोंकी संख्यासे आचारांगके १६००० परोंका गुणा करनेके अनन्तर आचारांगके अपुनकक्त ऋक्षर विशिष्ट रलोकोंकी प्राप्ति होगी। जिस व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पंचम अंगका उपदेश धरसेन आचार्यने भूतबलि पुष्पदन्तको दिया था ऋौर जो इस प्रन्थराजके बीज स्वरूप है उसमें परोंकी संख्या इस प्रकार कही है—

"पंचम व्याख्याप्रगपति दरसं। दोय लाख अट्टाइस सरसं।"

दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगके चौथे पूर्व अमायणी सम्बन्धी भी उपदेश दिया गया था। उस दृष्टिवादका भी बड़ा विशाल रूप है।

"द्वादश दृष्टिवाद पनभेदं, इक सौ आठ कोडिपन वेदं। अडसठ लाख सहस छुप्पन हैं, सहित पंच पद मिध्याहन हैं॥"

ेव्याख्याप्रज्ञप्ति अंगमें जिनेन्द्र भगवान्के समीपमें गणधर देवसे जो साठ इजार प्रश्न किए गए उनका वर्णन है। ेटष्टिवादमें तीन सौ त्रोसठ कुवादोंका वर्णन तथा निराकरण किया

<sup>(</sup>१) ''षिटसइस्राणि भगवदई चीर्थं क्करसिष्धी गणधरदेवप्रध्नवाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम ।''

<sup>(</sup>२) "द्वादशम**ङ्गं इ**ष्टिवाद इति। इष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं निम्नहश्च दृष्टि-वादे क्रियते।" –त० राठे पू० ५१।

गया है। इस अंगके पूर्वगत भेदका उपभेद अग्रायणीपूर्व है। उसमें सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, षड्द्रव्य, सप्ततत्त्व, "नवपदार्थों आदिका वर्णन किया गया है। द्वादशांग वाणीमें दिव्यध्वितका श्राधिकसे अधिक सार संगृहीत रहता है। सर्वज्ञ भगवान्ते विश्वके समस्त तत्त्वोंका प्रतिपादन किया था, इस कारण द्वादशांग वाणीमें भी सभी विषयोंका विशद प्रतिपादन किया गया है। जब रत्नत्रय धर्मकी विशुद्ध साधना होती थी, तब पवित्र आत्माओं में चमत्कारी ज्ञानकी ज्योति जगती थी। अब राग-द्रेष मोहके कारण आत्माकी मिळनता बढ़ जानेसे महान् ज्ञानोंकी उपलब्धिकी बात तो दूर है, वह चर्चा भी चिकत कर देती है।

द्वादशांग वाणीके अत्यन्त विस्तृत विवेचनके होते हुए भी समस्त पदार्थका प्रतिपादन उसके द्वारा नहीं हो सका। कारण—

> "पण्णवणिज्ञा भावा अणंतभागो दु अणभिरुष्पाणं । -पण्णवणिज्ञाणं पुण अणंतभागो सुद्धिबद्धो ॥" –गो० जी० ३३३ ।

'पदार्थोंका बहुभाग वाणीके परे है। अनिर्वचनीय पदार्थोंका अनंतवां भाग वाणीके गोचर है। इसका भी अनंतवां भाग श्रुतरूपमें निबद्ध किया गया है।

यह द्वादशांग ही यथार्थ वेद है, कारण यह किसी प्रकारके दोषसे दूषित नहीं है। हिंसाका वर्णन करनेवाला यथार्थ वेद नहीं है। उसे तो कृतान्त (यम) की वाणी कहना चाहिए। महर्षि जिनसेनका कथन है—

"श्रुतं सुविहितं वेदो द्वादशाङ्गमकल्मषम् । हिंसोपदेशि यद्वाक्यं न वेदोऽसौ कृतान्तवाक् ॥" –महापु० ३९।२२ ।

गौतम स्वामीने द्वाद्शांग प्रंथका सुधर्माचार्यको व्याख्यान किया। धवलाटीकामें सुधर्माचार्यके स्थानमें लोहाचार्यका नाम प्रहण किया गया है। कुछ कालके अनंतर गौतमस्वामी केवली हुए। उनने बारह वर्ष पर्यन्त विहार करके निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन सुधर्माचार्यने जम्बूस्वामी आदि अनेक आचार्योंको द्वादशांगका व्याख्यान किया और केवलज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार महावीर भगवान् के निर्वाणके बाद गौतमस्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी ये तीन सकल श्रुतके धारक हुए, पश्चात् केवलज्ञान-लच्मीके अधिपति बने। परिपाटी क्रमसे ये तीन सकल श्रुतके धारक कहे गए हैं और अपरिपाटी क्रमसे सकलश्रुतके ज्ञाता संख्यात हजार

<sup>(</sup>१) "अग्रस्य द्वादशाङ्गेषु प्रधानभूतस्य वस्तुनः अयनं ज्ञानं अग्रायणं तत्प्रयोजनं अग्रायणीयम् । तच्च सप्त-ज्ञातसुनयदुर्णयपंचास्तिकायषड्द्रव्य-सप्ततन्व नवपदार्थादीन् वर्णयति।" —गो० जीव० जी० गा० ३६५ ।

<sup>(</sup>२) ''तेण गोदमेण दु विहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स संचारिदं।" -ध० टी० ११६५। तदो तेण गोअमगोत्तेण इंदभूदिणा सुरमा (म्मा) इरियस्स गंथा वक्खाणिदो।" -ज० ध० १।८४।

<sup>(</sup>३) "परिवाडिमस्सिदूण एदे तिण्णि वि सबलसुदधारया भणिया। अपरिवाडीए पुण सबलसुदपारमा संस्रेज्जसहस्सा॥" –ध० टी० ११६५।

हुए । जेयधवलामें बताया है कि सुधर्माचार्यने अनेक ऋाचार्योंको द्वादशांगका व्याख्यान किया । इसे ही धवलाटीकामें स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऋपरिपाटीकी ऋपेक्षा संख्वात हजार श्रुतकेवली हुए । जम्बू स्वामीने विष्णु ऋादि अनेक ऋाचार्योंको द्वादशांगका व्याख्यान किया ।

सुधर्माचार्यने बारह वर्ष विहार किया और जम्बूस्वामीने ३८ वर्ष विहार किया, पश्चात् जम्बूस्वामीने मोक्ष प्राप्त किया। जम्बूस्वामीके बारेमें जयध्वलाकार लिखते हैं—अन्तिम केवली कौन हुए ? 'एसो एत्थोसिपणीए अंतिमकेवली।' ये इस अवसर्पिणी कालके अंतिम केवली हुए। इस कथनसे यही ऋथे निकाला जाता है कि जम्बूस्वामीके निर्वाणके पश्चात् अन्य महापुरुष निर्वाणको नहीं गए। यह कथन विशेष विचारणीय है। तिलोयपण्णित्तमें लिखा है कि जम्बूस्वामीके निर्वाण जानेके पश्चात् अनुबद्ध केवली नहीं हुए।

# "तम्मि कदकम्भणासे जंबूसामित्ति केवली जादो ।

तम्मि सिद्धिं पत्ते केवलिणो णितथ अणुबद्धा ॥" —४।१४७७।

गौतमस्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी ये तीन अनुबद्ध-क्रमबद्ध परिपाटीक्रम युक्त (In Succession) केवली हुए। अननुबद्ध-श्रक्रमपूर्वक कैवल्य उपार्जन करनेवाले अन्य भी हुए हैं, जिनमें अंतिम केवली श्रीधरमुनिने कुण्डलगिरिसे मुक्ति प्राप्त की।

## "कुंडलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो।

चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणो य ॥" —ति० प० ४।१४७९।

तोन केविलयोंमें ६२ वर्ष व्यतीत हुए और पांच श्रुतकेविलयोंमें १०० का समय पूर्ण हुआ। इन पांच श्रुतकेविलयोंकी गणना भी परिपाटीक्रम-अनुबद्धरूपसे की गई, जो इस बातको

<sup>(</sup>१) "तिह्वसे चेव सुहम्माइरियो जंबूसामियादीणमणेयाणमाइरियाणं वक्खाणिददुवालसंगो घाइचउ-क्कक्खएण केवली जादो।" —ज० ध० १।८४। "तिह्वसे चेव जंबूसामिमडारओ विट्ड ( विण्णु ) आइरियादीणमणेयाणं वक्खाणिददुवालसंगो केवली जादो॥" —ध० टी० १।६५।

<sup>(</sup>२) जयधवलाकारने परिपाटीक्रमका पर्यायवाची 'अतुदृसंताणेण' (१,८५) जिसकी संतान या परंपरा अनुटित है ऐसा कहा है।

<sup>(</sup>३) अपने जैन साहित्य और इतिहासके पृ० १४, १५ पर श्री नाथूरामजी प्रेमी लिखते हैं—भगवान् महावीरके बाद तीन ही केवलज्ञानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्वामी अन्तिम थे। ऐसी दशामें यह समझमें नहीं आता, कि यहां श्रीधरको क्यों अंतिम केवली बतलाया और ये कौन थे तथा कब हुए हैं। शायद ये अन्तःकृत केवली हों। इस शंकाका निवारण पूर्वोक्त वर्णनसे हो जाता है, कारण श्रीधर मुनि अननुबद्ध अंतिम केवली हुए हैं, जिनका निर्वाणस्थल कुंडलिगिर है। इनको अन्तःकृत केवली माननेमें कोई आगमका आचार नहीं है। सामान्यतया नंदी, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु ये पांच श्रुतकेवली कहे गए हैं, किन्तु धवलाटीकासे ज्ञात होता है कि अपरिपाटी क्रमकी अपेक्षा ये द्वादशांगके पाठी संख्यात हजार थे। जयधवलासे भी इस अधिक संख्याकी पुष्टि होती है। यही युक्ति केवलियोंके विषयमें लगेगी। शास्त्रमें अनुबद्ध केवली तथा श्रुतकेवलीकी मुख्यतासे प्रतिपादन किया गया है।

सुचित करती है, कि यहां श्रापरिपाटी क्रमकी अपेक्षा नहीं ली गई है। जयधवलामें नंदि श्रुतकेवलीके स्थानमें विष्णु नामका प्रहण किया है। इसके अनन्तर एकादश अंग तथा दशपूर्वों के
पारंगत विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव
तथा सुधर्म ये ११ महापुरुष हुए। धवला टीकामें सिद्धार्थका नाम सिद्धार्थदेव और सुधर्मका नाम
धर्मसेन श्राया है। ये महामुनि शेष चार पूर्वों के एक देशके धारी थे। इनका काल १८३ वर्ष
प्रमाण रहा। धर्मसेन मुनिके स्वर्गगामी होनेके पश्चात् भारतवर्षमें दशपूर्वके ज्ञाताओंका
विच्छेद हो गया।

इनके अपनंतर नक्षत्र, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन श्रीर कंस ये पांच श्राचार्य परि-पाटीक्रमसे एकादशांगके पाठी हुए। ये चौदह पूर्वके एक देशके भी धारक थे। इनका काल पिण्ड-रूपसे २२० वर्ष प्रमाण है।

इसके पश्चात् परंपरा क्रमसे सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु तथा लोहार्य-ये चार श्राचार्य संपूर्ण आचारांगके ज्ञाता हुए। वे शेष एकादश अंग तथा चौदह पूर्वीके एक देशके भी ज्ञाता थे। इनके कालका प्रमाण ११८ वर्ष है।

इसके श्रनंतर संपूर्ण अंग तथा पूर्वके एकदेशका ज्ञान आचार्यपरंपरासे श्राता हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ। जयधवला टीकामें लिखा है— इसके पश्चात् अंगपूर्वोका एकदेश ज्ञान आचार्यपरंपरासे श्राता हुआ गुणधर आचार्यको प्राप्त हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है, कि द्वादशांगका एक देश ज्ञान धरसेन तथा गुणधर आचार्यको प्राप्त हुआ था।

महावीर भगवान्के निर्वाणके पश्चात् गौतम स्वामीसे लेकर आचारांगके ज्ञाता लोहाचार्य पर्यन्त ६८३ वर्ष काल व्यतीत होता है (६२+१००+१८३+२००+१९८=६८३)। इसके अनंतर धरसेन आचार्य हुए। कितने वर्ष पश्चात् हुए, यह स्पष्ट नहीं होता है। लोहार्य और धरसेनके मध्यवर्ती आचार्योका धवला, जयधवला, तिलोयपण्णित्तमें वर्णन नहीं किया गया है। निन्द आम्नायकी प्राक्ततपट्टावलीसे इस प्रकरण पर विशेष चिन्तनीय सामग्री उपलब्ध होती है। इस पट्टावलीकी विशेषता यह है, कि इसमें वीर-निर्वाणके पश्चात्वर्ती प्रत्येक आचार्यका काल पृथक् पृथक् गिनाया है। गौतमादि केवलीत्रयका काल ६२ वर्ष कहा है। विष्णु आदि पंच श्रुतकेवलीका समय यहां भी सौ वर्ष गिनाया है। विशाखाचार्य आदि ग्यारह दशपूर्वधारी आचार्योका समय १८३ बताया है। धर्मसेन आचार्यका काल चतुर्दशके स्थानपर यदि सोलह हो जाता है, तो दो वर्षका अन्तर नहीं रहता है। संभव है पाठ भेद इस भिन्नताका कारण हो। एकादशांगी नक्षत्रादि पंच आचार्योका समय १२२ वर्ष बताया है। सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु तथा लोहाचार्य—इन चार श्राचार्योको पट्टावलीमें दस, नव तथा अष्टांग विद्याके ज्ञाता कहा है। यहां यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम श्राया है। इनका समय ९७ वर्ष बताया गया है।

<sup>(</sup>१) "तदो सन्वेसिमंगपुन्वाणमेगदेसो आइरियपरंपराए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो।" —ध० टी० १।६७ ।

<sup>(</sup>२) "तदो अंगपुव्वाणमेगदेसो चेव आइरियपरंपराए आगंत्ण गुणहराइरियं संपत्तो।"

"वासं सत्ताणविदय दसंग नव श्रंग अद्वधरा ॥ १२ ॥ सुभदं च जसोभदं भदबाहु कमेण च । लोहाचआसुणीसं च कहियं च जिणागमे ॥ १३ ॥"

गाथा नं० १२में इनका समूह रूपसे काल ९७ बतानेके अनंतर गाथा नं० १४ के पूर्वार्धमें उसका स्पष्टीकरण करते हुए पट्टावलीमें लिखा है—छह अट्टारह वासे तेवीस बावण (पणास) वास मुनिवाहं। जब गाथा नं० १२ में इन श्राचार्यों का ९७ वर्ष समूह रूपसे काल बताया जा चुका है, तब बावण पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। वहां पचासकी संख्या होगी। सुभद्रादि आचार्यचलुष्टयको तिलोपपण्णित्तमें श्राचारांगका ज्ञाता लिखा है। धवला जयधवलामें भी इसका समर्थन है। धवला १, पृ० ६६ में लिखा है—'तदो सुभदो जसभदो जसबाहू लोहजो ति एदं चत्तारि वि आहरिया आयारांगधरा, सेसंगपुट्याणमेगदेसधारया।'

पट्टावलीके अनुसार नक्षत्राचार्यसे लेकर लोहाचार्य पर्यन्त १२३+९७=२२० वर्ष प्रमाण काल होता है। इस प्रकार लोहाचार्य पर्यन्त कालमें ११८ वर्षका श्रम्तर पड़ता है। पट्टावलीमें लिखा है—

"पंचसये पणसठे अंतिमजिणसमयजादेसु ।
उप्पण्णा पंच जणा इयंगधारी सुणेयव्वा ॥ १५ ॥
अहिबल्लि माघनंदि य धरसेणं पुष्फयंत भूदबली ।
अखवीसं इगबीसं उगणीसं तीस बीस वास पुणो ॥ १६ ॥
इगसय-अठार-वासे इयंगधारी य सुणिवरा जादा ।
छसय-तिरासिय-वासे णिव्वाणा अंगहिति कहिय जिणे ॥ १७ ॥"

इससे ज्ञात होता है कि वीरजिनके निर्वाणके ५६५ वर्ष प्रमाण काल व्यतीत होने पर एक अंगके ज्ञाता अर्ह द्वलि, माघनंदि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतविल—ये पांच आचार्य ११८ वर्षमें हुए। इस प्रकार ५६५+११८ = ६८३ वर्ष पर्यन्त अंग ज्ञान रहा। भूतविल पुष्पदन्तके षट्खण्डागम साहित्यकी टीका धवला एवं कसाय पाहुडकी जयधवला टीकामें धरसेन आचार्यको परिपूर्ण एक अंगका ज्ञाता नहीं बताया है। धवला टीकामें तो यह लिखा है कि 'तदो सव्वेसिमंग-पुव्वाणमेगदेसो आइरियपरंपराए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो' (पृ०६७) — 'इसके अनन्तर संपूर्ण अंग और पूर्वोका एकदेश ज्ञान आचार्यपरम्परासे आता हुआ धरसेनाचार्यको प्राप्त हुआ।' आचार्य धरसेनके शिष्य भूतबिल पुष्पदन्त रचित शास्त्रकी टीकामें उनके सम्बन्धकी उपलब्ध सामग्री विशेष महत्त्वपूर्ण मासूम पड़ती है। इसमें भी बात यह है कि तिलोयपण्णित्त जैसा. प्राचीनशास्त्र भी धवला टीकाका समर्थन करता है। सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु तथा लोहार्यके पश्चात् आचारांगका ज्ञान लुप्त हो गया। कहा भी है—

"तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होति भरहम्मि । गोदमग्रुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥" -ति० प० ४।१४९२ । लोहार्यको ऋन्तिम आचारांग तथा शेष अंग तथा पूर्वोंके एकदेशका ज्ञाता लिखा है और मध्यवर्ती आचार्यपरंपरांका उल्लेख बिना किए धरसेन ऋाचार्यको सर्व अंग-पूर्वके एक देशका ज्ञाता बताया है। इसलिए धरसेन स्वामीका समय क्या माना जाय, यह कठिनाई उपस्थित होती है। इस कठिनाईके निवारणार्थ निम्नलिखित बात पर विचार करना आवश्यक है।

धवला टीकासे ज्ञात होता है कि धरसेन स्वामी गुजरातकी गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामें विराजमान थे। वे श्रष्टांगिनिमित्त विद्यांके पारगामी थे। उन्हें इस बातका भय उत्पन्न हुआ कि श्रुतका विच्छेद हो जायगा, अतः प्रवचनवत्सल आचार्यवर्यने दक्षिणापथके निवासी तथा महिमानागरीमें एकत्रित आचार्यों के पास लेख भेजा। धरसेन स्वामीको श्रुतके विच्छेदका भय उत्पन्न होनेमें क्या कारण था, यह बात चिंतनीय है। सप्तभयवर्जित, शान्त, निश्चिन्त जीवनवाले महामुनिके चित्तमें शास्त्र लोप हो जायगा, सहसा इस भयकी उत्पत्तिका विशेष कारण होना चाहिए। हमें यह प्रतीत होता है, कि इनने अपने जीवनमें ही आचारांगके पारदर्शी ज्ञाता लोहार्यको देखा श्रौर उनके स्वर्गारोहणके पश्चात् उस आचारांग विद्याका लोप ज्ञातकर उनकी धर्मपूर्ण आत्मामें गहरा आघात पहुँचा, जिसने अंतःकरणमें इतनी प्ररणा की कि उनने महिमानगरीमें आगत श्रमणसमुदायके समीप विशेष पत्र भेजा। पश्चात् योग्य सत्पात्र शिष्ट्योंके प्राप्त होने पर उनको अपना विशेष श्रुतसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया।

यह शंका उत्पन्न होती है, कि म्राई द्विल, माघनंदि आचार्य अथवा श्रुतावतारमें विर्णित विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त तथा अई द्दत्त आचार्योंका तिलोयपण्णित्त अथवा धवला, जयधवलामें क्यों नहीं प्रतिपादन किया ? इसका समाधान यह है, कि प्रंथकार अंगज्ञाताम्रोंका वर्णन करना चाहते थे। अंगज्ञानका लोप हो जानेके बादका वर्णन करना उनके लिए म्रप्रकृत वस्तु थी। अतः उस सम्बन्धमें उनने कुछ प्रकाश नहीं डाला।

लोहार्यका स्वर्गवास वीरजिनके निर्वाणके ६८३ वर्ष व्यतीत होनेपर हुन्ना था। उस समय धरसेनाचार्य भी संभवतः वृद्ध थे, त्रातः उनने श्रुतरक्षार्थ शीघ्रतापूर्वक शिष्योंका अन्वेषण कराया तथा उनको त्राप्ने विशिष्ट विषयका पारंगत विद्वान बनाया। पश्चात् वर्षाकाल अत्यन्त सिन्निकट होनेके कारण उनको ग्रंथ-उपदेश समाप्तिके दिन ही अन्यत्र वर्षाकाल व्यतीत करनेकी आज्ञा दी। इन्द्रनिन्द त्राचार्यने लिखा है कि गुरुदेवने त्रापना अल्प जोवन सोचकर शिष्योंको दूसरे दिन जानेको कहा। उनने यह सोचा था, कि हमारी मृत्युसे इनको क्लेश पहुँचेगा, त्रातः समीपमें न रखना ही श्रेयस्कर है। विबुध श्रीधरने भी इन्द्रनिन्दका समर्थन किया है। धरसेनाचार्यने श्रुतरक्षण निमित्त प्रवचन-प्रेमवश जो कार्य किया उसमें कोई बहुत वर्ष नहीं बीते होंगे। श्रुतिच्छेदके भयसे कार्य शीघ्र संपन्न किया गया। इस दृष्टिसे धरसेन स्वामीक। समय

<sup>(</sup>१) "तेण वि सोरडविसय-गिरिणयरपट्टण-चंदगुहा-ठिएण अट्टंगमहाणिमिचपारएण गंथवोच्छेदं। होहदि चि जादभयेण पवयण-वच्छलेण दिश्वणावहाहरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो।" –ध०टी० १।६७।

<sup>(</sup>२) "स्वासन्नमृतिं ज्ञात्वा मा भूत् संक्लेशमेतयोरिस्मन् । इत गुरुणा संचिन्त्य द्वितीयदिवसे ततस्तेन ॥" –इ० श्रु० ।

<sup>(</sup>३) "आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा धरसेनस्तयोमां क्लेशो भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसर्जनं करिष्यति ।" \_ \_ —वि० श्रीधर, ३१७।

६८३-५२७ = १५६ ईसवी सन्के समीप पड़ता है, इनके शिष्य भूतविल पुष्पदन्तका भी समय इसमें पृथक् रूपसे जोड़नेपर ईसाकी दूसरी सदी रूपकाल अनुमानित करना होगा।

यहां कोई यह तर्क कर सकता है, कि धरसेन स्वामी अष्टांगविद्याके प्रकाण्ड आचार्य थे। उनने निमित्त ज्ञानसे अपने मरणको समीप सोचा, इससे उनके चित्तमें श्रुतरक्षणकी भावना उत्पन्न हो गई। इस सम्बन्धमें यह बात चिन्तनीय है, कि मरण समीप है, इससे श्रुतविच्छेदकी भीति उत्पन्न होनेका औचित्य ज्ञात नहीं होता। वे ज्ञानवान् महान् आचार्य थे। उनका श्रुतरक्षाका भाव पहलेसे भी जागृत रहना चाहिए था। श्रुतव्यवच्छेदकी घटनाको देखनेसे उनके चित्तमें श्रुतरक्षाकी प्रेरणा उत्पन्न होना अधिक उपयुक्त जंचता है।

जयधवला टीकासे ज्ञात होता है कि गुणधर आचार्य भी अंगों तथा पूर्वों के एक देशके ज्ञाता थे। उनके चित्तमें भी श्रुत-विच्छेदकी भीति उत्पन्न हुई। उनका हृदय प्रवचनके वात्सल्यके अधीन हो चुका था, इसलिए उनने सोलह हजार पद प्रमाण 'पेज्जदोसपाहुड' का १८० गाथाओं में उपसंहार किया। गुणधर श्राचार्यको भी श्रुतविच्छेदकी भीतिमें निमित्त आचारांगके अंतिम ज्ञाता लोहार्यका स्वर्गगमन रहा होगा। गुणधर आचार्यके समक्ष तो मृत्युकी चिन्ताकी समस्या न थी। जब उनको श्रुतरचनामें मृत्युकी भीति कारण नहीं है, तब इसी प्रकारकी प्रक्रिया धरसेन स्वामीके विषयमें विचारना कोई दोषपूर्ण नहीं प्रतीत होता।

### ४--भूतवितका समय

प्राकृत पट्टावलीको यदि प्रामाणिक माना जाय, तो जहाँ तक धरसेनाचार्यका सम्बन्ध है उनका समय वीर निर्वाणके ६१४ वर्ष बाद आता है श्रौर भूतबलि आचार्यका काल ६६३ वर्ष वीर निर्वाणके अनन्तर प्राप्त होता है। भूतबलि स्वामीका समय १३६ ईसवी सन् निकलता है। अतएव धवला टीका द्वारा प्राप्त संकेतके आधारसे एवं पट्टावलीके प्रकाशमें भी ईसाकी दूसरी सदीका समय अनुमानित होता है।

ब्रह्मनेमिदत्तके आराधना-कथाकोषसे ज्ञात होता है, कि महिमानगरीमें स्थित मुनिसंघ-के पास धरसेन स्त्राचार्यने अपना पत्र भेजा था। उस दक्षिण संघके प्रधान आचार्य महासेन थे। उपने दो सुयोग्य शिष्य धरसेन आचार्यके पास भेजे थे। एक नाम था सुबुद्धि और दूसरेका नाम नरवाहन था। सुबुद्धि पहले श्रेष्टिवर थे और नरवाहन थे एक नरेश। सुबुद्धि मुनिको पुष्पदन्त और नरवाहनको भूतबिल नाम धरसेनाचार्यके द्वारा प्राप्त हुआ था।

धरसेनाचार्यके विषयमें इतना ही ज्ञात है कि वे अष्टांगनिमित्त 'ज्ञानी महान् आचार्य थे। सर्व अंगों तथा पूर्वों के एकदेशके ज्ञाता एवं प्रवचन-वात्सल्यभावसे भूषित महामुनि थे। उनके पत्रके अनुसार दक्षिणापथसे दो मुनिराज इनके समीप भेजे गए थे। वे धारण और प्रहण शक्तिमें अतीव निपुण थे। वे अत्यन्त विनयवान् शील-अलंकृत, देशकुल जातिसे विशुद्ध, संपूर्ण कलाओं में निष्णात थे। वे आंध्रदेशमें बहने वाली वेणानदीके तटसे धरसेन खामीके समीप पहुंचनेके लिए रवाना हुए। इधर धरसेनाचार्यने रात्रिके पिछले भागमें एक स्वप्न देखा कि दो सुन्दर धवलवर्णा वाले बेलोंने खाकर उनकी तीन प्रदक्षिणा दी और नम्रतापूर्वक उनके चरणों में पड़ गए।

<sup>(</sup>१) श्रुतावतार-विबुध श्रीधर पृ॰ ३१६। (२) घ॰ टी॰ १, ६७-६९।

इस स्वप्नको देखकर स्वप्नशास्त्रके अनुसार अत्यन्त शुभसूचक स्वप्न समझ आचार्य संतुष्ट हुए और उनने 'जयउ सुय-देवदा'— श्रुतदेवताकी जय हो, ये शब्द उच्चारण किए। पवित्र चित्र पुरुषोंके स्वप्न भी मिध्या नहीं होते। उसी दिन दो मुनि आचार्यश्री के पादपद्योंके समीप अत्यन्त विनयपूर्वक पहुंचे। उनने आचार्य श्री से द्यपने आनेका कारण निवेदन किया। "अणेण कज्जेणम्हा दोवि जणा तुम्हं पादमूल्भुवग्या।" आचार्य महाराजने कहा 'सुदु, भहं'— ठीक है, कल्याण हो।

इसके अनंतर आचार्य महाराजने सोचा 'जहा छंदाईणं विजादाणं संसार-भयवद्धणं'— स्वच्छंद वृत्ति वालोंको विद्या प्रदान करना संसार-भयका संवर्धक है; अतः पुनः परीक्षा लेना उचित समझा। उनने दो विद्याएं उन्हें साधनार्थ दीं। एकमें श्राल्प अक्षर थे, श्रीर दूसरीमें अधिक अक्षर थे। विद्या साधनके विषयमें श्राचार्यश्रीने कहा था—दो उपवासपूर्वक इनकी साधना करो। श्रशुद्ध मंत्रकी साधना करने के कारण श्राल्पाक्षरयुक्त मंत्र साधकके अशुद्ध कानो देवी आई, तो अधिक अक्षरवाले साधकके सामने लम्बे दांतवाली देवी श्राई। देवताओंका सुन्दर स्वरूप होता है। यह विकृत आकृति त्रुटिको बताती है। इससे उनको मंत्रकी श्रशुद्धता ज्ञात हुई। उनने मन्त्रशास्त्रके अनुसार मंत्रोंको शुद्धकर साधना प्रारंभ की, तो देव-ताओंने अपने दिव्यरूपमें दर्शन दिए। तत्पश्चात् इन मुनियोंने सब वृत्तान्त जब गुरुदेवको सुनाया, तो उनने संतोष व्यक्त किया। और 'सोमतिहिणक्खत्तवारे गंथो पारद्धो'—'श्रुभ तिथि, श्रुभ नक्षत्र तथा श्रुभ दिनमें ग्रन्थका पढ़ाना प्रारम्भ किया।'

श्राषाद सुदी एकादशीके पूर्वाह्व कालमें प्रन्थ समाप्त हुआ। धरसेन स्वामीने श्रुतउपदेशका अपना पिवत्र कार्य पूर्ण किया। इस महत्त्वपूर्ण घटनासे आनिन्दित हो देवताओंने एक
मुनिराजकी पुष्पोंके द्वारा महान् पूजा की और मधुर वाद्य ध्विन की। इसे देखकर धरसेनाचार्यने
उनका नाम 'भूतबिल' रखा। दूसरे मुनिराजकी पूजा देवोंने की और उनके दांतोंकी पंक्ति सुन्यवस्थित कर दी श्रातः उनका नाम गुरुदेवने पुष्पदन्त रखा। इसके श्रानन्तर गुरुकी आज्ञानुसार
उनको वर्षाकाल निमित्त प्रस्थान करना पड़ा। उनने अंकलेश्वरमें चातुर्मास न्यतीत किया।
इसके पश्चात् पुष्पदन्त आचार्य वनवास देशको गए और भूतबिल स्वामी द्रमिल देश पहुंचे। '
पुष्पदन्तने वनवास देशमें जिनपालितको दीक्षा प्रदान की और वीसिद्सूत्र—वीस प्ररूपणाके अन्तर्गत
सत्प्ररूपणाके १०० सूत्र जिनपालितके द्वारा भूतबिल स्वामीके समीप भिजवाए।

जिनपालितकी विशेष योग्यताका अनुमान इससे होता है, कि पुष्पदन्त आचार्यने श्रपनी ज्ञान-निधि भूतबलिके पास उनके द्वारा प्रेषित की थी। धर्मकीर्त्ति शिलालेख नं०१ में (पट्टावली लाडवागढ़ या वागड़ा संघ) जिनपालितको 'योगिराट्'—योगियोंके श्रधीश्वर लिखा है।

<sup>(</sup>१) "तदो पुष्फयंताइरिएण जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीसदिसुत्ताणि कारिय पढाविय पुणो सो भूदबिल-भयवंतस्स पांसं पेसिदो ।" न्धः टी० १।७१।

<sup>(3)</sup> Documents produced by Digambaris before the court of Dhwajadand Commission Udaipur. p.p. 29-30.

"तेषां नामानि वच्मीतः शृषु भद्र महान्वय । भद्रो भद्रस्वभावश्च धरसेनो यतीश्वरः ॥ ६॥ भृतबिलः पुष्पदन्तो जिनपालितयोगिराट् । समन्तभद्रो धीधर्मा सिद्धिसेनो गणाग्रणीः॥ ७॥"

भूतबिल स्वामीने जिनपालितके पास वीसिंद सूत्रोंको देखा उसमें अंतिम १७७ वां सूत्र यह है—'अणाहारा चदुसु द्वाणेसु विग्गहगइसमावण्णाणं केवलीणं वा समुग्धादगदाणं अजोगिकेवली सिद्धा चेदि।' उन्हें जिनपालितके द्वारा ज्ञात हुआ, कि पुष्पदन्तका जीवन प्रदीप र शीघ बुझनेवाला है; इससे उनके हृदयमें विचार उत्पन्न हुए कि अब 'महाकम्मयपिडपाहुड' का लोप हो जायगा, श्रतः उनने 'द्वत्रपमाणानुगममादि काऊण गंथरचणा कदा'—द्रव्य-प्रमाणानुगमको श्रादि लेकर प्रंथरचना की। षट्खण्डागममें भूतबिल स्वामी रचित आदिसूत्र यह है, 'द्व्यामाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य।' —ध० टी० २।१।

इस सूत्रके प्रारंभमें वीरसेनाचार्य धवलाटीकामें लिखते हैं-

"संपिं चोइसण्हं जीवसमात्ताणमत्थित्तमवगदाणं सिस्साणं तेसिं चेव परिमाण-पिंडवोहणट्टं भृदबिलयाइरियो सुत्तमाह्" (२११)

'अब चौदह जीवसमासोंके अस्तित्वको जाननेवाले शिष्योंको परिमाणका अवबोध करानेके लिए भूतबलि आचार्य सूत्र कहते हैं।'

पूर्वोक्त सुत्रको आदि लेकर शेष समस्त षट्खण्डागम सूत्र भूतबिल स्वामीकी उञ्ज्वल कृति हैं। इन्द्रनिन्दकृत श्रुतावतारसे विदित होता है, कि जब यह रचना पूर्ण हो गई, तब चतुर्विध संघ सिहत भूतबिल स्वामीने ज्येष्ठ सुदी पंचमीको प्रंथराजकी बड़ी भिक्तपूर्वक पूजा की। उस समयसे श्रुतपंचमी पर्व प्रचलित हो गया जब कि श्रुत-देवताकी सर्वत्र अभिवन्दना की जाती है। इसके पश्चात् भूतबिल स्वामीने यह रचना जिनपालितके साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भेजी। सौभाग्यकी बात हुई, जो दुदेंवने पुष्पदन्ताचार्यको उस समय तक नहीं उठाया था। आचार्य पुष्पदन्तने रचना देखी। अपना मनोरथ सफल हुआ ज्ञात कर वे अत्यन्त आनंदित हुए। उनने भी चातुर्वर्णसंघ सिहत सिद्धान्तशास्त्रकी पृजा की।

<sup>(</sup>१) "भूदबिक्षभयवदा जिणवालिदपासे दिद्ववीसिदसुत्तेण अप्पाउओ चि अवगयजिणवालिदेण महाकम्म-पयिडिपाहुडस्स वोच्छेदो होहिदि चि समुप्पण्ण-बुद्धिणा पुणो दव्वपमाणाणुगममादि काऊण गंथरचणा कदा ।" –ध० टी० १।७१ ।

<sup>(</sup>२) "ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वर्ण्यं संघसमवेतः । तत्पुस्तकोपकरणैव्यंधात् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥ १४३ ॥ श्रुतपंचमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परामाप । अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूजां कुर्वते जैनाः ॥ १४४ ॥" – इ० श्रु० ।

<sup>(</sup>३) विबुध श्रीधरकृत श्रुतावतारसे ज्ञात होता है, कि पुष्पदन्त आचार्यके साथ चतुःसंघने तीन दिन पर्यन्त बड़े उत्स्पृहपूर्वक पूजा प्रभावना की थी । धार्मिक समाजने वतादिका परिपालन भी किया था । पृ० ३१६ ।

इस महाशास्त्रके रक्षण कार्यमें जिनपालितकी भी महत्त्वपूर्ण सेवा विदित होती है। हम देखते हैं कि चातुर्मास पूर्ण होनेके पश्चात् पुष्पदन्त अपने साथी भूतबलिको छोड़कर जिनपालित के पास वनवास देशमें पहुँचते हैं। वे विंशतिसूत्रोंकी रचना करके अपना मंतव्य भूतबलिके पास प्रेषित करते हैं। भूतबलि जब प्रंथराजका निर्माण पूर्ण कर लेते हैं, तब वे इन्हीं जिनपालितके साथ अपनी अमूल्य जीवन निधि-ज्ञानिधिको पुष्पादन्ताचार्यके समीप भेजते हैं, तािक उनका भी इस आगम-रचनाके विषयमें अभिप्राय ज्ञात हो जाय। जिनपालित योगिराज थे तथा पुष्पदन्त जैसे महामुनिके अत्यन्त विश्वासपात्र थे। भूतबलि स्वामीने भी उन्हें योग्य समझ अपने समीप स्थान दिया था और अपनी रचना उनके ही साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भिजवाई थी। इससे हमें प्रतीत होता है, कि महान् प्रन्थ रचनाकार्यमें वे भूतबलि स्वामीके समीप अवश्य रहे होंगे। बहुत संभव है, कि भूतबलि स्वामीके तत्त्व प्रतिपादनको लिखनेका कार्य जिनपालित द्वारा संपन्न हुआ हो। कमसे कम इतना तो दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है, कि इस सिद्धान्तशास्त्रके उद्धार कार्यमें जिनपालित मुनिराजका विशेष स्थान रहा। इसका वर्णन इसलिए नहीं मिलता, कि पहले लोग कार्यको प्रधान मानते थे, नामकी ओर प्रायः कम ध्यान रहता था। इतना बड़ा षट्खण्डागम महाशास्त्र निर्माण करते हुए भी प्रन्थमें जब भूतबलि स्वामीका नाम कहीं भी नहीं आया, तब जिनपालितका नाम न आना विशेष आश्चर्यप्रद बात नहीं है।

# ग्रंथकी प्रामाणिकता

महाबन्ध शास्त्रमें संपूर्ण चर्चा आगमिक तथा अहेतुवाद-त्र्याश्रित है। त्र्यागमकी निम्निलिखित परिभाषा प्रस्तुत शास्त्रके विषयमें पूर्णतया चरितार्थ होती है—

### "पूर्वापरविरोधादेर्व्यपेतो दोषसन्ततेः।

द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहृतिरागमः ॥" -ध० टी० पृ० ७८५।

—जो पूर्वीपरविरोधादि दोषपरम्परासे रहित हो, सर्व पदार्थींका प्रकाशक हो तथा श्राप्तकी वाणी हो, उसे आगम कहते हैं।

षट्खंडागम सूत्रोंकी, विशेषकर महाबन्धकी चर्चा बहुत सूद्दम है। उसमें कहीं भी पूर्वापर विरोधका दर्शन नहीं होता। जितना सूद्दम चिन्तक एवं विचारक महाबन्धका पारायण करेगा, वह प्रंथके विवेचनसे उतना ही ऋधिक प्रभावित होगा। प्रंथकी विचित्रता यथार्थमें पूर्वापर अविरोधितामें है। ऋपने विषयपर प्रकाश डालनेमें आचार्यने किंचित् भी न्यूनता नहीं प्रदर्शित की है। प्रंथराज आप्तकी कृति है, ऋतः यह स्वतः प्रमाण है। किसी हेतुवाद्रूप साधन-सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। आप्तमीमांसाकार समन्तभद्ग स्वामीका कथन है—

## "वक्तर्यनाप्ते यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम् । आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात्साध्यमागमसाधितम् ॥ ७८ ॥"

—वक्ता यदि श्रनाप्त है, तो युक्ति द्वारा जो बात सिद्ध की जायगी, वह हेतुसाधित कही जायगी। और यदि वक्ता श्राप्त है, तो उनके वचनमात्रसे ही बात सिद्ध होगी। इसे श्रागम-साधित कहते हैं।

भूतबलिको आप्त किस कारण माना जाय, इस सम्बन्धमें धवला टीकामें सुन्दर तर्कणा की गई है। शंकाकार कहता है सूत्र की परिभाषा है—

# "सुत्तं गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च। सुदकेविलणा कहियं अभिण्णदसपुन्विकहियं च।।"

—गणधरका कथन, प्रत्येकबुद्ध मुनिराजकी वाणी, श्रुतकेवलीका कथन, श्रमिन्नद्शपूर्वीका कथन सूत्र है।

"ण च भूदबिलमडारओ गणहरो, पत्तेयबुद्धो, सुदकेवली, अभिण्णदसपुट्वी वा येणेदं सुत्तं होज ? जिंद एदं सुत्तं ण होदि तो ... प्रमाणतं कुदो णव्वदे ?" 'भूतबिल भट्टारक गणधर नहीं हैं। न वे प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली अथवा आभिन्नदशपूर्वी हैं, जिससे यह शास्त्र 'सूत्र' हो जाय। यदि यह शास्त्र सूत्र नहीं होता है, तो इसमें प्रामाणिकताका किस प्रकार ज्ञान होगा ?

इस शङ्काके समाधानमें कहते हैं—"रागदोसमोहाभावेण पमाणीभूदपुरिसपरंपराये आगत्तादो" (ध० टी० पृ० १२८२)। 'यह प्रनथ प्रमाण है, कारण राग-द्वेष-मोहरिहत प्रामा-णिकता-प्राप्त पुरुषपरम्परासे यह प्राप्त हुआ है।'

इस ग्रंथमें अप्रामाणिकताका लेश भी नहीं है। इस सम्बन्धमें वीरसेनाचार्यका कथन महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं '—इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षिक्ष प्रणालिकाके द्वारा प्रवाहित होता हुआ महाकर्म प्रकृति प्राभृतक्ष अमृत-जल-प्रवाह धरसेन मट्टारकको प्राप्त हुआ। उनने भी गिरिनगरको चंद्रगुफामें भूतबलि, पुष्पदंतको संपूर्ण महाकर्म प्रकृति प्राभृत सौंपा। तदनंतर श्रुत-नदीका प्रवाह व्युच्छिन्न न हो जाय, इस भयसे भव्य जीवोंके अनुप्रहके लिए उनने 'महाक्रम्म-प्यिड पाहुड' का उपसंहार करके षट्खण्ड बनाए। अतः त्रिकालगोचर समस्त पदार्थोंको प्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष तथा अनंत केवलज्ञानसे उत्पन्न हुआ है, प्रमाणस्वरूप आचार्य प्रणालिकाके द्वारा आगत है, प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणसे अवाधित है। अतः यह शास्त्र प्रमाण है। इसलिए 'तम्हा मोक्खिक्खणा भवियलोएण अब्भेसयव्यो'—मोक्षाभिलाषी भव्यात्माओंको इसका अभ्यास करना चाहिए।

पुनः शंकाकार कहता है --- 'सूत्र विसंवादी क्यों नहीं है ?' उत्तरमें कहते हैं -- 'सूत्रमें

<sup>(</sup>१) "एवं पमाणीभूदमहरिसिपणालेण आगंत्ण महाकम्मपयडिपाहुडामियजलपहावो धरसेणभडारयं संपत्तो। तेण वि गिरिणयरचंदगुहाए भूदबलिपुष्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहुडं सयलं समप्पिदं। तदो भूदबलिभडारएण सुद-णइ-पवाहवोच्छेदभीएण भवियलोगाणुग्गहद्वं महाकम्भपयडिपाहुडसुत्रसंह-रियऊण छखंडाणि कथाणि, तदो तिकालगोयरासेस-पयत्थविसय-पच्चक्याणंत-केवलणाणप्पभवादो पमाणीभूदआइरियपणालेणागदत्तादो, दिद्विद्विवरोहाभावादो पमाणमेस्रो गंथो, तम्हा मोक्खित्थणा अब्भसेयव्यो।" –ध० टी० सि० ७६२।

<sup>(</sup>२) ''विसवादी सुत्तं किण्ण जायदे ? ण, विसंवादकारज-सयलदोखमुक्क-भूदबलि-वयणविणिग्गयस्स सुत्तस्स विसंवादत्तविरोह्दो ।'' —ध० टी० सि० पृ० १०३३ ।

विसंवादीपना नहीं है, कारण यह विसंवादके कारण संपूर्ण दोषोंसे मुक्त भूतबिलके वचनोंसे विनिर्गत है।" पुनः शंकाकर तर्क करता हैं—'कदाचित भूतबिलने असम्बद्ध देशना की हो ?" इसके निराकरणमें वीरसेन स्वामी कहते हैं—"ण चासंबद्धं भृदबिलभडारओ परूवेदि, महा-कम्मपयिखपाहुड-अभियधाणेण ओसारिदासेसराग-दोस-मोहत्तादो"—भूतबिल भट्टारक असम्बद्ध प्ररूपण नहीं करेंगे, कारण उनने महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके अवधारण करनेसे रागद्वेष तथा मोहका निराकरण कर दिया है।

वक्ताका जब विशिष्ट व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, तब उनकी वाणीमें भी स्वयं विशेषताका अवतरण हो जाता है। इस चर्चासे यह बात भी ज्ञात हो जाती है, कि महाकर्मप्रकृति प्राभृतके परिशीछनसे राग, द्वेष तथा मोहका विनाश होता है, तब उस महाशास्त्रके उपसंहाररूप इस प्रंथराजके द्वारा भी रागद्धेष-मोहकी विशेष मन्दता होती है। कषायादिकी विशेष तीव्र अवस्थामें तो मनोवृत्ति महाबन्धका अवगाहन भी नहीं कर सकेगी। इसके छिए अंतःकरण वृत्तिकी निर्मछता तथा निश्चिन्तताकी परम आवश्यकता है। गृहस्थ सदश आकुछतापूर्ण श्रमण भी इस शास्त्रका रसास्वाद नहीं कर सकता। श्रमण सदश मनोवृत्ति तथा पवित्र परिणितयुक्त व्यक्ति इस महाशास्त्रका सम्यक् परिशीछन करनेमें समर्थ होगा। गाई स्थिक आकुछतावाछा व्यक्ति इस अमृतनिधिका आनन्द न ले सकेगा। प्रतीत होता है, इस बातको छत्त्यमें रखकर सर्वसाधारणको इस ज्ञानसिन्धु-में अवगाहन करनेका पात्र नहीं कहा।

# मङ्गल-चर्चा

जैन शास्त्रकार अपने शास्त्रके प्रारम्भमें जिनेन्द्र भगवान्के गुणस्मरणरूप मंगल रचना करते हैं। इसका कारण श्राचार्य विद्यानिन्द यह बताते हैं कि 'अभिमतफल-सिद्धिका उपाय सुबोध है, वह शास्त्रसे प्राप्त होता है और शास्त्रकी उत्पत्ति श्राप्तसे होती है, श्रतः शास्त्रके प्रसादसे प्रबोध प्राप्त पुरुषोंका कर्तव्य है कि आप्तको श्रपनी प्रणामाञ्जलि अपित करें, कारण सत्पुरुष श्रपने पर किए गए उपकारको नहीं भूलते।'

मंगलके विषयमें तिलोयपण्णतिमें कहा है-

"पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । सिन्झम्मे णिव्विग्धं विज्जा, विज्जाफलं चिरमे ॥ ११२९ ।"

ग्रंथके आरम्भमें मंगल पाठसे शिष्य लोग शास्त्रके पारगामी होते हैं। मध्यमें मंगलके करनेसे निर्विद्न विद्याकी उपलब्धि होती है तथा अन्तमें मंगल करनेसे विद्याका फल प्राप्त होता है। महाबन्धका प्रथम पत्र नष्ट हो गया है, अतः ग्रंथके आदिमें क्या मंगल श्लोक या सूत्र रहे,

प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्।

इति भवति स पूज्यः, तत्प्रसादप्रबुधै-

र्न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥" – स्हो० वा० पु० २।

<sup>(</sup>१) "अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः

इसका परिज्ञान नहीं हो सकता। यह भी कल्पना हो सकती है, कि कषायप्राभृतके समान यहां भी मंगल न किया गया हो। कषायप्राभृतकी टीकामें वीरसेन स्वामी लिखते हैं—"ववहारणय-मस्सिद्ण गुणहरभडारयस्स पुण एसो अहिष्पाओ, जहा-कीरउ अण्णत्थ सन्वत्थ णियमेण अरहंतणमोक्कारो, मंगलफलस्य पारद्धिकिरियाए अणुवलंभादो। एतथ पुण णियमो णित्थ, परमागमुवजोगिन्म णियमेण मंगलफलोवलंभादो। एदस्स अत्थिवसेसस्स जाणावणट्ठं गुणहरभडारएण गंथस्सादीए ण मंगलं कयं।" (११९)।

"व्यवहार नयकी अपेक्षा गुणधर भट्टारकका यह श्रमित्राय है कि परमागमके अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र नियमसे अरहंत-नमस्कार करना चाहिए, कारण प्रारब्धिकयात्रोंमें मंगलफल-विद्नध्वंसकताकी श्रनुपलिब्ध है। यहां इस बातका नियम नहीं है। परमागममें उपयोग लगनेपर नियससे मंगलके फलकी प्राप्ति होती है। इस श्रथिविशेषका परिज्ञान करानेके लिए गुणधर भट्टारकने मंथके आदिमें मंगल नहीं किया।

यह विवेचन आपाततः विरोधात्मक दृष्टिगोचर होता है; किन्तु अनेकान्त शैलोके प्रकाशमें इनका समाधान स्वयं हो जाता है।

महाबन्धके मंगलके विषयमें धवला टीकाके चतुर्थ वेदना नामक खण्डमें महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं— "विवद्ध और अनिबद्ध के मेदसे मंगल दो प्रकारका है। तब फिर वेदना खण्डके आदिमें 'णमो जिणाणं' आदि मंगल सूत्र हैं, वे निबद्ध मंगल हैं या अनिबद्ध मंगल? वे निबद्धमंगलक्ष नहीं हैं। कृति आदि चौबीस अनुयोग हैं अवयव जिसके ऐसे महाकर्मप्रकृति प्राभृतके आदिमें गौतमस्वामी द्वारा प्रकृपित मंगलको भूतबलि भट्टारकने वहांसे उठाकर वेदना खण्डके प्रारंभमें स्थापित कर दिया, इस कारण इसे निबद्ध मंगल माननेमें विरोध आता है। वेदनाखण्ड तो महाकर्मप्रकृति प्राभृत नहीं है। अवयवको अवयवी माननेमें विरोध है। अर्थात् वेदना खण्ड अवयव है उसे महाकर्म प्रकृति प्राभृत क्ष अवयवी माननेमें विरोध हो। भूतबिल तो गौतम हैं नहीं, विकल श्रुतके धारी धरसेनाचार्यके शिष्य भूतबिलको सकल श्रुतधारी वर्धमान भगवान् हो शिष्य गौतम माननेमें विरोध है। निबद्ध मंगल माननेमें कारण रूप अन्य प्रकार है नहीं, अतः यह अनिबद्ध मंगल है।"

आचार्य अपनी तर्कशैंढीसे इसे निबद्धमंगल भी सिद्ध करते हैं। महापरिमाणवाले गणधरदेव रिचत वेदना खण्डके उपसंहाररूप वेदनाखण्डमें वेदनाका अभाव सर्वथा नहीं है। उनमें प्रमेयकी दृष्टिसे कथिं ऋत एक्य हैं। आचार्य भूतबिल और गौतममें भी कथि ऋत अभिन्नता द्योतित करते हुए कहते हैं—"अथवा भूदवली गोदमो चेव, एगाहिष्पायत्तादो; तदो सिद्धं णिबद्धमंगलत्तभिष्।" अथवा भूतबिल गौतम है, कारण उनके अभिप्रायमें एकत्व है।

<sup>(</sup>१) ''णिबद्धाणिबद्धभेएण दुविहं मंगलं । तत्थेदं किं णिबद्धमाहो अणिबद्धमिदि । ण ताव णिबद्धमंगलमिदं ? महाकम्मपयिद्धपाहुङस्त किंदिआदिचउवीस-अणियोगावयवस्त आदीए गोदभसामिणा परूविदस्त भूदबलिभडारएण वेयणाखंडस्त आदीए मंगलद्घं तत्तो आणेदूण टिविदस्त णिबद्धत्तविरोहादो । ण च वेयणाखंडं महाकम्मपयिद्धपाहुडं, अवयवस्त अवयित्तविरोहादा । ण च भूदबली गोदमो, विगलस्दधारयस्त धरसेणाइरियसीसस्त भूदबलिस्त सयलसुदाधारविद्धमाणतेवासिगोदमत्तविरोहादो । ण च अण्णो पयारो णिबद्धमंगलत्तस्त हेदुभूदो अत्थि । तम्हा अणिबद्धमगलांमदं ।''

यहां निबद्ध, अनिबद्ध मंगलके विषयमें विशेष प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। अत्तंकार चिन्तामणिमें लिखा है—

"स्वकाव्यमुखे स्वकृतं पद्यं निबद्धम् , परकृतमनिबद्धम् ।"

इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वकृत मंगल निबद्ध है छाँर अन्यरचित अनिबद्ध है। धवला टीकाकी आदर्श प्रतिमें लिखा है—''जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेव-दाणमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं।" —अर्थात् सूत्रके आदिमें सूत्ररचियताके हारा रचित देवता-नमस्कार निबद्ध मंगल है। ''जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धो देवदाण-मोक्कारो तमणिबद्धमंगलं।" सूत्रके आदिमें सूत्र रचियताके द्वारा निबद्ध (अर्थात् रचित नहीं किन्तु अन्य रचितको उठाकर लाया गया) देवता-नमस्कार रूप अनिबद्ध मंगल है। जैसे—'णमो जिणाणं' आदि मंगलसूत्र, गौतमस्वामी रचित महाकम्मपयिष्ठपाहुडसे उठाकर वेदनाखण्डके प्रारंभमें मंगल बनाए जानेसे 'अनिबद्धमंगल' है। इसी प्रकार अनिबद्धमंगलत्व 'णमो अरिहंताणं' आदि णमोकारमन्त्रको प्राप्त होता है। धवलाकी मूल प्रतिके अनुसार जब यह मन्त्र अनिबद्ध मंगलात्मक है, तब यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है, कि पुष्पदन्ताचार्य इसके रचियता नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें इस अपराजित मन्त्रके विषयमें यह उक्ति अवाधित रहती है—

## "अनादिमूलमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः। मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः॥"

विद्यानुवादपूर्वमें गणधरदेवने अंगुष्ठप्रसेना आदि सात सौ अल्पविद्याओं, रोहिणी ख्रादि पांच सौ महाविद्याद्रोंका, अष्टांग महानिमित्तोंका एक करोड़ दस छक्ष पदों द्वारा वर्णन किया है। उस महाशास्त्रके ख्राधारपर रचित संक्षिप्त रूपधारी विद्यानुशासन मंथ फलटणमें देखा। इस मंथमें मंत्रों ख्रादिका विशेष विशद वर्णन किया गया है। इसमें गणधरवलय मंत्रको देखनेपर ज्ञात हुआ, कि महावंध टीकाके प्रारम्भमें छापे गए णमो जिणाणं ख्रादि चवालीस मंगल मंत्र गणधरवलय मंत्रके अंगरूप हैं। विद्यानुशासनमें इस मंत्रको बहुत प्रभावशाली कहा है । भक्तामरकथा यंत्रमंत्र सहित छपी है। उसके यंत्रोंमें णमो जिणाणं आदि मंत्रोंका प्रहण किया गया है। यह बात महाबंधके मंगलसूत्रोंके तुल्लनात्मक टिप्पणमें देखनेसे विदित हो जायगी, कि किस भक्तामरयंत्रमें महाबन्धका कौनसे मंगलसूत्रके साथ साहश्य है। 'णमो जिणाणं ख्रादि मंगलसूत्र गौतम गणधर द्वारा निबद्ध हैं। यह वीरसेन स्वामी धवलाटीकामें बताते हैं। वे यह भी कहते हैं, कि ये महाकम्मपयित पाहुडके मंगलरूप हैं, जिनको भृत्वित भट्टारकने अपने शास्त्रमें उठाकर रखे ख्रीर अपने मंगलसूत्र स्वीकार किए—"महाकम्मपयित्र सुद्वितस्स कदि-आदिचउवीस अणियोगावयवस्स आदीए गोदणसामिणा परूविदस्स भृद्वितस्त सुद्वितस्त पाहुडिस्स कदि-आदिचउवीस अणियोगावयवस्स आदीए गोदणसामिणा पर्वदिदस्स भृद्वितसहारएण वेयणाखंडस्स आदीए मंगलई ततो आणेद्ण ठिवदस्स।" ए० ७५५-५६)।

<sup>(</sup>१) "विद्यानां अनुवादः अनुक्रमेण वर्णनं यस्मिन् तद्विद्यानुवादं दशमं पूर्वम् ।"

<sup>–</sup>गो० जी० प्र० टी० ३६६।

<sup>(</sup>२) "नित्यं यो गणभःमन्त्र विशुद्धः सन्पठत्यमुम् । आस्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणाम् ॥ न स्यादुपद्रवः कश्चित् व्याधिभूतविषादिभिः । सदसदवीक्षणं स्वय्ने समाधिश्च भवेन्मृतौ ॥"

गणधरवलय मंत्रको विद्यानुशासनमें 'गणभृन्मन्त्रं' कहा है। उस मंत्रमें णमो जिणाणं आदिकी साधनाविधि बताई है और समझाया है, कि किस किस मंत्रके द्वारा किस किस रोगादि विपत्तियोंका निवारण एवं इष्ट साधना की जा सकती है। णमो जिणाणं आदि सूत्र गणधरदेव द्वारा प्ररूपित हैं, उनका गणधरमंत्र, भक्तामरयंत्रमंत्रमें उपयोग किया गया है। भक्तामरस्तोत्रके रचियता मानतुंगमुनि मांत्रिक विद्वान् तथा योगी थे। उनने अपने स्तोत्रके साथ विशेष सामध्यवान् गणधर स्वामी द्वारा निरूपण किए गए मंत्रोंको उसी प्रकार अपनाया, जैसे भूतबिल आचार्यने भी उन्हें प्रहण किया।

वास्तवमें वे मंत्र गणधरोक्त हैं। गणधरवलय मंत्र पाठमें णमो जिणाणं आदि सूत्रोंके पूर्वमें लिखा है "ॐ णमो अरिहंताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आइरियाणं, ऊँ णमो खवज्झायाणं, ऊँ णमो लोएसव्वसाहृणं" ये मंगलमंत्र णमोकारमंत्रसे विशेष भिन्न नहीं हैं। यहां केवल 'ॐ' शब्द की अधिक योजना हुई है। इन मंत्रोंके उल्लेखके साथमें किसी मंत्राराधनामें 'णमो अरिहंताणं, णमो जिणाणं, णमो विउव्वगइड्डिपत्ताणं मंत्रोका जाप बताया है, तो किसी में पंचपरमेष्ठी वाचक अन्य णमोकार मंत्रके अंशोंका उपयोग किया है । इस विवेचनका निष्कर्ष यह है, कि जिस प्रकार ''णमो जिणाणं'' त्र्यादि मंगलद्भत्र भृतविल द्वारा संगृहीत हैं, प्रथित नहीं हैं, उसी प्रकार णमोकार मंत्ररूपसे ख्यात अनादि मूलमंत्रनामसे वंदित 'णमो अरिहंताणं' आदि भी पुष्पदन्त आचार्य द्वारा संगृहीत है. ग्रथित नहीं है। इसी कारण वीरसेन स्वामीने धवलाटीका (१।४१) में इसे अनिबद्ध मंगल कहा है, कारण श्रलंकारचिन्तामणि-कारने 'परकृतमिनिबद्ध' कहकर अनिबद्धत्वके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। आदर्श प्रतिके पाठमें परिवर्तन धवला टीकाके प्रथम भागमें हो जानेसे यथार्थमें 'विनायक' प्रक्रवीण: वानरम्' वाली बात हो गई। पुष्पदन्त स्वामी मंत्रशास्त्रके महान् ज्ञाता थे। उनने धरसेन गुरु द्वारा परीक्षार्थ दिए गए अशुद्धमंत्रको मंत्रशास्त्रके व्याकरणके अनुसार शुद्ध करके उसे सिद्ध किया था। अतः गुरुदेव धरसेन स्वामी द्वारा प्रतिपादित महाकम्मपयि नामक परमागमको उपसंहार रूप करके प्रन्थरचनाके महान कार्य निमित्त उनने णमोकारमंत्रको ही अपना मंगल बनाया कारण यह मंत्र—'मंगलाणं च सव्वेसिं पदमं होइ मंगलं' रूपसे प्रसिद्ध रहा है।

### श्रेष्ठमंगल अनादिमंगल

इस विवेचनसे यह ज्ञात होता है कि समाजमें परंपरासे प्राप्त 'णमोकारमंत्र अनादिमूल-मंत्र है' यह प्रसिद्धि निराधार नहीं है । विश्व अनादि है । मोक्षमार्ग अनादि है, उसके उपदेष्टा तीर्थंकरादि परमदेवोंका प्रादुर्भाव भी परंपराकी दृष्टिसे अनादि है । तीर्थंकर वर्धमान भगवानकी दिव्यध्विन सुनकर गौतम स्वामीने द्वादशांगकी रचना की, उसमें यह अनादिमूलमंत्र आया । उनके पूर्ववर्ती सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभुने जो जो तत्त्व दिव्यध्विन द्वारा प्रकाशित किये, उन्हें तत्कालीन गणधर देवने द्वादशांग वाणी रूपमें रचे । इस श्रपेक्षासे अनादि जिनवाणीका अंग होनेसे णमोकार-मंत्र अनादिमूलमंत्र है, यह निश्चय रखना उचित तथा कल्याणकारी है । महाबंधके प्रारम्भमें भूतबलि स्वामीने मंगले रचना की या नहीं, इस शकाका निराकरण वीरसेन स्वामीके इस प्रकाशसे हो जाता है, कि वेदनाखण्डका मंगलाचरण वर्गणा नामक पांचवें श्रौर महाबंध नामक छठवें खण्डका भी मंगलाचरण समझना चाहिए, कारण वर्गणाखण्ड तथा महाबंधके आदिमें मंगल नहीं किया गया है—

"उविर उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगलं ? तिण्णं खंडाणं; कुदो ? वग्गणा-महाबंधाणमादीए मंगलाकरणादो ।" ( ध० टी० सि० ७५६ )।

एंक वेदना खण्डका मंगलाचरण अन्य दो खण्डोंका मंगल कैसे हो जायगा ? यह शंका ठीक नहीं है, कारण कृतिके आदिमें उक्त इसी मंगलकी शेष तेईस अनुयोग द्वारोंमें प्रवृत्ति है। इस कथनका भाव यह है कि गौतमस्वामीने चौबीस अनुयोग द्वारोंके प्रारम्भिक कृति अनुयोग द्वारोंके आरम्भमें मंगल रचना की है, शेष तेईस अनुयोग द्वारोंके च्यारम्भमें रचना नहीं की, अतः जैसे कृति च्यानुयोग द्वारका मंगल तेईस अनुयोग द्वारका मंगल होगा, वही न्याय यहां भी लगाना चाहिए, इस च्याधारसे वेदनाखण्डके मंगलसूत्र वर्गणा तथा महाबंधके मंगल सूत्र भी समझना चाहिए। इससे यह परिज्ञान होता है, कि महाबंधका मंगल वेदनाखण्डके प्रारम्भमें विद्यमान है।

### मंगलपद्यके रचयिता

अब हमारे समक्ष एक दूसरी कठिनता उपस्थित होती है। पूर्वोक्त 'णमो जिणाणं' आदि सूत्रोंके पहले 'सिद्धा दद्धहमला' आदि छह मंगलपद्य पाए जाते हैं। ये भी क्या गणधरदेव कत हैं जिनको भूतबिल स्वामीने अपनाया है ? विदित होता है कि मंगलपद्य गणधरदेवकी कृति नहीं है और न भूतबिल स्वामीकी ही रचना है। किन्तु वीरसेनाचार्यने ये पद्य बनाए हैं, ऐसी हमारी धारणा है। उसका कारण इस प्रकार है—णमो जिणाणं ॥१॥ सूत्रके अन्तमें टीकाकार वीरसेन स्वामीने लिखा है—"एवं दव्विष्टयजणाणुग्गहणद्धं णमोक्कारं गोदमभडारओ महाकम्म-पयिडिपाहुडस्स आदिहि काऊण पज्जवट्ठियणयाणुग्गहणद्ठं उत्तरसुत्ताणि भणदि णमो ओहिजिणाणं ॥२॥" ये वाक्य द्वितीय सूत्रकी भूमिकारूप हैं। 'सिद्धा दद्धहमला' आदि पद्यों पर कोई टीका नहीं की गई है। वीरसेन स्वामी सहश विस्तृत रचनाकार उन पद्यों पर टीका किए बिना न रहते, यदि वह गणधरदेव या भूतबिल आचार्यकी कृति होती।

मंगल पद्योंका क्रमांक स्वतंत्र हैं और सूत्रोंका भी क्रमांक पृथक् है।

'णमो जिणाणं' इस सूत्रकी टीकामें मंगलके विषयमें विशेष उहापोहात्मक चर्चा द्वारा आचार्य वीरसेनने प्रकाश डाला है। यदि मंगलपद्य टीकाकार कृत न होते, तो यह चर्चा मंगल पद्य रचनाकी टीका रूपमें पहले ही वर्णित होती। एक बात यह भी है कि वीरसेन स्वामीकी शैली भी ऐसी मिलती है, कि वे नवीन प्ररूपणा या नवीन खण्डके प्रारम्भमें मंगलपद्य बनाते हैं। इन कारणों से यह निश्चय करना पड़ता है कि मंगलपद्य वीरसेन रचित हैं और मंगलसूत्र भगवान गौतम गणधर रचित हैं।

<sup>(</sup>१) "कथं वेयणाए आदीए उत्तं मंगलं सेसदोलंडाणं होदि ? ण, कदीए आदीहि उत्तस्स एदस्सेव मंगलस्स सेसतेवीस-अणियोगद्दारेसु पउत्तिदंसणादो । महाकम्मपयिडपादुडत्तणेण एदेसि पि एगत्तदसणादो ।''
—ध० टी० सि० ७५६'।

जिस प्रकार गौतम गणधरके मंगलसूत्रोंको भूतबलि स्वामीने श्रृपनी रचनाका मंगल बनाया, तदनुसार इस हिन्दी टीकामें भी वीरसेन स्वामीके मंगलपद्योंको हमने विघ्न-विनाश निमित्त अपने मंगलरूपमें ग्रहण किया।

# प्रतिलिपिके विषयमें

महाबन्धकी मूळ प्रति ताङ्पत्रपर कन्नड़ छिपिमें है। भाषा प्राकृत है। प्राचीन प्रति होनेके कारण उसकी छिपि भी पुरातन कन्नड़ है। महाबन्धप्रन्थ २१५ ताङ्पत्रों में है। इसके आरम्भके २६ ताङ्पत्रोंका महाबन्धसे कोई सम्बन्ध हीं है। उसमें सत्कर्मपञ्जिका है, जो षट्खण्डागमके अन्य विषय स्थळोंपर प्रकाश डाळती है। महाबन्धका प्रारम्भिक ताङ्पत्र अनुपळ्ध है। सम्पूर्णप्रन्थके १४ पत्र नष्ट हो चुके हैं। इससे ळगभग तीन-चार सहस्र रळोक प्रमाण शास्त्र तो सदाके छिए हमारे दुर्भाग्यसे चला गया। कहीं कहीं पत्र इतस्ततः त्रुटित भी हैं। इसके कारण अनेक महत्त्वपूर्ण स्थळोंका अवबोध नहीं हो सकता, तथा किसी विषयका सहसा रसभंग हो जाता है, कारण प्रसंग-परम्पराका अभाव हो गया है। ऐसे अवसरपर हृदयमें परिताप उत्पन्न होता है, कि हमारी असावधानीके कारण उस महानिधिका अंश लुप्त होगया, जो जगत्के कल्याण निमित्त धरसेन स्वामीने भूतबिल मुनीन्द्रके द्वारा बड़ी कठिनतासे नष्ट होनेसे बचाया था। अज्ञ उस लुप्त अंशकी पूर्तिकी कथा ही दूर, उसकी पंक्तियोंकी पूर्ति करना भी असम्भव है, कारण भूतबिल स्वामी सदश क्षयोपश्चम किसे प्राप्त है?

महाबन्धमें प्रकृति बन्धका वर्णन ताड़पत्र ५० पर्यन्त है। महाबन्धके प्रस्तुत भागमें २२ ताड़पत्रोंका मूल तथा अनुवाद छापा जा रहा है। स्थितिबंध पत्र नं० ११३ पर्यन्त है तथा

<sup>(</sup>१) घ० टीकामें (भाग १, ४९ भूमिका) यह उल्लेख सम्मादक जीने किया है कि तुम्बुलूगचार्यने छटवें खण्डपर सात हजार श्लोक प्रमाण पञ्जिका लिखी। पूर्वोक्त पञ्जिकाका महाबन्धसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह अन्य टीका होगी।

<sup>(</sup>२) आचार्य १०८ श्री शान्तिसागर महाराजने २ वर्ष दुए महाबन्धके मूल सूत्रोंकी प्रतिलिपि करके भेजनेके बारेमें हमारे पास पत्र भिजवाया था। उत्तरमें हमने समाचार भेजा कि समस्त महाबन्ध सूत्रात्मक ही है। इसमें टीकाका अंश सम्मिल्ति नहीं है। इतनी ४० हजार प्रभाण प्रतिकी नकल बिना लेख कके नहीं बन सकती। ग्रन्थमें तीन चार हजार प्रमाण क्लांक ताड़पत्र जीर्ण होनेसे नष्ट होगए। इतने समाचारने आचार्य महाराजकी प्रशान्त आत्मामें महान पीड़ा पैदा कर दी। उनने हमसे स्वयं कहा था, "तुम्हारे पत्रसे चित्तमें बहुत दुःख हुआ और भय हुआ कि कहीं आगे जाकर शेषांश भी छप्त न हो जाय। इससे ताम्रपत्रमें इन शास्त्रोंकी खुदाई होनेपर बहुत काल पर्यन्त इन सिद्धान्तग्रन्थोंके लोप या नाशका भय न रहेगा। अतः तुम्हारे पत्रके कारण ही जिनवाणी जीर्णोद्धारक संघकी इस कार्यनिमित्त स्थापना की गई है।" उस संस्थामें लगभग दो लक्ष रुपया एकत्रित हो चुके हैं।

आचार्य महाराज सदृश किसी महान आत्माके अन्तः करणमें श्रुतरक्षाकी भावना यदि पहले उत्पन्न हुई होती, तो आज तीन चार हजार श्लोकोंका विनाश न हो पाता ।

अनुभागबन्धका वर्णन १७० नं० के ताड़पत्र तक है। प्रदेशबन्ध २१९ वें नं० के ताड़पत्र तक है। ताड़पत्रकी प्रतिका समय प्राचीन कन्नड़ीको देखकर पं० लोकनाथ जी सूचित करते हैं कि ताड़पत्रकी प्रति लगभग सात या आठ सौ वर्ष प्राचीन होगी। वे यह भी सूचित करते हैं, कि महाबन्धकी ताड़पत्रराशिमें चार पाँच त्रुटित पत्र भी श्रलग हैं, जो किसी किसी प्रकरणके त्रुटित अंशके पूरक प्रतीत होते हैं। उनका सम्बन्ध प्रकृतिबन्धसे नहीं है। उन पत्रोंको आगेके खण्डोंकी प्रतिमें रखा है। सम्पूर्णप्रन्थके २१९ पत्रोंमेंसे पित्रकाके २७ तथा विनष्ट १४ पत्रोंके घटानेसे उपलब्ध प्रन्थ १७९ ताड़पत्र प्रमाण है।

महाबन्धकी प्रतिलिपिकी शुद्धताके लिए पूर्वोक्त विद्वानों द्वारा ताड़पत्रकी मातृप्रतिसे अपने पासकी प्रतिका पुनः मिलान करवाया हैं। इससे आशा है, कि यह मातृप्रतिके प्रतिकूल न होगी।

### महाबन्धका प्रभाव

समस्त जैनवाङ्मयमें बन्धके विषयमें महाबन्ध श्रेष्ठ रचना है। अत्यन्त प्राचीन, पूज्य तथा प्रामाणिक प्रन्थ होनेके कारण यह महाशास्त्र भूतबिल स्वामीके पश्चाद्वर्ती प्रायः सभी महान् शास्त्रकारोंका बन्धके विषयमें मार्गदर्शक रहा है। तत्त्वार्थवार्तिकालंकारके देखनेसे ज्ञात होता है, कि अकलक्ष्त्र स्वामीपर महाबन्धका प्रभाव पड़ा है। वे महाबंधको 'आगम' शब्दसे संकीर्तित करके अपना आदर तथा श्रद्धाका भाव व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं—

"आगमे ह्युक्तं मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन् जानाति, इति मनसा-प्रानेत्यर्थः । तमात्मनावबुध्यात्मन परेषां च चिन्ता-जीवित-मरण-सुख-दुःख-लाभा-लाभादीन् विज्ञानाति । व्यक्तमनसां जीवानामर्थं जानाति, नाव्यक्तमनसाम् ।"

-त० रा० पू० ५८।

"मणेण माणसं पिडविंद इत्ता परेसिं सण्णासिद मिदिचिंतादि विजाणिद् । जीविदमरणं लाभालाभं सुहदुक्खं णगरिवणासं देहविणासं जणपदिवणासं अदिवुद्धि-अणावुद्धि-सुवुद्धि-सुभिक्खं दुभिक्खं खेशाखेमं भयरोगं उद्धममं इन्भमं संभमं णोवत्तमणाणं जीवाणं णोवत्तमणाणं जीवाणं जावाणं जीवाणं जावत्मणाणं जीवाणं जावत्मणं जावत्मणाणं जीवाणं जावत्मणाणं जीवाणं जावत्मणाणं जीवाणं जावत्मणाणं जावत्तमणाणं जावत्मणाणं जावत्वणाणं जावत्यणाणं जावत्वणाणं जावत्वणाणं

गोम्मटसारपर भी महाबन्धका प्रभाव स्पष्टतया हगोचर होता है। उदाहरणार्थ, इस प्रकृतिबंधाधिकारके बंधसामित्तविचय अध्यायसे तुलना करें, तो पता चलेगा, कि यहाँ विणित कर्मप्रकृतियोंके बंधकों अबंधकों आदिका कथन गोम्मटसार कर्मकाण्डकी 'मिच्छत्त हुंडसंढा' आदि गाथा ९५ से १२० तक पद्यरूपमें निबद्ध है। महाबंधमें बंधके सादि अनादि ध्रुव अध्रुवरूप भेदोंका वर्णन ३३-४३ पृष्ठपर किया गया है। वह गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा १२२ से १२४ में निरूपित हुअ है।

महाबन्धके पृ० २१-२४ में 'ओगाहणा जहण्णा' आदि सोलह गाथाएँ हैं, वे तनिक परिवर्तनके साथ गोम्मटसार जीवकाण्डकी ज्ञानमार्गणामें वर्णित हैं।

<sup>(</sup>१) समस्त महाबन्ध गद्यरूप रचना है। इसमें पूर्वोक्त १६ गाथाओंके सिवाय अन्य पद्यरचनाका अभाव है। स्थितिबंधाधिकारादिमें दो तीन गाथाएँ और पाई जाती हैं।

अन्य आगमपर महाबन्धका प्रभाव प्रकट ज्ञात होगा, जहाँ भी उनमें महाबन्धके प्रमेय सम्बन्धी चर्चा की गई है, कारण बंधविषयके प्रतिपादक महाबंधसे प्राचीन प्रन्थराजकी अनुपल्लिख है।

## महाबन्धके परिशीलनकी उपयोगिता

भौतिक उपयोगितावादी महाबन्धको देखकर आनन्दामृत पान नहीं कर सकेगा, कारण उसकी दृष्टिमें बाह्य पदार्थोंकी उपलब्धि ही आत्मोपलब्धि है। अनेक व्यक्तियोंकी यह धारणा रही है कि इन सिद्धान्तप्रन्थोंमें अपूर्व तथा अश्रुतपूर्व विद्याका भंडार है, जिसके बलसे लोहा सोना रूपमें परिणत किया जा सकता है, आकाशमें विमान उड़ाये जा सकते हैं आदि विविध वैज्ञानिक चमत्कारोंका आकर होनेकी मधुर कल्पनाके कारण छोगोंकी इन शास्त्रोंके प्रति अत्यधिक ममता रही: किन्तु प्रत्यक्ष परिचयके द्वारा जब यह ज्ञात होता है, कि महाबन्धमें केवल प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशरूप बंधचतुष्टयका सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन है, तब वह सोचता है, इससे हमें करना क्या है ? अपना काम करो, ऐसी रचनाओं में अपने बहुमूल्य समयका व्यय क्यों किया जाय ? आपाततः यह दृष्टि प्रिय तथा श्राकर्षक माॡम पड़ती है, किन्तु ज्ञानवान् व्यक्तिको यह विचार अविद्यान्धकारपूर्णे प्रतीत होता है। लौकिक अर्थभक्त अनर्थकी उत्पादक तथा आत्मनिधिका लोप करनेवाली सामग्रीको सर्वस्व मानता है। वह इन ग्रंथोंमें भौतिक विज्ञानकी सामग्री न पा निराश होता है, किन्तु ज्ञानवान् तथा आत्मनिधिके वैभवको समझने वाला श्रनुभव करता है, कि वास्तविक वैज्ञानिक चमत्कारपूर्ण सामग्रीसे यह महाशास्त्र आपूर्ण है। त्र्यात्मा ऋपने प्रयत्नसे कर्मों के जालमें फँसता है। जो ज्ञान नामक सामग्री बंधनको और पुष्ट करती है, वह तो महान श्रविद्या है। श्रष्ठ कला, विद्या, विज्ञान या चमत्कार तो इसमें है कि यह आत्मा कर्मोंकी राशिको पृथक् करके अपने अनंत तथा अमर्यादित विभूतियोंसे अलंकत 'आत्मत्व' को अभिव्यक्त करे। भगवान वृषभदेवने आसमुद्रान्त विशाल साम्राज्यको छोड़कर 'आत्मवान' की 'प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। अर्थशास्त्री रुपयों के हानिलाभपर ही दृष्टि रखता है, किन्तु ज्ञानी जीव आत्माके स्वरूपको ढकने वाले आस्रवको हानि तथा संवर और निर्जराको अपना लाभ समझता है। वहो सन्ना संपत्तिशाली है, जिसे आत्मत्वकी उपलब्धि है श्रीर वही चमत्कारपूर्ण शक्ति विशिष्ट है, जिसने कर्मराशिको चर्ण किया है तथा इसमें उद्योग करता रहता है।

नाटक समयसारमें कितनी सुन्दर बात कही गई है-

"जे जे जगवासी जीव थावर जंगम रूप, ते ते निज वस करि राखे वल तोरिके। महा अभिमानी ऐसी आस्नव अगाध जोधा, रोपि रण थंम ठाड़ो भयो मूछ मोरिके।। आयो तिहि थानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फेरिके। आस्नव पछान्यो रणथम्म तोड़ि डान्यो ताहि निरुख बनारिस नमत कर जोरिके॥"

<sup>(</sup>१) "विद्याय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम् । मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवन्नाज सहिष्णुरच्युतः ॥" -बृहस्स्व • ३।

अभिमानी आस्रव सुभटको पछाड़कर विजय प्राप्त करनेवाले आत्मज्ञानीको महाबन्धसहश शास्त्र अपूर्व बल प्रदान करते हैं। कर्मोंका आत्माके साथ जो बंध है, वह इतना सुहढ़
और सूच्म है कि भयंकरसे भयंकर ऋख-शस्त्रादिके प्रहार होनेपर भी उसपर कुछ भी असर
नहीं होता। आध्यात्मिक शक्तिके जागृत होते ही कर्मोंका सुदृढ़ बंधन ढीला होने लगता है। ऐसे
प्रंथ उस आत्मीक तेजको प्रवृद्ध करते हैं, जिसके द्वारा यह आत्मा कर्मबंधनके प्रपंचसे मुक्त
होनेके मार्गमें लग जाता है। कर्मोंके प्रपंचसे छूटनेका उपाय ही यथार्थ में सबसे बड़ा चमत्कार
है। संसारके समस्त भौतिक चमत्कार और अन्वेषण एक और रखकर दूसरी ओर कर्मनाश
करनेकी आत्मचातुरी अथवा चमत्कारको रख संतुलन किया जाय, तो वह आत्मबोधकी कला ही
श्रेष्ठ निकलेगी, जो अनंतभवसे बँधे हुए अनंत दुःखोंके मूलकारण कर्मोंका पूर्णतया उन्मूलन कर
आत्मामें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य तथा अनंतसुखको अभिन्यक्त कर देती है।
भौतिकताकी आराधनासे आत्मत्वका हास ही हुआ करता है। इसका ही कारण है जो जीव
अपने 'स्व' को मूलकर 'पर' का उपासक बनता है। अनादि कालसे मोह-महाविद्यालयमें
अभ्यास करने वाला यह जीव जहाँ भी जाता है और जिस किसी पदार्थके संपर्कमं आता है,
वहाँ वह या तो आसक्ति धारण करता है या ह्रेपभाव रखता है। वीतरागताका प्रकाश कभी भी
इसकी जीवनवृत्तिको आलोकित न कर पाया।

महाबन्धसदृश शास्त्रके परिशीलनसे आत्माको पता चलता है, कि किस किस कर्मका मेरे साथ सम्बन्ध होता है, उसके स्वरूपादिका विशद बोध होनेसे राग, द्वेष तथा मोहका अध्यास एवं अभ्यास मंद होने लगता है। आर्त और रौद्र नामक दुर्ध्यानोंका अभाव होकर धर्मध्यानकी विमल चिन्द्रिकाका प्रकाश तथा विकास होता है जो आनन्दामृतको प्रवाहित करती है और मोहके संतापका निवारण करती है। समुद्रके तलमें डुबकी लगाने वालेको बाह्यजगत्की शुभ अशुभ बातोंका पता नहीं चलता, इसी प्रकार कर्मराशिका विशद तथा विस्तृत विवेचन करने वाले इस ग्रंथार्गावमें निमग्न होने वाले मुमुक्षुके चित्तमें रागद्वेषादि संतापकारो भाव नहीं उत्पन्न होते। वह बड़ी निराकुलता तथा विशिष्ट शान्तिका अनुभव करता है।

व्यायामादिका सम्यक् श्रभ्यासशील व्यक्ति व्याधियोंके आक्रमणसे प्रायः बचा रहता है, इसी प्रकार ऐसे पुण्यानुबंधी वाङ्मयके परिशीलन द्वारा भव्य जीव उस आध्यात्मिक परिशुद्ध व्यायामको करता है, जिससे श्रात्मा बलिष्ठ होती है, और भौतिक चमक-दमक चित्त में चमत्कृति या विकृति उत्पन्न नहीं कर पाती तथा कामकोधमोहादि दोष आत्मशक्तिको न्यून नहीं कर पाते।

शास्त्रकारोंने धर्मध्यान श्रौर शुक्छध्यानको निर्वाणका कारण बताया है। धर्मध्यानके चार भेदोंमें विपाकविचय नामका ध्यान कहा गया है। श्राचार्य अकलङ्क लिखते हैं—"कर्म-फलानुभवनविवेकं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः। कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्य-चेत्र-काल-भव-भावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः।" —त० रा० ३५३। "कर्मों के फलानुभव विवेकके प्रति उपयोगका होना विपाकविचय है। ज्ञानावरणादिक कर्मोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावके निमित्त से जो फलानुभवन होता है, उस श्रोर चित्तवृत्तिको

<sup>(</sup>१) "परे मोक्षहेतु" -त० सू० ९, २९।

लगाना विपाकविचय है।" कर्मों के विपाक श्रादिके विषयमें अनुचितन करनेसे रागादिकी मन्दता होती है और कषायविजयका कार्य सरल हो जाता है। समयप्राभृतकारके शब्दोंमें जीव विचारता है—

"जीवस्स णित्थ वग्गो ण वग्गणा ण व फड्ड्या केई। णो अज्झप्पट्टाणा णेव य अणुभागठाणाणि॥ ५२॥ जीवस्स णित्थ केई जोयद्वाणा ण बंघठाणा वा। णेव य उदयहाणा ण मग्गहाणया केई॥ ५३॥ णो ठिदिबंघहाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा। णेव विसोहिट्टाणा णो संजमलिद्धिठाणा वा॥ ५४॥ णेव य जीवट्टाणा ण गुणहाणा य अत्थि जीवस्स। जेण द एदे सन्वे पुग्गलदन्वस्स परिणामा॥ ५५॥

इस जीवके न तो वर्ग है, न वर्गणा हैं, न स्पर्धक हैं, न अध्यवसायस्थान है, न अनुभागस्थान है। जीवके न योगस्थान है, न बंधस्थान है, न उदयस्थान है, न मार्गणास्थान है, न स्थितिबंधस्थान है, न संक्लेशस्थान है, न विशुद्धिस्थान है, न संयमलब्धिस्थान है। जीवके न जीवस्थान है, न गुणस्थान है, कारण ये सब पुद्गलद्भव्यके परिणाम हैं।

यह है परिशुद्ध परमार्थ दृष्टि । मुमुक्षु व्यवहारदृष्टिको भी दृष्टिगोचर रखता है । यदि एकान्त शुद्ध दृष्टिपर आश्रित हो जाय तो फिर वह मोक्षमार्गके विषयमें अकर्मण्य बनकर विषयादि- में प्रवृत्तिकर पाप-पंकमें अधिक निमग्न होता है । जिसने अपूर्ण अवस्थामें भी अपनेको साक्षात् पूर्ण मान लिया है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार निश्चयैकान्तका आश्रय हासका हेतु बन जाता है । व्यवहारैकान्त वाला तात्त्विक दृष्टिको सर्वथा मुला अपनेको 'दासोऽहं'का पाठ पढ़ने वाला समझता है । 'सोऽहं'की विमल दृष्टि उसे नहीं प्राप्त होती है । इस कारण समन्तभद्ध स्वामी कहते हैं—

"निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थेकृत् ॥" —आ० मी०।

विवेकी साधक व्यवहारदृष्टिसे विचारता है-

"ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया । गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥" —स० प्रा० ।

ये वर्ण आदि गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे पाये जाते हैं। निश्चय नयकी अपपेक्षा वे कोई नहीं हैं।

अल्पज्ञानी पुरुषोंके लिए बन्धके विषयमें परिज्ञान करानेके लिए सूत्रकार उमास्वामीने लिखा है—

"प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ।।" —त० सू० ८।३ । उस बन्धके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशबन्ध ये चार भेद हैं । विस्तृतरुचि एवं सूक्ष्मबुद्धिधारी महाज्ञानियों के छिए यहो तत्त्व महर्षि भूतबिछने चालीस हजार रलोक प्रमाण महाबंधशास्त्रद्वारा निबद्ध किया है। महाबंधके विमल और विपुल प्रकाशसे साधक अपनी आत्माके अंतस्तलमें छुपे हुए अज्ञान एवं मोहान्धकारको दूर कर जीवनको महाधवल बनाता है। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी आराधनाके द्वारा पूजक जिनेन्द्रका पद प्राप्त करता है, उसी प्रकार महाधवलके सम्यक् परिशीलन तथा स्वाध्यायसे जीवन भी महाधवल हो जाता है। अनुभाग-बंधकी प्रशस्तिमें प्रथको 'पुण्याकर' बताया है। यथार्थमें यह पुण्यकी उत्पत्तिका कारण है। पुण्य-का भंडार है। श्रेयोमार्गकी सिद्धिका निमित्त है।

## प्रशस्ति-परिचय

महाबंध प्रन्थमें ऐतिहासिक उल्लेखका दर्शन नहीं होता। प्रकृतिबंध-अधिकारके प्रारम्भिक अंशके नष्ट हो जानेसे उसके ऐतिहासिक उल्लेखका परिज्ञान होना श्रमंभव है। इस अधिकारके अंतमें प्रशस्तिरूपमें भी कोई उल्लेखं नहीं है। स्थितिबंध, श्रनुभागबंध तथा प्रदेशबंध इन तीन अधिकारों के अन्तमें ही प्रशस्ति पाई जाती है।

प्रशस्तिमें मंथकर्ताका नाम तक नहीं आया है। स्थितिबंधके पद्य नं० ७ और प्रदेश-बंधके पद्य नं० ५ से, जो समान हैं, विदित होता है, कि सेनवधू विनतारत्न मिल्लका देवीने अपने पंचमी व्रतके उद्यापनमें शांत तथा यित्यिति माधनंदि महाराजको इस मंथकी प्रतिलिपि अपण की थी।

मल्लिका देवीको शीलिनधान, ललनारत्न, जिनपदकमलभ्रमर, सिद्धान्तशास्त्रमें उपयुक्त अंतःकरणवाली तथा अनेकगुणगण श्रलंकृत बताया है। उनने पुण्याकर महाबंध पुस्तक जिन माघनंदि मुनीश्वरको भेट की थी, वे गुप्तित्रयभूषित, शल्यरहित, कामविजेता, सिद्धान्तसिन्धुकी वृद्धि करनेको चन्द्रमातुल्य तथा सिद्धान्तशास्त्रके पारंगत विद्वान् थे।

### वे मेघचंद्र व्रतपतिके चरणकमलके भ्रमर सदृश थे।

मिल्छका देवी सारे जगत्में अपने गुणोंके कारण विख्यात थी। सत्कर्म पंजिकासे ज्ञात होता है कि प्रशस्तिमें आगत 'सेनका' पूरा नाम शांतिषेण है। ये राजा थे। राजपत्नी मिल्छकादेवी द्वारा व्रतोद्यापनके अवसरपर शास्त्रका दान इस बातको सूचित करता है, कि उस समय मिहला जगत्के हृदय में जिनवाणी माताके प्रति विशेष भक्ति थी।

<sup>(</sup>१) महाबंधमें कहीं कहीं भूतबिल स्वामीने भिन्नमतींका उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ पृष्ठ ६३ में तेजोलेश्याकी अपेक्षा बाल प्ररूपणामें कहते हैं "थीणिगिद्धितिगं अणंताणु बं० ४ एय०। उक्क० बेसागरीव० सादिरे०। णविर केसिंच जह० एगस०।" पद्मलेश्याका वर्णन पृ० ६४ में करते हुए आचार्य लिखते हैं—.....थीणिगिद्धि० अणंताणु० ४ एगसं० (स०)। उक्क० अद्वारस० सादि०। णविर केसिंच एगस०"। यहां 'केसिंच' शब्द द्वारा अन्य पक्षका प्रित्यादन किया है। यह अन्य पक्ष किनका है, इसका उल्लेख नहीं हुआ है।

राजा शांतिषेण सद्गुण-भूषित थे। प्रशस्तिमें गुणभद्रसूरिका भी उल्लेख आया है। उनको कामविजेता, निःशल्य बताया है। उम्रादित्य नामके लेखकने महाबंधकी कापी लिखी थी, यह बात सत्कर्मपंजिकासे ज्ञात होती है। प्रशस्ति इस प्रकार है—

### स्थितिबंधाधिकारके ऋंतकी प्रशस्ति

यो दुर्जयस्मरमदोत्कटकुम्भिकुम्भ संचोदनोत्सुकतरोग्र-मृगाधिराजः । शल्यत्रयादपगतस्त्रयगौरवारिः संजातवान्स भ्रुवने गुणभद्रस्रिरः ॥ १ ॥ दुर्वारसारमदसिन्धुर-सिन्धुरारिः शल्यत्रयाधिकरिपुस्त्रयगुप्तियुक्तः । सिद्धान्तवाधिपरिवर्धन-शीतरिक्मः श्रीमाघनन्दिम्रनिपोऽजनि भूतलेऽस्मिन् ॥ २ ॥ स्राधरावृत्तम् (कन्नड़)

वरसम्यक्तवद देशसंयमद सम्यग्बोधदत्यंतमा-सुरहारत्रिकसौख्यहेतु वेनिसिद्ग दानदौदार्यदे-कतरदिं गीतने जन्मभूमि येनुतं सानंददिंकर्तुभू-भरमेव्वं पोगळुत्तमिर्पुदभिमानाधीननं सेननम् ॥ ४ ॥ सजनते सत्थनमोलपु गुणोन्नति पेंपु जैन मा-र्गज गुणमेंब सद्गुणिमवत्थिधकं तनगोप्पन्त्नध-र्मजनिवनेंदु कित्ते सुमतीघरे मेदिनि गोप्पि तीव्वेचि-त्तजसमरूपनं नेगवद 'सेनन' बुद्धप्रधाननम् ॥ ४॥ अनुपम्गुणगणदतिव-र्मन शीलनिदाने एसेन जिनपदसत्को-कनद-शिलीमुखि पेने मां। ननदिदं 'मल्लिकव्वे ललनारत्नम्' ॥ ६ ॥ आवनिता रत्नदवें, पावंग पोगललरिद्ध जिनपूजेय ना-ना-विधद-दानदमलिन-भावदोलां 'मल्लिकव्वेयं' पोल्ववरार श्री पंचिमयं नीतृद्यापनमं माडि बरेसि राद्धान्तमना । रूपवती (सेनवधू ' जितकोप श्रीमाघनंदियतिपति-गित्तल् ॥ ७ ॥

### अनुभागबंधाधिकारके अन्तकी प्रशस्ति

#### स्रग्धरावृत्तम्

जितचेतोजात नुर्वी क्वर-मक्कटतटो द्घृष्टपादार विन्द-द्वितथं (यं) वाक्कामिनी-पीवरक्कचकल कालंक तोदारहार-प्रतिमं दुर्द्वीरसंसृत्यतुल-विपिनदावानलं माघनंदि-व्रतिनाथं शारदाश्रोज्ज्वल विश्वदयशोराजितं शांतकान्तम् ॥ १॥

#### कंदपद्य

भावभवविजयि वरवाग्देविम्रखनूत्नरत्नदर्पणनान-म्नावनि पालकनेनिसद-निला विश्रुतकित्ते माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥ २ ॥

### महास्रग्धरावृत्तम्

वरराद्धांतांभोनिधि-तरल-तरंगोत्कर-क्षालितांतः-करणं श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तषट्-चरणं तीव्रप्रतापोद्धृत-विततबलोपेत-पुष्पेषुभृतसं-हरणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माघनंदिवतीन्द्रम् ॥ ३ ॥

### कंदपद्य

महनीय गुणनिधानं, सहजोन्नतबुद्धिवनयनिधिएने नेगल्दं
मिह विनुतिकत्ते कित्तित मिहमान मानितामिमानं सेनम् ॥ ४ ॥
विनयद शीलदोल गुणदोलादिय पेंपिन पुड्डिजमनो
जनरित्रूपि नोल्खिनिह्निसिर्द-मनोहरमणुदोदुंरूपिनमने दानसागरमेनिष्य वधूत्तमे यप्प संदसेनन सित मिल्लिकन्वेगे धिरित्रियोलायीरं सद्गुणंगिलं ॥ ५ ॥
सकलधिरत्रीविनुत-प्रकटितमधीशे मिल्लिकन्वे बिरिस सत्पुण्याकर महाबंधद पुस्तकं श्रीमाधनंदि म्रुनिपित गित्तल् ॥ ६ ॥

प्रदेशबंधाधिकारके अन्तकी प्रशस्ति

श्रीमलधारिम्रनीन्द्रपदामलसरसीरुहभृंगनमिलन किते। प्रेमं मुनिजनकरवसोमनेनल्कापुनन्वियतिपति नेसेदं॥१॥ जितप्रपंचेषु प्रतापानलममलतरोत्कृष्टचारित्ररारा-जिततेजं भारति-भासुरक्कचकलशालीइ भाभारनूरना। 

### विशेष विचारणीय

आचार्य धरसेन तथा पुष्पदन्त भूतबिलका समय वीरिनवीणके ६८३ वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है। त्रिलोकसारमें लिखा है—

> ''पणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिब्बुह्दो । सगराजो तो कक्की चदुणनतियमहियसगमासं॥ ८५०॥''

'सगराज'का अर्थ संस्कृत टीकाकार माधवचंद्र त्रैविद्यदेवने 'विक्रमांकशकराज' किया है। पं॰ टोडरमलजीने भी अपनी हिन्दी टीकामें यही बात लिखी है। राइस महाशयने अमणबेलगोलाके शिलालेख सम्बन्धी अपने अंग्रेजी ग्रंथमें भी लिखा है कि वीरनिर्वाणके ६०५ वर्ष पश्चात् विक्रमराज हुए। डा॰ जैकोबीने लिखा है कि स्वेताम्बरोंके अनुसार महावीरनिर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रम हुए किन्तु दिगम्बरोंके अनुसार ६०५ वर्ष बाद हुए। इस सम्बन्धमें विशेष बिवेचन श्री पं० शान्तिराजजी न्यायतीर्थ आस्थान महाविद्वान् मैसूर द्वारा संपादित एवं मैसूरराज्य द्वारा प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्रकी भास्करनंदी रचित टीकाकी संस्कृत भूमिकामें किया गया है। उसमें यह भी बताया गया है, कि शक शब्द कर्णाटक प्रान्तमें प्रत्येक संवत्के साथ प्रयुक्त होता है। वह केवल शक संवत्का ही द्योतक है, ऐसा एकान्त नहीं है। अतः इस विचारणाके आधारसे भूतविल स्वामीका समय विक्रम संवत्—६८३ – ६०५ = ७८ के बाद आता है। अर्थात् यह ग्रन्थ ईस्वी प्रथम शताब्दीके पूर्वार्थकी कृति सिद्ध होती है।

# कर्मबन्धमीमांसा

"जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावडियं। एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावडियं।।"—गो० जी० २०१।

महाबन्ध शास्त्रका प्रमेय बन्ध तत्त्व है। षट्खण्डागमके दितीय खण्ड 'खुदाबन्ध' (क्षुह्रकबन्ध) की अपेक्षा षष्ठ खण्डमें बन्धके विषयमें विस्तारपूर्वक प्रतिपादन होनेके कारण प्रतीत होता है उसे महाबंध कहा गया है। तत्त्वार्थसूत्र बन्धके विषयमें यह व्याख्या करता है—

''सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः।'' ८।२

'जीव कषायसिंहत होनेसे कर्मरूप परिणत होने योग्य पुद्रलोंको—कार्माण वर्गणाओंको— प्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं।'

यहां बन्धको समझनेके पूर्व कर्मसिद्धान्तपर प्रकाश डालना उचित जंचता है कारण, बंध विवेचनकी आधारभूमि कर्मतत्त्वको हृद्यंगम करना परमावश्यक है। कर्मकी श्रवस्था-विशेष-हीका नाम बन्ध है।

### कर्मविषयक मान्यताएं

जैन आगममें कर्मसाहित्यका अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहां कर्मके विषयमें सर्वांगीण, सुज्यवस्थित, वैज्ञानिक पद्धतिसे विवेचन किया गया है। अन्य धर्मों तथा दर्शनोंने भी कर्मको महत्त्व प्रदान किया है। अज्ञ जगत्में भी कर्मको महत्त्व प्रदान किया है। अज्ञ जगत्में भी कर्मसिद्धान्तकी मान्यता पायी जाती है। 'जैसा करो, तैसा भरो' यह सूक्ति इसी सिद्धान्तकी ओर निर्देश करती है। अंग्रेजी भाषामें 'As you sow, so you reap'—'जैसा बोओ, तैसा काटो'—कहावत प्रचित्रत है।

तुलसीदासका कथन है-

"तुलसी काया खेत हैं, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोउ बीज हैं, बुवै सो छुनै निदान॥"

दार्शनिक प्रन्थोंके परिशीलनसे ज्ञात होता है, कि कर्म शब्दका अनेक अथों में प्रयोग हुआ है। मीमांसादर्शन पशुबलि आदि यज्ञ तथा अन्य क्रियाकाण्डको कर्म मानते हैं। वैयाकरण पाणिनीय अपने "कर्तुरीप्सिततमं कर्म" (१।४।७९) सूत्र द्वारा कर्ता के लिए अत्यन्त इष्टको कर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शनने अपने सप्तपदार्थोंकी सूचीमें कर्मको भी स्थान प्रदान किया है। वैशेषिक दर्शनकार कणाद कहते हैं, — "जो एक द्रव्य हो—द्रव्यमात्रमें आश्रित हो, जिसमें कोई

<sup>(</sup>१) जैसे कोई बोझा ढोनेवाला पुरुष कांवड़कां प्रहणकर बाझा ढोता है, इसी प्रकार यह जीव शारीररूप कांवड़में कर्मभारको रखकर ढोता है।

<sup>(</sup>२) ''एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ।'' १।७ ।

<sup>-</sup>समाध्य गैरोविक दर्शन ४।३५ .

गुण न रहे तथा जो संयोग और विभागमें कारणान्तरकी श्रापेक्षा न करे, वह कर्म है। 'उसके उत्सेपण, अवक्षेपण, श्राकुंचन, प्रसारण तथा गमन ये पांच भेद कहे गए हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य क्रियाश्रोंको भी कर्म कहते हैं। सांख्यदर्शनने संस्कार अर्थमें कर्मको प्रहण किया है। ईश्वरकृष्णकी सांख्यकारिकामें लिखा है --- 'सम्यक्ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुष संस्कारवश— कर्मके वशसे शरीर धारण करके रहता है, जैसे गित प्राप्त चक्र संस्कारके वशसे श्रमण करता रहता है।'

वाचस्पति मिश्रका कथन है—"'क्लेशरूपी जलसे सिंचित बुद्धिरूपी भूमिमें कर्मरूपी बीज अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं। तत्त्वज्ञानरूपी ग्रीष्मकालके द्वारा जिसका संपूर्ण क्लेशरूप जल सूख चुका है, उस शुष्क भूमिमें कर्मबीजोंका अंकुर कैसे उत्पन्न होगा ?"

गीतामें कार्यशीलता (activity) को कर्म बताया है। 'कहा है—"द्यकर्मण्य रहनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। 'संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं; किन्तु कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग विशेष महत्त्वास्पद है।"

महाभारत शांतिपर्वमें छिखा है-

''कर्मणा बध्यते जन्तुः, विद्यया तु प्रमुच्यते ।" (२४०, ७)

--- यह प्राणी कर्मसे बंधता है, और विद्याके द्वारा मुक्ति लाभ करता है।

पातञ्जलि योगसूत्रमें कहते हैं—" क्लेशका मूल कर्माशय कर्म की वासना है। वह इस जन्ममें वा जन्मान्तरमें अनुभवमें आती है। अविद्यादिरूप मूलके सद्भावमें जाति आयु तथा भोगरूप कर्मों का विपाक होता है। वे आनन्द तथा संताप प्रदान करते हैं, क्यों कि उनका कारण पुण्य तथा अपुण्य है।"

न्यायमंजरीमें लिखा है--''द्जो देव, मनुष्य तथा तिर्यंचोंमें शरीरोत्पत्ति देखी जाती

<sup>(</sup>१) "उत्क्षेपणं ततो Sवक्षेपणमा**कु**ञ्चनं तथा । प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥"

<sup>-</sup>सि॰ मुक्तावकी ६ ।

<sup>(</sup>२) "सम्यक्ज्ञान।िषगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । तिष्ठति संस्कारवज्ञाच्चक्रभ्रमिवद्धृतज्ञारीरः ॥"

<sup>-</sup>सां॰ त॰ कौ॰ ६७।

<sup>(</sup>३) "क्लेश्सिखलाविसक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मश्रीजान्यङ्कुरं प्रसुवते । तत्त्वज्ञाननिदाधनिपीतसक्रवक्लेश-सिल्लायामूषरायां कुतः कर्मश्रीजानामङ्कुरप्रसवः १" –सां० त० कौ॰ प्० ३१५।

<sup>(</sup>४) ''योगः कर्मसु कौशलम्।''

<sup>(</sup>५) ''कर्मंज्यायो ह्यकर्मणः।'' -गी० ३।८।

<sup>(</sup>६) ''संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥'' -गी॰ ५।२ ।

<sup>(</sup>७) "क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टादृष्टजन्यवेदनीयः । स्ति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भीगाः । ते ह्वादपरि-तापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ।" -यो० स्० २।१२-१४ ।

<sup>(</sup>८) ''यो ह्ययं देव मनुष्य-तिर्यग्भूमिषु शरीरसर्गः, यश्च प्रतित्रिषयं बुद्धिसर्गः, यश्चात्मना सह मनसा संसर्गः स सर्वः प्रवृत्तेरेव परिणामविभवः। प्रवृत्तेश्च सर्वस्याः क्रियात्वात् क्षणिकत्वेऽपि तदुपहितो धर्माधर्मशब्देवाच्य आत्मसंस्कारः कर्मफलोपभोगपर्यन्तिस्थितिरस्त्येव।'' — स्या॰ मे॰ पु॰ ७०।

है, जो प्रत्येक पदार्थके प्रति बुद्धि उत्पन्न होती है, जो आत्माके साथ मनका संसर्ग होता है, वह सब प्रवृत्तिके परिणामका वैभव है। सर्व प्रवृत्ति कियात्मक हैं, अतः क्षणिक हैं; फिर भी उससे उत्पन्न होनेवाला धर्म अधर्म पदवाच्य आ्रात्म-संस्कार कर्मके फलोपभोग पर्यन्त स्थिर रहता ही है।"

अशोकके शिलालेख नं० ८ में लिखा है—''इस प्रकार देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख़का उपभोग करता है।

भिक्षु नागसेनने मिलिन्द सम्राट्से जो प्रश्नोत्तर किये थे उससे कर्मों के विषयमें बीद दृष्टिका अवबोध होता है ---

"राजा बोला—भन्ते ! क्या कारण है, कि सभी श्रादमी एक ही तरहके नहीं होते ? कोई कम आयुवाले, कोई दीर्घ आयुवाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भहे, कोई बढ़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़े प्रभाववाले, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीच कुलवाले, कोई ऊंच कुलवाले, कोई मूर्ख, कोई बुद्धिमान क्यों होते हैं ?

स्थिवर बोले—महाराज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियां एकसी नहीं होती ? कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तिक्त, कोई कड़वी, कोई कषायली और कोई मधुर क्यों होती हैं ? भन्ते ! मैं समझता हूं कि बीजोंकी भिन्नताके कारण ही वनस्पतियोंमें भिन्नता है।

महाराज ! इसी प्रकार सभी मनुष्यों के अपने-अपने कर्म भिन्न-भिन्न होनेसे वे सभी एक ही प्रकार के नहीं हैं। महाराज ! बुद्धदेवने भी कहा है—हे मानव ! अपने कर्मों का सभी जीव उपभोग करते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के स्वामी हैं। अपने कर्मों के श्रनुसार नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। अपना कर्म ही श्रपना बंधु है, श्रपना आश्रय है। कर्मसे ही लोग ऊंचे नीचे हुए हैं।

भन्ते-- "श्रापने ठीक कहा।"

इस प्रकार दार्शनिक साहित्यके अवगाहनसे और भी सामग्री प्राप्त होगी, जो यह ज्ञापित करेगी, कि कर्मसिद्धान्तकी किसी न किसी रूपमें दार्शनिक जगत्में अवस्थिति अवश्य है।

(२) ''राजा आह—भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सब्बे समका, अञ्ज्ञे अप्पायुका, अञ्ज्ञे दीघायुका, अञ्ज्ञे बह्वाबाधा, अञ्ज्ञे अप्पाबाधा, अञ्ज्ञे दुव्वण्णा, अञ्ज्ञे वण्णवन्तो, अञ्ज्ञे अप्पेसक्खा, अञ्ज्ञे महेसक्खा, अञ्ज्ञे अप्पानेगा, अञ्ज्ञे महामोगा, अञ्ज्ञे नीचकुलीना, अञ्ज्ञे महाकुलोना, अञ्ज्ञे दुष्पञ्जा, अञ्ज्ञे पञावन्तोति।''

थेरो आह, किश्स पन, महाराज! रुक्खा न सब्वे समका, अञ्जे अंविला, अञ्जे लवणा, अञ्जे तित्तका, अञ्जो कदुका, अञ्जे कसावा, अञ्जे मधुराति।"

मञ्जामि भेते ! बीजानं नानाकरणेनाति । एवमेव खो महाराज कम्मानं नानाकरणेन मनुस्सा न सब्वे समका । भासितं पेतं महाराज ! भगवता कम्मस्स कामाणवसत्ता, कम्मदायादा, कम्मयोनी, कम्मबंधु, कम्मगरिसरणा, कम्मं सत्ते विभजति य ददं हीनप्पणीततायीति । कल्लोसि भंते नागसेनाति ।"

<sup>(</sup>१) बुद्ध श्रीर बुद्धधर्म पृ० २५६।

<sup>-</sup>Pali Reader P. 39 मिलिन्दपन्द in ग्रंगुत्तनिकाय मिकिन्दप्रहन ८१

जैनवाङ्गयमें कर्मसिद्धान्तपर बड़े-बड़े प्रंथ बने हैं। उनसे विदित होता है, कि जैनसिद्धान्तमें कर्मका सुक्यवस्थित, शृंखलाबद्ध तथा विज्ञानदृष्टिपूर्ण वर्णन किया गया हैं।

## जैनद्श्नमें कर्म

जैनदृष्टिसे कर्मपर विचार करनेके पूर्व यदि हम इस विश्वका विश्लेषण करें, तो हमें सचेतन (जीव), तथा अचेतन (अजीव) ये दो तत्त्व उपलब्ध होते हैं। पुद्रल (matter), आकाश, काल तथा गमन और स्थितिके माध्यमरूप धर्म और अधर्म ये पांच द्रव्य अचेतन है। ज्ञान-दर्शन गुणसर्मान्वत जीव द्रव्य है। इस प्रकार छह द्रव्यों जीव और पुद्रल ये दो द्रव्य परिस्पंदात्मक कियाशील हैं। धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। इनमें प्रदेश-संचलनरूप किया नहीं पाई जाती। इनमें अगुरुलघु गुणके कारण षड्गुणीहानिष्टिक्रप परिणमन अवश्य पाया जाता है। इस परिणमनको अस्वीकार करनेपर द्रव्यका स्वरूप परिणमनहीन कूटस्थ बन जाता।

इसी बातको पञ्चाध्यायीकार दूसरे शब्दोंमें प्रकट करते हैं—

"भाववन्तौ क्रियावन्तौ द्वावेतौ जीवपुद्गलौ ।

तौ च शेषचतुष्कं च षडेते भावसंस्कृताः ॥

तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्रलात्मकः ।

भावस्तत्परिणामोऽस्ति धारावाद्योकवस्तुनि ॥" २।२५, २६

—'जीव तथा पुद्रस्त्रमें भाववती तथा क्रियावती शक्ति पाई जाती है। शेष चार द्रव्योंमें तथा पूर्वके दो द्रव्योंमें भी भाववती शक्ति उपरुब्ध होती है। प्रदेशोंका संचलनरूप परिस्पंदनको क्रिया कहते हैं। धारावाही एक वस्तुमें जो परिणमन है, वह भाव है।'

इससे यह स्पष्ट होता है, कि जीव पुद्रलमें ही प्रदेशोंका हलन, चलन पाया जाता है। जीव और पुद्रल विशेषका परस्परमें बन्धन होता है, कारण जीवमें बंधका कारण वैभाविक शक्तिका सद्भाव है। यदि वैभाविक शक्ति न होती, तो जीव और पुद्रलका संश्लेष नहीं होता।

जिस प्रकार चुम्बक छोहेको अपनी ओर घाकर्षित करता है, उसी प्रकार वैभाविक शक्तिविशिष्ट जीव रागादि भावोंके कारण कार्माणवर्गणा तथा आहार, तैजस, भाषा तथा मनरूप नोकर्मवर्गणाओंको अपनी ओर आकर्षित करता है। पुद्रछद्रव्यके तेईस प्रकारोंमें कार्माण वर्गणा नामका एक भेद है। अनंतानंत परमाणुओंके प्रचयरूप वर्गणा होती है। रागादिभावोंके कारण जीवका कर्मों के साथ सम्बन्ध होता है।

<sup>(</sup>१) ''अयस्कान्तोपलाकुष्टस्चीवत्तद्दयोः पृथक्। अस्ति शक्तिः विभावाख्या मिथो बन्धाधिकारिणी ॥''
—पञ्चा॰ २।४२।

<sup>(</sup>२) ''देहोदयेण सिंहओ जीवो आहरिद कम्मणोकम्मं। पिंडसमयं सन्त्रंगं तत्तायसिंपिडओन्त जलं॥'' -गो॰ क॰ ३।

<sup>(</sup>६) ''परमाणूहिं अणैतहिं वग्गणस॰णा दु होदि एक्का हु।'' –गो० जी० २४४।

#### परिभाषा

परमात्मप्रकाशमें कर्मकी इस प्रकार परिभाषा की गई है—
"विसयकसायिहं रंगियहं, जे अणुया लग्गंति।
जीवपएसहं मोहियहं, ते जिण कम्म भणंति॥ ६२॥"

—विषय-कषायोंसे रागी मोही जीवोंके श्रात्मप्रदेशोंमें जो परमाणु लगते हैं, उनको जिनेन्द्रदेव कर्म कहते हैं।

प्रवचनसार टीकामें अमृतचन्द्रसूरि छिखते हैं—"क्रिया खन्वात्मना प्राप्यत्वा-त्कर्म, तिक्रमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म।" (पृ०१६५)

—"श्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कर्म कहते हैं। उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त पुद्रल भी कर्म कहा जाता है।" इसका अभिप्राय यह है, कि आत्मामें कंपनरूप क्रिया होती है, इस क्रियाके निमित्तसे पुद्रलके विशिष्ट परमाणुओं में जो परिणमन होता है, उसे कर्म कहते हैं। यह व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिसे की गई है।

जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्रलकी अवस्था, जिससे जीव परतन्त्र—सुख दुःखका भोक्ता किया जाता है, कर्म कहलाती है।

अकलंकदेव अपने राजवार्तिक (प्र०२९४) में लिखते हैं—"यथा भाजनिवशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरसबीजपुष्पफलानां मिद्राभावेन परिणामः, तथा पुद्गलानामि आत्मिन स्थितानां योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितच्यः।" जैसे पात्रविशेष में डाले गए अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा फलोंका मिद्रारूपमें परिणमन होता है, उसी प्रकार योग तथा कषायके कारण आत्मोमें स्थित पुद्गलोंका कर्मरूप परिणाम होता है।

महर्षि कुंद्कुंद् समयसारमें कहते हैं-

"जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥ ८० ॥"

—''जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्रलका कर्मरूप परिणमन होता है। इसी प्रकार पौद्रलिक कर्मके निमित्तसे जीवका भी परिणमन होता है।" उदाहरणार्थ, मेघके श्रवलंबनसे सूर्यकी किरणोंका इंद्रधनुषादि विचित्ररूप परिणमन होता है।

"ण वि कुन्बइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे। अण्णोण्णणिमिरोण दु परिणामं जाण दोण्हंपि॥ ८१॥"

—''तात्त्विक दृष्टिसे विचार किया जाय, तो जीव न तो कर्ममें गुण करता है श्रीर न कर्म ही जीवमें कोई गुण उत्पन्न करता है। जीव तथा पुद्रस्टका एक दूसरेके निर्मित्तसे विशिष्टं परिणमन हुआ करता है।"

प्रत्येक द्रव्य श्रपने स्वभावमें स्थित है। उसके परिणमनमें श्रन्य द्रव्य उपादान कारेण

नहीं बन सकता। जीव न पुद्रलका कारण है च्यौर न पुद्रल जीवका उपादान हो सकता है। उनमें उपादान-उपादेयभावके स्थानमें निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जाता है। इसंसे जो सिद्धान्त स्थिर होता है, उसके विषयमें कुन्दकुन्द स्वामीका कथन है—

"एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । पुरगलकम्मकयाणं ण दु कत्त। सन्वभावाणं ॥ ८२ ॥"

—"इस कारण आत्मा अपने भावका कत्ती है। वह पुद्रलकर्मकृत समस्त भावोंका कर्ता नहीं है।"

इस विषयपर अमृतचन्द्रसूरि इन शब्दोंमें प्रकाश डालते हैं-

"जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥'' -पु० सि० १२।

—"जीवके रागादि परिणामोंका निमित्त पा पुद्रलोंका कर्मरूपमें परिणमन स्वयमेव हो जाता है।"

इसी प्रकार स्वयं अपने चैतन्यमय भावोंसे परिणमनशील जीवके रागादिरूप परिणमनमें पौद्गलिक कर्म निमित्त पड़ा करता है। विद्यालय आवे श्रीर पुद्गलमें निमित्त भावके स्थानमें उपादान उपादेयत्व हो जाय, तो जीव द्रव्यका अभाव होगा, श्रथवा पुद्गल द्रव्य नहीं रहेगा। दोनोंमें भिन्नत्वका अभाव होकर ऐक्य स्थापित होगा।

प्रवचनसारमें लिखा है-

"कम्मत्तण-पाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा।

गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥"—२।७७।

—"जीवकी रागादिरूप परिणतिविशेषको प्राप्तकर कर्मरूप परिणमनके योग्य पुद्रलस्कन्ध कर्मभाव-को प्राप्त करते हैं। उनका कर्मत्वपरिणमन जीवके द्वारा नहीं किया गया है।"

> "ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणोवि जीवस्स । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा॥" —२।७८ ।

—"कर्मत्वको प्राप्त पुद्रलकाय जीवके देहान्तररूप संक्रम-परिवर्तनको पाकर पुनः देहरूपको प्राप्त करते हैं।"

> "आदा कम्ममिलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं । तत्तो सिलसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥"—२।२९।

— "कर्मके कारण मिलनताको प्राप्त आत्मा कर्म-संयुक्त परिणामको प्राप्त करता है, इससे कर्मोंका सम्बन्ध होता है। अतः परिणामको भी कर्म कहते हैं।"

इस विषयको स्पष्ट करते हुए श्रमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं— 'परमार्थ दृष्टिसे देखा जाय, तो जीव आत्मपरिणामरूप भाव कर्मका कर्ता है। पुद्रस्ट

<sup>(</sup>१) "परिणममानस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्मावैः।

भवति हि निमित्तमात्रं पौदगलिकं कर्म तस्यापि ॥" - द्र० सि० १३।

परिणामरूप द्रव्यका कर्ता नहीं है। द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ? पुद्रलका परिणाम स्वयं पुद्रलरूप है। इससे परमार्थदृष्टिसे पुद्रलात्मक द्रव्यकर्मका कर्ता पुद्रलका परिणाम स्वयं है। वह आत्म-परिणाम स्वरूप भावकर्मका कर्ता नहीं है। इससे जीव आत्मस्वरूपसे परिणमन करता है, पुद्रल-रूपसे परिणमन नहीं करता है।

कर्मके द्रव्यकर्म और भावकर्म ये दो भेद कहे गए हैं। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धान्त-चक्रवतीं कहते हैं—"पुद्गलका पिण्ड द्रव्य कर्म है। उस पिण्डस्थित शक्तिसे उत्पन्न अज्ञानादि भावकर्म हैं।' अध्यात्म शास्त्रकी दृष्टिसे आत्माके प्रदेशोंका सकंप होना भावकर्म है। इस कंपनके कारण पुद्गलोंकी विशिष्ट अवस्थाकी उत्पत्तिको द्रव्यकर्म कहा है।

#### बंधका स्वरूप

कर्मोंकी अवस्थाविशेषको बन्ध कहते हैं। जीव और कर्मों के सम्बन्ध होनेपर दोनों कं गुणोंमें विकृतिकी उत्पत्ति होना बंध है। उदाहरणार्थ, हल्दी और चूनाके सम्बन्धसे जो विशेष लालिमाकी उत्पत्ति हुई है, वह वर्ण एक जात्यन्तर है। वह न हल्दीमें है और न चूनेमें ही पाया जाता है। इसी प्रकार रागद्वेषादि विकारी भाव न शुद्ध आत्मामें उपलब्ध होते हैं और न जीवसे असम्बद्ध पुद्रलमें उनकी प्राप्ति होती है। बंधकी अवस्थामें जिन दो वस्तुओंका परस्परमें बन्ध्य-बन्धक भाव उत्पन्न होता है, उन दोनोंके स्वगुणोंमें विकृति उत्पन्न होती है। कहा भी है—

"हरदी ने जरदी तजी, चूना तज्यो सफेद। दोऊ मिल एकहि भए, रह्यो न काहू भेद॥" पञ्चाध्यायीमें कहा है—

"वन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात् पारिणामिकी।

तस्यां सत्यामशुद्धत्वं तद्द्वयोः स्वगुणच्युतिः ॥२।१३०॥"

—'अन्यके गुणोंके आकाररूप परिणमन होना बन्ध है। इस परिणमनके उत्पन्न होनेपर अशुद्धता आती है। उस समय उन दोनों बन्ध होनेवालोंके स्वगुणोंका विपरिणमन होता है।'

जीवके रागादि भाव न शुद्ध जीवके हैं और न शुद्ध पुद्रलके हैं। 'बन्धोऽयं द्वन्द्वजः स्मृतः'—यह बन्ध दो से उत्पन्न होता है। एक द्रव्यका बन्ध नहीं होगा।

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कहते हैं-

"बज्झदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो। कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो॥"—द्र० सं० ३२।

जिस चैतन्य परिणतिसे कर्मोंका बन्ध होता है, उसे भावबंध कहते हैं। आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका परस्परमें प्रवेश हो जाना द्रव्य बन्ध है।

सूक्ष्मदृष्टिसे विचार करने पर विदित होता है, कि जिस प्रकार कर्मोंको यह जीव बांधता है—पराधीन करता है, उसी प्रकार कर्म भी इस जीवको पराधीन बनाते हैं। बन्धमें दोनोंकी स्वतंत्रताका परित्याग होता है। दोनों विवश किये जाते हैं।

<sup>(</sup>१) "पोग्गलिण्डो दब्वं तस्सत्ती भावकमां तु ॥"-गो० क० ६ ।

पंडित प्रवर आजाधरजी लिखते हैं-

"स बन्धो बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विवशी— क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषो येन यदि वा ॥ स तत्कर्माम्नातो नयति पुरुषं यत् स्ववशतां। प्रदेश।नां यो वा स मवति मिथः इलेष उभयोः॥"

—अन० धर्मा० २।३८।

—'जिस परणितविशेषसे कर्म अर्थात् कर्मत्व परिणत पुद्रल-द्रव्यकर्मविपाक-अनुभव करने वाले जीवके द्वारा परतंत्र बनाए जाते हैं—योगद्वारसे प्रविष्ट होकर पाप पुण्य-पापरूप परिणमन करके भोग्यरूपसे सम्बद्ध किए जाते हैं, वह बंध है। अर्थात् आत्माके जिन भावोंसे कर्मत्व-परिणत पुद्रल जीवके द्वारा परतंत्र किया जाता है, वह बन्ध है। अथवा, जो कर्म जीवको अपने अधीन करता है वह बन्ध है, अथवा जीव और पुद्रलके प्रदेशोंका परस्पर मिल जाना बन्ध है।'

बन्धके विषयमें यह बात तो सर्वसाधारणके दृष्टिपथमें रहती है, कि जीव कर्मोंको बांधता है, किन्तु कर्म भी जीवको बांधते हैं, प्रायः यह बात ध्यानमें नहीं लाई जाती। पं० आशाधर जीने यही विषय बताया कि बंधमें दोनोंकी स्वतंत्रताका परित्याग होता है।

यह बन्ध आत्मा और कर्मकी परस्पर अनुकूछता होनेपर ही होता है। प्रतिकूछोंका बन्ध नहीं होता है। यही बात पञ्चाध्यायीमें कही गई है—

"सानुकूलतया बन्धो न बन्धः प्रतिकूलयोः॥" --२।१०२।

मुनीन्द्र कुंद्कुंद् कहते हैं-

"फासेहिं पुरगलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं। अण्णोण्णस्सवगाहो पुरगलजीवप्पणो भणिदो॥"—प्रव०सा० २।८५।

—'यथायोग्य स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शसे पुद्रल-कर्म-वर्गणाओंका परस्परमें पिण्डरूप बन्ध होता है। रागद्वेष मोहरूप परिणामोंसे जीवका बंध होता है। जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर जीव-पुद्रलका बंध होना जीव-पुद्रलका बन्ध है।'

"सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया। पविसंति जहाजोग्गं चिट्टंति हि जंति बज्झंति॥" --२।८६।

यह आत्मा असंख्यातप्रदेशी है। उसके प्रदेशोंमें आत्मप्रदेश-परिस्पंदनरूप योगके अनुसार मन-वचन-कायवर्गणाओंकी सहायतासे पुद्रलकर्म-वर्गणारूप पिण्ड आकर प्रविष्ट होता है। वे कार्माण-वर्गणाएं रागद्वेष तथा मोहके अनुसार अपनी स्थिति प्रमाण ठहरकर श्लीण हो जाती हैं।

यथार्थ बात यह है, कि रागद्वेष, मोहके कारण आत्मामें एक उत्तेजनाविशेष उत्पन्न होती है, उससे वह कर्मोंको आकर्षित कर बांधता है, जैसे गरम छोहपिण्ड जलराशिको आत्मसात् किया करता है। समयसारमें संक्षेपमें बन्धतत्त्वको इस प्रकार समझाया है—

#### रागादिसे बन्ध होता है

समयसारमें संक्षेपमें बन्धतत्त्वको इस प्रकार समझाया है—
''रत्तो बंधदि कम्मं, मुंचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥"—२।८७।

रागपरिणाम विशिष्ट जीव कर्मोंका बन्ध करता है। रागरहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। जीवोंके बंधका संक्षेपमें यही तात्त्विक वर्णन है।

रागद्वेषसे बन्ध होता है, रागादिके अभाव होनेपर क्रियाओं के होते हुए भी बन्ध नहीं होता, इसे सोदाहरण कुन्दकुन्द स्वामी इन शब्दोंमें स्पष्ट करते हैं—

"जह णाम कीवि पुरिसी णेहमत्तो दु रेणुबहुलिमा।
ठाणिम ठाइद्ण य करेहि सत्थेहिं वायामं ॥ २३७॥
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयिलवंसिपंडीओ ।
सिचताचित्ताणं करेइ द्वाणमुवघायं ॥ २३८॥
उवघायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं।
णिच्छयदो चिंतिज्जहु किं पच्चयगो दु रयबंधो ॥ २३९॥
जो सो दु णेहमावो तिम्ह णरे तेण तस्स रयबंधो ।
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेहाहिं सेसाहिं॥ २४०॥
एवं मिच्छादिही वहंतो बहुविहासु चिहुासु ।
रायाई उवओगे कुव्वंतो लिप्पइ रयेण ॥ २४१॥"

—आचार्य महाराजके कथनका भाव यह है, कोई व्यक्ति अपने शरीरमें तेल लगाता है तथा धूलिपूर्ण स्थलमें जाकर शक्ष-संचालनरूप व्यायाम करता है तथा ताड़ केला बांस आदिके वृक्षोंका छेदन-भेदन करता है। इन क्रियाओं के करते हुए जो धूलि उड़कर उसके शरीरपर चिपकती है, उसका कारण व्यायाम क्रिया नहीं है। उसका वास्तविक कारण है शरीरमें तेलका लगाना।

इसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव श्रमेक चेष्टाओंको करता है। अपने उपभोग-परिणामों में रागादि धारण करता है, इससे वह कर्मरूपी धूलिके द्वारा लिप्त होता है।

यहां यह शंका उत्पन्न होती है, कि शरीरमें रज-लेपका कारण तेलके स्थानमें व्यायाम क्रियाको क्यों न माना जाय ? इसका समाधान स्वामी कुन्दकुन्द श्रिधक स्पष्टतापूर्वक करते हुए लिखते हैं—

"जह पुण सो चेव णरो णेहे सन्वक्षि अवणिय संते। रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं॥ २४२॥ छिददि भिंददि य तहा तालीतलकयिलवंसिवंडीओ। सचित्ताचित्ताणं करेइ दन्वाणम्चवघायं॥ २४३॥ उवघायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। णिच्छयदो चिंतिज्ञहु किं पचयगो ण रयबन्धो ॥ २४४॥ जो सो दु णेहभावो तिम्ह णरे तेण रयबंधो। णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं॥ २४५॥ एवं सम्मादिट्ठी वहुंतो बहुविहेसु जोगेसु। अकरंतो उवओगे रागाइ ण लिप्पइ रयेण॥ २४६॥"

इसका भाव यह, कि वही पूर्वोक्त पुरुष अपने शरीरके तेल को पेंछकर उसी प्रकार धूलि पूर्ण प्रदेशमें शखदारा व्यायाम तथा वृक्ष-छेदनादि कार्य करता है। श्रव तेलका अभाव होने से उसके शरीर पर धूलि नहीं जमती है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अनेक प्रकारके योगों में विद्यमान रहता है, किन्तु उसके उपयोगमें रागादिका अभाव रहता है, इस कारण वह कर्म-रजसे लिप्त नहीं होता।

शरीर पर धूळि जमनेका कारण व्यायाम नहीं है, कारण शस्त्रसंचालनका अन्वय व्यतिरेक धूळि जमने के साथ नहीं देखा जाता। शस्त्र संचालन रोनों अवस्थाओं में होते हुए भी धूळि लेप तब होता है, जब शरीर तैललिप्त रहता है। शरीरपर तैलके अभावमें धूलिका लेप भी नहीं पाया जाता, इससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि धूलिके जमनेमें कारण तैलका लेप है। इसी प्रकार रागादिके होने पर कमौंका लेप होता है। आसक्तिजनक रागादिके अभाव वश कमौंका भी लेप नहीं होता। आशाधरजीने इसीलिए कहा है—

"भूरेखादिसदृक्षपायवश्चगो यो विश्वदृश्वाञ्चया हेयं वैषयिकं सुखं निजसुपादेयं त्विति श्रद्द्धत् । चौरो मारयितुं धृतस्तलवरेणेवात्मनिन्दादिमान् । शर्माक्षं भजते रुजत्यपि परं नोत्तप्यते सोऽप्यष्टैः ॥" –सा० ४० १।१३ ।

अप्रत्याख्यानावरणादि कषायके ऋधीन रहने वाला अविरत सम्यक्त्वी सर्वक्रदेवके वचनानुसार विषय सुखको त्याज्य और आत्मीक ऋगनंदको प्राह्म श्रद्धान करता हुआ भी, जैसे कोट्टपालके द्वारा मारनेके लिए पकड़ा गया चोर आत्मिनन्दा-गर्हा आदि में प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार वह कषायोद्रेकवश इंद्रियजन्य सुखका अनुभव करनेमें प्रवृत्त होता है, ऋौर प्राणियोंक पीड़ा भी देता है किन्तु वह पापेंसे पीड़ित नहीं होता। अनासक्त भावसे विषय सेवन करनेके कारण वह बंधनकी व्यथा नहीं उठाता।

#### कर्मबंध पर परमार्थदृष्टि

जीव परमार्थदृष्टिसे श्रापने भावोंका कर्ता है फिर उसे कर्मका कर्ता क्यों कहते हैं ? इसके समाधानार्थ समयसारकार कहते हैं—

"जीविक्ष हेदुभूदे बंधस्स दु पिस्सद्ण परिणामं । जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥ जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जप्पदे लोगो।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण॥"—समयसार १०५।६।

'जीवके निमित्तको पाकर कर्मबन्धरूप परिणमन देखकर उपचारवश कहते हैं कि जीवने कर्मबन्ध किया। उदाहरणार्थ, यद्यपि योद्धा छोग ही युद्ध करते हैं, किन्तु छोग कहते हैं. राजा युद्ध करता है, इसी प्रकार व्यवहारनयसे कहते हैं कि जीवने ज्ञानावरणादिका बंध किया है।'

अमृतचन्द स्वामीकी इसी प्रसंग पर बड़ी सुन्दर उक्ति है-

"जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव। एतर्हि तीवरयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तृ॥" ३।१८।

'यदि जीव पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है, तो उसका कर्ता कौन है ? ऐसी आशंका होने पर शीघ्र मोह निवारणार्थ कहते हैं, उसे सुन छो कि पौद्गलिक कर्मोंका कर्ता पुद्गल ही है।'

आत्मा परभावोंका कर्ता नहीं होगा, वह अपने निज भावका कर्ता है, यह बात समझाते हुए कहते हैं—

आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् परः सदा। आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते॥" –स० सार प्र०१४४।

'आत्मा सदा अपने भावोंका कर्ता है, पर अर्थात् पुद्गल सदा पौद्गलिक भावोंका कर्ता है। श्रात्माके भाव आत्मरूप ही हैं, इसी प्रकार पुद्लके भाव भी पुद्गलरूप हैं।'

उपरोक्त सत्यको हृदयंगम करनेवाले ज्ञानी जीवके विषयमें कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं-

"परमप्पाणमकुव्वं अप्पाणं पि य परं अकुव्वंतो । सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥"—स० सार ९३।

'ज्ञानी जीव परको आत्मरूप न मानता है श्रौर न आत्माको पर ही करता है, वह कर्मोंका अकर्ता होता है।'

यहां यह गंभीर बात समझाते हैं, कि जब आत्मा श्रपने भाव के सिवाय परमार्थसे परभावोंका कर्ता नहीं है, तब जीवमें कर्मोंका कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व नहीं रहेगा।

नाटक समयसारमें कहा है—
"जो लों ज्ञानको उदोत तोलों निहं बंध होत बरतें मिथ्यात्व तब नानाबंध होहि है।
ऐसो मेद सुनके लग्यो तूं विषय भोगनस्रं जोगनिस्रं उद्यमकी रीति तै बिछोहि है।।
सुनो भैया संत तू कहे मैं समिकतवंत यहू तो एकंत परमेश्वरका द्रोही है।
विषेसुं विम्रुख होहि अनुभव दशा आरोहि मोक्ष सुख ढोहि तोहि ऐसी मित सोही है।।३९॥"

जिस आत्माके हृदयमें सम्यक्ज्ञानकी निर्मल ज्योति प्रदीप्त होती है, उस आत्माका जीवन सहज पवित्रताके रससे शोभित होता है। वह विषय सुर्खोंमें आसक्त होता है, ऐसा जिन्हें भ्रम है, उनके समाधान निमित्त कविवर बनारसीदासजी कहते हैं—

''ज्ञानकला जिसके घट जागी। ते जग मांहि सहज वैरागी।। ज्ञानी मगन विषे सुख मांही। यह विपरीत संभवे नांही॥ ४०॥ ज्ञानशक्ति वैराग्यबल शिवसाधे समकाल। ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखे दोऊ ताल॥ ४१॥"

#### आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है

कोई कोई कर्म के मर्मको न समभकर आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते हैं, श्रीर कहते हैं, कि जो कुछ भी परिणमन होता है, सबका कर्तृत्व कर्म पर है। सांख्य दर्शन भी पुरुषको कमलपत्र सम मानकर कर्म-जलसे उसे पूर्णतया अलिप्त बताता है। वह प्रकृतिको ही सब कुछ कर्ता धर्ता मानता है। इस प्रकारकी दृष्टिको महर्षि कुन्दकुन्द एकान्तवादी कहते हैं—

> ''कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जइ णाणी तहेव कम्मेहिं। कम्मेहि सुवाविज्जइ जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहिं॥ ३३२॥"

—'यह जीव कर्मके ही द्वारा अज्ञानी किया जाता है। उसके द्वारा ही वह ज्ञानी किया जाता है। कर्म ही जीवको सुलाता है श्रीर कर्म ही उसे जगाता है।'

"कम्मेहिं भगादिज्जइ उड्दमहो चावि तिरियलोयं च। कम्मेहि चेव किज्ञइ सुहासुहं जित्तियं किंचि॥ ३३४॥"

— 'कर्मके कारण ही जीव ऊर्ध्व, मध्य तथा श्रधोलोकमें भ्रमण करता है। जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे भी कर्मके ही द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार कर्में कान्त माननेवाले के श्रमुसार कर्मको ही कर्ता, हर्ता, दाता आदि माना जाय, तो क्या आपित्त है ? इस पर कुन्द्कुन्द् स्वामी कहते हैं—

"जम्हा कम्मं कुव्वइ कम्मं देई हरित जं किंचि । तम्हाउ सव्वे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥ ३३५ ॥"

'यतः कर्म ही सब कुछ करता है, देता है, हरण करता है, अतः सर्व जीवोंमें अकार-कत्व आ गया।'

पुनः इस एकान्त मान्यतामें दोषोद्घावन करते हैं—

"पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छीकम्मं च पुरिसमहिलसइ।

एसा आयरियपरंपरागया एरिसि दु सुई।। ३३६।।

तम्हा ण कोवि जीवो अवंभचारी उ अम्ह उवएसे।

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसइ इदि भणियं।। ३३७॥

जम्हा घाएइ परं परेण घाइजाए य सा पयडी।

एएच्छणेण किर भण्णइ परघायणामित्ति।। ३३८।।

तम्हा ण कोवि जीवो बधायओ अत्थि अम्ह उवदेसे।
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं।। ३३९॥
एवं संखुवएसं जेउ परुविति एरिसं समणा।
तेसिं पयडी कुव्वई अप्पा य अकारया सन्वे।। ३४०॥"

इस विषयमें आचार्य कहते हैं—'पुरुष नामक कर्मके उदयसे स्त्रीकी अभिलाषा उत्पन्न होती है। स्त्रीकर्मके कारण पुरुषकी वाञ्छा होती है। ऐसी बात स्वीकार करनेपर कोई भी अब्रह्मचारी नहीं होगा, कारण कर्म ही कर्मकी श्राभिलापा करता है, यह कहा जायगा।

कोई जीव दूसरेको मारता है या मारा जाता है, इसका कारण परघात, उपघात नामकी प्रकृतियां हैं। यह माननेपर कोई भी वध करनेवाला न होगा। कारण यह कथन किया जायगा, कि कर्म ही कर्मका घात करनेवाला है। इस प्रकार जो सांख्यसिद्धान्तके अनुसार मानते है, उनके यहां प्रकृति ही करती है और सर्व आत्मा आकारक हुए। इस जटिल समस्याको सुलझाते हुए अनेकान्त विद्याके मार्मिक आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं—

"मा कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याईताः कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा मेदावबोधादधः । जिल्लं तुद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेव स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्मभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥"-समयसारकलश २०५।

— 'श्राह न्त भगवान् के भक्तों को यह उचित है कि वे सांख्यों के समान जीवको कर्ता न माने, किन्तु उनको भेदिविज्ञान होने के पूर्व श्रात्माको सदा कर्ता स्वीकार करना चाहिये। जब भेदिविज्ञानकी उत्पत्ति हो जाय, तब आत्माको कर्मभावरिहत, अविनाशी, प्रवृद्ध ज्ञानका पुंज, प्रत्यक्षरूप एक ज्ञातारूपमें दर्शन करो।'

आचार्य महाराजकी देशनाका भाव यह है कि जबतक भेदिवज्ञान ज्योतिके प्रकाशसे आत्मा आलोकित नहीं हुई हैं, तबतक आत्माको रागादिरूप भाव कर्मोंका कर्ता मानो । भेदिवज्ञानकी उपलब्धिके पश्चात् आत्माको ज्ञाता द्रष्टा मानो । बिहरात्मामें कर्म-कर्तृत्वका भाव मानना चाहिए । अन्तरात्माको श्रपने ज्ञान स्वभावका कर्ता जानना उचित है । इस प्रकार दृष्टि-भेदसे श्रात्मामें कर्तृत्व और अकर्तृत्वका समन्वय किया जाता है ।

## आत्मा कर्म स्वरूप नहीं होता

मुनीन्द्र कुन्दकुन्द्का कथन है-

"जह सिप्पिओ उ कम्मं कुन्वइ णय सो उ तम्मओ होइ। तह जीवो वि य कम्मं कुन्वदि ण तम्मओ होइ॥"—समयसार ३४९।

—जैसे शिल्पकार आभूषण आदिके निर्माण कार्यको करता है, किन्तु वह स्वयं आभूषण स्वरूप नहीं होता; उसी प्रकार यह जीव कर्मोंको बांधता हुआ भी कर्मस्वरूप नहीं होता। शिल्पकार सुनार आभूषण निर्माणमें निमित्त कारण है, अतः वह अपने स्वरूपसे भी च्युत नहीं होता छोर निमित्त कारण भी बनता है। इसी प्रकार जीव भी अपने स्वरूपका नाश नहीं करता है और कमों के बन्धनमें निमित्त रूप भी रहा आता है। उपादान-उपादेय भावका यहां निषेध किया गया है, निमित्त-नैमित्तिक-भावकी छापेक्षा कर्ता, कर्म, भोक्ता, भोग्यपनेका ज्यवहार उपयुक्त माना है। अमृतचन्द्रसृशि कहते हैं—

"ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्त्तकर्मभोक्तभोग्यत्वव्यवहारः"।
—समयसार प्र० ४५५।

—जिस प्रकार मकड़ी सदा जाला बनानेमें संलग्न रहती है, उसी प्रकार यह जीव भी सदा रागद्वेषादिके द्वारा कर्मचक्रके परिभ्रमणकी सामग्री उपस्थित करता रहता है। पंचा-स्तिकायमें कहा है—

> "जो संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥ १२८ ॥ गदिमधिगदम्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते । तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो य दोसो वा ॥ १२९ ॥ जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्म । इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा ॥ १३० ॥

— 'जो जीव संसारमें स्थित है, उसके रागद्वेष रूप परिणाम होते हैं। उन भावोंसे कर्मी-का बंधन होता है। कर्मों के कारण नरक आदि गतियों में गमन होता है। गतियों में जानेपर शरीर-की प्राप्ति होती है। शरीरसे इन्द्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रहण होता है। इससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार चक्रमें परिश्रमण करते हुए जीवके इस प्रकारके भाव होते हैं। जिनेन्द्रने कर्मको संततिकी अपेक्षा अनादि-निधन और पर्यायकी अपेक्षा सादि कहा है। इस विवेचनका निष्कर्ष यह है, कि यह जीव राग द्वेषके कारण इस अनादिनिधन संसार चक्रमें परिश्रमण किया करता है।

## कर्मको पौद्गलिक एवं मूर्तीक माननेमें युक्ति

आत्मासे सम्बद्ध कर्मोंको पौद्गलिक प्रमाणित करते हुए पंचास्तिकायमें लिखा है-

"जम्हा कम्मस्स फलं विसयं फासेहि शुंजदे नियदं। जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि सुत्ताणि॥ १३३॥"

'जीव कमोंके फलस्वरूप सुखदुःखके हेतुस्वरूप विषयोंको मूर्तिमान इन्द्रियोंके द्वारा भोगता है, इससे कर्म मूर्तीक हैं।'

एक पुद्गल द्रव्य ही स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण विशिष्ट होनेके कारण मूर्तीक है। अतः कर्मोंमें मूर्तीकपना सिद्ध होनेपर उनकी पौद्गलिकता स्वयं प्रमाणित होती है। टीकाकार अमृतचन्द्रस्हि लिखते हैं—'मूर्त कर्म मूर्तसम्बन्धेनानुभूयमानमूर्त-फलत्वादाखुविषवत्, इति'—कर्म मूर्तीक हैं, कारण उसका फल मूर्तीक द्रव्यके सम्बन्धसे अनुभवगोचर होता है, जैसे चूहेके काटनेसे उत्पन्न हुआ विष । चूहेके काटनेसे शरीरमें जो शोथ आदि विकार उत्पन्न होता है, वह इन्द्रियगोचर होनेसे मूर्तिमान् है, इससे उसका मूल कारण विष भी मूर्तिमान् होना चाहिये । इसी प्रकार यह जीव मणि, पुष्प, वनितादिके निमित्तसे सुख तथा सर्प सिंहादिके निमित्तसे दु:खरूप कर्मके विपाकका अनुभव करता है, अतः इस सुखदु:खका कारण जो कर्म है, वह भी मूर्तिमान् मानना उचित है ।

जयधवला टीका (१।५७) में लिखा है—''तंपि मुत्तं चेव। तं कथं णव्वदे ? मुत्तोसहसंबंधेण परिणामांतरगमणणहाणुववत्तीदो। ण च परिणामान्तरगमणमसिद्धं; तस्स तेण विणा जरकुट्टकखयादीणं विणासाणुववत्तीए परिणामंतरगमणसिद्धीदो।''—

'कर्म मूर्त हैं यह कैसे जाना ? इसका कारण यह है कि यदि कर्मको मूर्त न माना जाय तो मूर्त ओषधिके सम्बन्धसे परिणामान्तरकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् रुग्णावस्थामें ओषधिम्रहण करनेसे रोगके कारण कर्मोंकी उपशान्ति देखी जाती है वह नहीं बन सकती है। ओषधिके द्वारा परिणामान्तरकी प्राप्ति असिद्ध नहीं है, क्योंकि परिणामान्तरके अभावमें ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय आदि रोगोंका विनाश नहीं बन सकता, अतः कर्ममें परिणामान्तरकी प्राप्ति होती है, यह सिद्ध हो जाता है।

कर्म मूर्तिमान् तथा पौद्रलिक है। जीव अमूर्तीक तथा श्रापौद्रलिक है, अतः जीवसे कर्मीको भिन्न मान लिया जाय, तो क्या दोष है ? इस विषयमें वीरसेनाचार्य जयधवलामें इस प्रकार प्रकाश डालते हैं—'जीवसे यदि कर्मोंको भिन्न माना जावे, तो कर्मों से भिन्न होनेके कारण अमर्त जीवका मर्त शरीर तथा श्रोषिषके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। इससे जीव तथा कर्मीका सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिए। शरीर आदिके साथ जीवका सम्बन्ध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कारण शरीरके छेदे जानेपर दुःखकी उपलब्धि देखी जाती है। शरीरके छेदे जानेपर आत्मामें दुःखकी उत्पत्तिसे जीवकर्मका सम्बन्ध सूचित होता है। एकके छेदे जानेपर दूसरेमें दुःखकी उत्पत्ति नहीं पाई जाती। ऐसा माननेपर अव्यवस्था होगी। भिन्नता पक्ष माननेपर जीवके गमन करनेपर शरीरका गमन नहीं होना चाहिए, कारण दोनोंमें एकत्वका श्रभाव है। स्रोषधिसेवन भी जीवकी नीरोगताका संपादक नहीं होगा, कारण स्रोषधि शरीरके द्वारा पीई गई है। अन्यके द्वारा पीई गई ओषि अन्यकी नीरोगताको उत्पन्न नहीं करेगी। इस प्रकारकी उपलब्धि नहीं होती। जीवके रुष्ट होनेपर शरीरमें कंप, दाह, गलेका सूखना, नेत्रोंकी लालिमा, भौंहोंका चढ़ना, रोमांचका होना, पसीना आना आदि बातें शरीरमें नहीं होना चाहिए, कारण उनमें भिन्नता हैं। जीवकी इच्छासे शरीरका गमनागमन, हाथ, पांव, सिर तथा अंगुलियोंका हलन-चलन भी नहीं होना चाहिए, कारण वे पृथक हैं। संपूर्ण जीवोंके केवलज्ञान, केवलदर्जन, श्रमंतवीर्य, विरति, सम्यक्त्वादि हो जाना चाहिए, कारण सिद्धोंके समान जीवसे कर्मोंका पृथक्पना

<sup>(</sup>१) ''यदाखुविपवन्मूर्तसम्बन्धेनानुभूयते । यथास्वं कर्मणः पुंता फलं तस्कर्म मृतिमत् ॥''—श्वन० धर्मा० २।३० ।

है। अथवा सिद्धोंमें अनंतगुणोंका अभाव मानना होगा किन्तु ऐसी बात नहीं पाई जाती ; इससे कर्मोंको जीवसे अभिन्न श्रद्धान करना चाहिए।

## अमूर्त स्वभाव आत्माको मूर्तीक कर्मीने क्यों बाँघा ?

प्रस्तुत समस्या पर प्रकाश डालते हुए अकलंकदेव आत्माको कथंचित् मूर्तीक छौर कथंचित् स्रमूर्तीक बताते हैं। उनने लिखा है:

"अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमूतिं प्रत्यनेकान्तो बन्धपर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्तम् , तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्तिः । "मद-मोहविश्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्टवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा कर्मे-निद्रयाभिभव।दात्मा नाविर्भृतस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते ।"—त० रा० प्र० ८१ ।

"अनादिकालीन कर्मबन्धकी परंपराके श्राधीन आत्माके अमूर्तत्वके विषयमें अनेकान्त है। बन्धपर्यायके प्रति एकत्व होनेसे आत्मा कथंचित् मूर्तीक है, किन्तु अपने ज्ञानादि लक्षणका परित्याग न करनेके कारण कथंचित् अमूर्तीक भी है। मद, मोह तथा भ्रमको उत्पन्न करनेवाली मिदराको पीकर मनुष्य स्मृतिशृत्य हो काष्ठकी भांति निश्चल हो जाता है तथा कर्मेन्द्रियोंके अभिभव होनेसे अपने ज्ञानादि स्वलक्षणका अप्रकाशन होनेसे आत्मा मूर्तीक निश्चय किया जाता है।"

इस विषयमें प्रवचन सारमें एक मार्मिक बात कही गई है-

## "रुवादिएहिं रहिदो ऐच्छदि जाणादिरुवमादीणि । दन्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥"—२।२८।

—'जिस प्रकार रूपादिरहित आत्मा रूपी द्रव्यों तथा उनके गुणोंको जानता देखता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव रूपी पुद्गल कमों से बांधा जाता है। कदाचित ऐसा न माना जाय, तो यह शंका उत्पन्न होती है, कि अमूर्तीक श्रात्मा मूर्तीक पदार्थोंको क्यों देखता जानता है। निष्कर्ष यह है, अमूर्तीक आत्मा अपने विशिष्ट स्वभावके कारण जैसे मूर्तीक पदार्थोंका ज्ञाता-द्रष्टा है, उसी प्रकार वह श्रपनी वैभाविक शक्तिके परिणमन विशेषसे मूर्तीक कमों के से बंधको प्राप्त करता है। वस्तुस्वभाव तर्कके अगोचर है।

तैत्त्वार्थसारमें कहा है—"श्रात्मा अमूर्तीक है, फिर भी उसका कर्मोंके साथ अनादि-नित्य सम्बन्ध है। उनके ऐक्यवश आत्माको मूर्तीक निश्चय करते हैं।"

## आत्माको कर्मबद्ध माननेका कारण ?

कोई कोई सोचते हैं यह हमारा भ्रम है, जो हम श्रपनी आत्मामें कर्मोंका बन्धन स्वीकार करते हैं। यथार्थज्ञान होनेपर विदित होता है, कि आत्मा कर्माद विकारोंसे रहित

<sup>(</sup>१) "वण्ण-रस-पंचगंधा दो फासा अह णिज्ञ्या जीवे। णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुन्ति बंधादो ॥ द्रव्यसंग्रह ।७।

<sup>(</sup>२) ''अनादिनित्यसम्बन्धात् सह कर्मभिरात्मनः । अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वमवसीयते ॥''—५।१७।

पूर्णतया परिशुद्ध है । ऐसे विचारवालोंके समाधानिमित्त विद्यानंदिस्वामी आप्तपरीक्षा (पृ०१) में लिखते हैं—

"विचारप्राप्त संसारी जीव बँधा हुआ है, कारण यह परतंत्र है जैसे हस्तिशालाके स्तंभमें बँधा हुआ हाथी परतंत्र रहता है। इसी प्रकार संसारी जीव भी पराधीन होनेके कारण बँधा हुआ है।"

जीवकी पराधीनताको सिद्ध करनेके लिए आचार्य कहते हैं—"यह संसारी जीव पराधीन है, कारण इसने हीनस्थानको प्रहण किया है। कामवासनावश श्रोत्रिय ब्राह्मण वेश्याके घरको अंगीकार करता है। वेश्याका घर निन्च स्थान है। वहाँ उच्च ब्राह्मणकी उपस्थिति प्रमाणित करती है कि वह अपनी वासनाके वेगसे अत्यन्त पराधीन बन चुका है। इसी प्रकार हीन-स्थानको अंगीकार करने वाला संसारी जीव परतंत्र सिद्ध होता है।"

हीनस्थान क्या है, इसपर प्रकाश डालते हैं कि "संसारी जीवका शरीर ही हीनस्थान है, कारण वह शरीर दुःखका कारण है। जैसे कारागार दुःखप्रद होनेके कारण हीनस्थान माना जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी हीनस्थान है।"

आत्मा यदि स्वतंत्र होता, तो वह मूत्रपुरीषभंडारीरूप इस देहको अपना आवास-स्थल कभी भी न बनाता। विवश हो जीवको इस शरीरमें रहना पड़ता है। मोहवश वह फिर इसमें श्रासक्त हो जाता है। प्रबुद्ध पुरुष शरीरमें ममत्वभावका त्याग करते हैं। जीवको विषश करनेवाला कर्म है।

यह विश्ववैचित्र्य कर्मों के कारण दृष्टिगोचर होता है। कोई धनवान् है, कोई गरीब है, कोई बीमार है तो कोई नीरोग है आदि विविधताओं का कारण कर्म है। यह आत्मा तात्त्विक दृष्टिसे विचार करे तो उसे प्रतीत होगा कि यह जगत् एक रंग-मंचके समान है। यहाँ जीव विविध वेष धारण कर अपना अभिनय दिखाते हैं। अपना खेल दिखाने के अनन्तर वे वेष बदलते हैं। कर्मविपाकके अनुसार उनका वेष और अभिनय हुआ करता है।

## विश्ववैचित्र्य कर्मकृत है, ईश्वरकृत नहीं है।

कोई लोग कर्मकृत विश्ववैचित्र्यको स्वीकार करते हुए भी कहते हैं, ईश्वर ही कर्मों के अनुसार इस जीवको विविध योनियों में पहुँचाकर दुःख छौर सुख देता है। महाभारतमें लिखा है—

"अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥" वनपर्व ३०।२८।

कोई ईश्वरको सुखदुःखका केवल निमित्त कारण मानते हैं, इस विषयमें स्वामी समन्तभद्र श्रपनी आप्तमीमांसामें कहते हैं—

All the world's a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts,

Shakespeare :- AS YOU LIKE IT. Act. II, Sc. VII.

## "कामादिष्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपतः। तच्च कर्म स्वहेतुम्यो जीवास्ते शुद्धचशुद्धितः॥ ९९ ॥"

"काम, क्रोध, मोहादिका उत्पत्तिरूप जो भावसंसार है, वह अपने-श्रपने कर्मके अनुसार होता है। वह कर्म अपने कारण रागादिकोंसे उत्पन्न होता है। वे जीव शुद्धता, अशुद्धता से समन्वित होते हैं।"

इसपर तार्किक पद्धितसे विचार करते हुए आचार्य विद्यानंदी अष्टसहस्रीमें लिखते हैं ' कि श्रज्ञान, मोह, अहंकाररूप यह भाव-संसार है। वह एक स्वभाववाले ईश्वरकी कृति नहीं है, कारण उसके कार्यमें सुखदुःखादिमें विचित्रता दृष्टिगोचर होती है। जिस वस्तुके कार्यमें विचित्रता पाई जाती है, उसका कारण एक स्वभाव विशिष्ट नहीं होता है। जैसे अनेक धान्य अंकुरादिरूप विचित्र कार्य श्रमेक शालिबीजादिकसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुखदुःख-विशिष्ट विचित्र कार्यरूप जगत् एक स्वभाववाले ईश्वरकृत नहीं हो सकता।

जब कारण एक प्रकारका है, तब उससे निष्पन्न कार्यमें विविधता नहीं पाई जाती। एक धान्य-बीजसे एक ही अंकुरकी उद्भृति होती है। इस प्राकृतिक नियमके श्रनुसार एक स्वभाव-बाढा ईश्वर क्षेत्र, काल तथा स्वभावकी अपेक्षा भिन्न शरीर, इन्द्रिय तथा जगत् श्रादिका कर्ती नहीं सिद्ध होता है।

## अनादि कर्मगंधका अन्त क्यों है ?

जब कर्मबन्ध और रागादिभावका चक्र अनादि कालसे चलता है, तब उसका भी अंत नहीं होना चाहिए।

यह शंका ठीक नहीं है। अनादिकी ऋनंतताके साथ कोई व्याप्ति नहीं है। अनादि होते हुए भी सांतताकी उपलिध होती है। वृक्ष-बीजकी संतितको परंपराकी अपेक्षा अनादि कहते हैं। बीजको यदि दग्ध कर दिया जाय, तो फिर वृक्ष-परंपराका ऋभाव हो जायगा। कर्म-बीजके नष्ट हो जाने पर भवांकुरकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तत्त्वार्थसारमें कहा है—

"दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः। कर्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाङ्कुरः॥"–८।०।

अकलक्क स्वामीका कथन है कि<sup>3</sup> आत्मामें आनेवाला कर्ममल प्रतिपक्षरूप है, अतः वह आत्मगुणोंके विकास होनेपर क्षयशील है।

जैसे प्रकाशके आते ही सदा अन्धकाराकान्त प्रदेशसे अन्धकार दूर होता है अथवा सदा शीत भूमिमें गर्मीके प्रकर्ष होनेपर शीतका अपकर्ष होता है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिके प्रकर्षसे

<sup>(</sup>१) बाहस० पु० २६८-२७३।

<sup>(</sup>२) इस सम्बन्धमें विश्वद चर्चा तत्वार्थश्लोकवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तपरीक्षा आदि जैन ग्रंथोंमें की गई है।

<sup>(</sup>३) ''प्र'तपक्ष एवात्मना्मागन्तुको मलः परिक्षयी, स्वनिर्ह्वासनिमित्तविवर्धनवद्यात् ।''—**शस्त्रती ।** 

मिध्यात्वादि विकारोंका अपकर्ष होता है। रागादि विकारोंके अपकर्षमें हीनाधिकता देखकर तार्किक समन्तभद्र कहते हैं कि ऐसी भी श्रात्मा हो सकती है जिसमें रागादिका पूर्णतया क्षय हो चुका हो। उसे ही परमात्मा कहते हैं।

#### अनादि-सादि षन्धके विषयमें अनेकान्त

शंकाकार कहता है—आपका यह कथन कि 'कामादिप्रभवश्चित्र: कर्मबन्धानुरूपतः' 'विचित्र कामादिककी उत्पत्ति कर्मबन्धके अनुसार होती है', निर्दोष नहीं है। हम पूछते हैं, जीव और कर्मोंका सम्बन्ध कबसे है ?

द्रव्यदृष्टि अथवा संतितकी श्रपेक्षा यह बन्ध अनादि है। पर्यायकी श्रपेक्षा यह सादि कहा जाता है। पंचाध्यायीकारका कथन है ---

> "यथानादिः स जीवात्मा यथानादिश्च पुर्गतः । द्वयोर्बेन्धोऽप्यनादिः स्यात् सम्बन्धो जीवकर्मणोः ॥"-२।३५।

जिस प्रकार जीवात्मा श्रमादि है उसी प्रकार पुद्रल भी अनादि है। जीव आर कर्मोंका सम्बन्धरूप बंध भी अनादि है।

'द्वयोरनादिसम्बन्धः कनकोपलसन्निभः। अन्यथा दोष एव स्यादितरेतरसंश्रयः॥"—२।३६

जीव श्रौर कर्मोंका अनादि सम्बन्ध है जैसे सुवर्ण पाषाणमें सुवर्ण किट्टकालिमादि विशिष्ट पाया जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी श्रशुद्ध रूपमें उपलब्ध होता है। ऐसा न माननेपर श्वन्योन्याश्रयदोष श्राता है।

> "तद्यथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव ताद्यः। बन्धाभावेऽथ छुद्धेऽपि बन्धश्रेनिर्द्यतिः कथम्॥"

यदि जीव पूर्वमें कर्मरहित माना जाय, तो उसके बन्धका अभाव होगा। शुद्धात्माके भी बन्ध माननेपर मुक्ति कैसे होगी ?

यहाँ आचार्यका भाव यह है कि पूर्व अशुद्धताके बिना बन्ध नहीं होगा। पूर्वमें शुद्ध जीवके भी कर्मबन्ध मान लेनेपर निर्वाणका लाभ अहंभव हो जायगा। जब शुद्ध जोव कर्म बांधने लगेगा तब संसारका चक्र पुनः पुनः चलनेसे मुक्तिका अभाव हो जायगा।

यदि पुद्रलको अनादिसे शुद्ध माना जाय, तो क्या बाधा है ? पंचाध्यायीकार कहते हैं-

"अथ चेत्पुद्गलः शुद्धः सर्वतः प्रागनादितः ।
हेतोर्विना यथा ज्ञानं तथा क्रोधादिरात्मनः ॥
एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेतोः सद्भावतोऽथवा ।
द्रव्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदर्शनात् ॥"—२।३८, ३९ ।

<sup>(</sup>१) ''दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषाऽस्यितशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेत्स्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥''-षा॰ मी॰ ४।

—यदि पुद्रलको अनादिसे शुद्ध मान लिया जाय तो जैसे बिना कारणके ख्मावतः जीव ज्ञानमें पाया जाता है जसी प्रकार क्रोधादि भी जीवके स्वभाव या गुण हो जावेंगे। क्रोधादिके सदा सद्भाववश बंधमें नित्यता आ जायगी। अथवा यदि क्रोधादि गुणोंका स्वभाव माना जायगा तो स्वभाववान् या गुणी जीवका भी लोप हो जायगा। क्रोधादिका स्वदर्शन पाया जाता है।

यहाँ अभिप्राय यह है, कि कामादिक कर्मबन्धसे उत्पन्न नहीं हुए, कारण पुद्गल सदा शुद्ध रहता है, ऐसी स्थितिमें क्रोधादिक जीवके स्वभाव हो जावेंगे। संयमी पुरुषोंमें क्रोधादि विकारोंका श्रदर्शन पाया जाता है। क्रोधरूप स्वभावका अभाव होनेपर स्वभाववान् आत्माका भी लोप हो जायगा। अतः पुद्गलको अनादि शुद्ध मानकर क्रोधादिको जीवका स्वभाव मानना श्राचुचित है। क्रोधादि भावोंको कर्मकृत मानना ही श्रेयस्कर है। आचार्य कहते हैं—

"पूर्वकर्मोदयाद्भावो भावात्प्रत्यग्रसंचयः। तस्य पाकात्पुनर्भावो भावाद् बन्धः पुनस्ततः॥ एवं सन्तानतोऽनादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः। संसारः स च दुर्भोच्यो विना सभ्यग्दगादिना॥" पंचाध्यायी ४२।४३

—पूर्वकर्मोदयसे रागादि भाव होते हैं। उन भावोंसे आगामी कर्मका संचय होता है। उस कर्म-विपाकसे पुनः रागादिभाव होते हैं। उन भावोंसे पुनः बंध होता है। इस प्रकार जीव कर्मका सम्बन्ध संतानकी अपेक्षा अनादि है। सम्यग्दर्शनादिके बिना यह संसार दुर्मोच्य है।

आत्मा और कर्मका सादि सम्बन्ध स्वीकार करनेपर दोषोंका उद्भावन उपर किया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि वर्तमान आत्मा परतंत्र है। वह कर्मों के अधीन है। यह कर्म बंधन सादि स्वीकार करनेमें भयंकर आपत्तियाँ आती हैं; ऐसी स्थितिमें एक ही मार्ग निरापद बचता है कि कर्म और आत्माका अनादि सम्बन्ध माना जाय। इसके सिवाय कोई और मध्यम मार्ग नहीं है। आत्मशक्तिके विकसित होनेपर कर्मीका बंधन शिथिल होने लगता है और शक्तिके पूर्ण प्रवृद्ध होनेपर कर्मीका नाश हो जाता है।

#### कर्मी के आस्त्रवका कारण योग है

इस जीवके कर्मबंधनका कारण रागादिभावोंको कहा है; कर्मों के आगमनमें कारण है आत्म-प्रदेशोंका परिस्पंदन होना। मनोवर्गणा, वचनवर्गणा अथवा कायवर्गणाके अवलंबनसे आत्मप्रदेशों में सकंपपना पाया जाता है। मन वचन कायका क्रियारूप योगके द्वारा नवीन कर्मोंका आस्रव—आगमन होता है। योगोंके त्रयात्मक भेदोंपर प्रकाश डालते हुए आचार्य वीरसेन धवलाटीका (१,२७९) में लिखते हैं—"कः पुनः मनोयोग इति वेद्धावमनसः समुत्पत्पर्थः प्रयत्नो मनोयोगः। तथा वचसः समुत्पत्पर्थः प्रयत्नो वाग्योगः। कायक्रियासमुत्पत्त्पर्थः प्रयत्नो काययोगः। कायक्रियासमुत्पत्त्पर्थः प्रयत्नः काययोगः।"— 'मनोयोगका क्या खरूप है ? भावमनकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे मनोयोग कहते हैं। इसी प्रकार वचनकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है उसे वचनयोग कहते हैं और कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता है, उसे कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिए जो प्रयत्न होता

योगके द्वारा कर्मीका आस्रव होता है, इसके पश्चात् आत्मा और कर्मीका एक क्षेत्राव-गाह सम्बन्धरूप बंध होता है। उस समयकी अवस्थाको पंचाध्यायीकार इस प्रकार समझाते हैं— "जीवः कर्मनिबद्धो हि जीवबद्धं हि कर्म तत्॥" —२।१०४

—-जीव कर्मसे निबद्ध हो जाता हैं श्रोर कर्म जीवसे बद्ध हो जाता है। दोनोंका परस्परमें संश्लेष होता है। इस संश्लेष तथा परस्पर बंधनबद्धताका भाव यह है कि कर्म अपना फलोपभोग दिए बिना आत्मासे पृथक् नहीं होते।

#### आस्रवके उत्तर च्लमें बंध होता है

आस्रव श्रौर बंधके पौर्वापर्यके विषयमें विचार करते हुए पंडितप्रवर आशाधरजी अपने अनगारधर्मामृतमें लिखते हैं—

"प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनमास्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ जीवप्रदेशेष्ववस्थानं बन्ध इति भेदः।" —पृ० ११२।

प्रथम क्षणमें कर्मस्कन्धोंका श्रागमन—आस्रव होता है। आगमनके पश्चात् द्वितीय क्षणादिकमें कर्मवर्गणाश्चोंकी श्रात्मप्रदेशोंमें अवस्थिति होती है उसे बंध कहते हैं। यह उनमें अन्तर है।' और भी ज्ञातव्य बात यह है—

"आस्रवे योगो मुख्यो बन्धे च कषायादिः। यथा राजसभाय।मनुग्राह्यानिग्राह्ययोः प्रवेशने राजादिष्टपुरुषो मुख्यः, तयोरनुग्रह निग्रह करणे राजादेशः" (११२)
"आस्रवमें योगकी मुख्यता है तथा बंधमें कपायादिककी प्रधानता है। जैसे राजसभामें
अनुमह करने योग्य तथा निमह करने योग्य पुरुषोंके प्रवेश करानेमें राज्य-कर्मचारी मुख्य है;
किन्तु प्रवेश होनेके पश्चात् उन व्यक्तियोंको सत्कृत करना या दंडित करना इसमें राजाङ्गा मुख्य
है।" इस प्रकार योगकी मुख्यतासे कर्मों के आगमनका द्वार खोल दिया जाता है। आगत
कर्मोंका आत्माके साथ एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध होना कषायादिकी मुख्यतासे होता है।

योगकी प्रधानतासे आकर्षित किए गए तथा कषायादिकी प्रधानतासे आत्मासे सम्बन्धित कर्म किस भांति जगत्की अनंत विचित्रताओं को उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है १ कोई एकेन्द्रिय है, कोई दो इन्द्रिय है आदि ८४ लाख योनियों जीव कर्मवश स्त्रनंत वेष धारण करता फिरता है। यह परिवर्तन किस प्रकार संपन्न होता है; इस विषयको कुन्दकुन्दस्वामी इन शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं—

"जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमइ सो अणेयविहं। मंसवसारुहिरादीभावे उयरिंगसंजुत्तो ॥ १७९।" तह णाणिस्स दु पुट्वं बद्धा पच्चया बहुवियप्पं। बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥ १८०॥"—समयसार।

<sup>(</sup>१) ''आत्मकर्मणोरन्योन्यानुप्रवेशात्मको बन्धः।''—स॰ सि॰।

जैसे पुरुषके द्वारा खाया गया भोजन जठराग्निके निमित्तवश् मांस, चर्बी, रुधिर आदि पर्यायोंको प्राप्त होता है जसी प्रकार ज्ञानवान जीवके पूर्वबद्ध द्रव्यास्त्रव बहुत भेदयुक्त कर्मोंको बांधते हैं। वे जीव परमार्थ दृष्टिसे रहित हैं।

आ॰ पूज्यपाद तथा अकलंक स्वामीने सर्वार्थसिद्धि ( ८।२ ) और राजवार्तिक (९।७) में भी यही लिखा है।

जिस प्रकार भोज्यवस्तु प्रत्येक धामाशयमें पहुंचकर भिन्न भिन्न रूपमें परिणत होती है, हसी प्रकार योगके द्वारा आकिषत किए गए कर्मोंका ध्रात्माके साथ संश्लेष होने पर अनन्त प्रकार परिणमन होता है। इस परिणमनकी विविधतामें कारण रागादि परणतिकी हीनाधिकता है।

## क्या बन्धका कारण अज्ञान है ?

आत्माके बन्धन-बद्ध होनेका कारण कोई छोग अज्ञान या श्रविद्याको बताते हैं। श्रम्जानसे ही बन्ध होता है श्रोर ज्ञानसे मुक्ति छाभ होता है, इस विचारकी मीमांसा करते हुए स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

> "अज्ञानाच्चेद्रं घुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्याम केवली । ज्ञानस्तोकाद्विमोक्षश्चेदज्ञानाद् बहुतोऽन्यथा ॥"—आ० मी० ९६॥

— 'अज्ञानके द्वारा नियमसे बन्ध होता है, ऐसा सिद्धान्त अंगीकार करने पर कोई भी व्यक्ति सर्वेद्ध-केवली न हो सकेगा, कारण झय अनन्त हैं। अनंत होयोंका बोध न होगा, अतः जिनका ज्ञान न हो सकेगा, वे बन्धको उत्पन्न करेंगे। इससे सर्वज्ञका सद्भाव न होगा। कदाचित् यह कहा जाय कि समीचीन अल्पज्ञानसे मोच्च प्राप्त हो जायगा, तो, अविशिष्ट महान् श्रज्ञानके कारण बन्ध भी होगा। इस प्रकार किसी को भी मुक्तिका लाभ नहीं होगा।

शंकाकार कहता है—श्रापके सिद्धान्तमें भी तो अज्ञानको बन्ध तथा दुःखका कारण बताया गया है, फिर 'श्रज्ञानसे बन्ध होता है' इस पक्षके विरोध करनेमें क्या कारण है। देखिए, अमृतचन्द्रसूरि क्या कहते हैं?

"अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलिधया धावन्ति पातुं मृगाः अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति श्रुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः। अज्ञानाच्च विकरम्बक्रकरणाद्वातीत्तरङ्गाब्धिवत् ग्रुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः॥"

<sup>(</sup>१) "जठराग्न्यन् रूपाद्वारग्रहणवचीत्रमन्द्मध्यमकषायाशयानुरूपिथःयनुभवविशेषप्रतियन्यर्थम्"

<sup>—</sup>स॰ सि॰ ८।२।२५२।

<sup>.</sup> (२) ''ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः ॥'' —सांख्यकारिका ।

—श्रज्ञानके कारण मृग्गण मृगतृष्णामें जलकी आन्तिवश पानी पीनेके लिए दौड़ते हैं। श्रज्ञानके कारण लोग रस्तीमें सर्पकी आन्ति धारण कर भागते हैं। जैसे पवनके वेगसे समुद्रमें लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार श्रज्ञानवश विविध विकल्पोंको करते हुए स्वयं शुद्धज्ञानमय होते हुए भी अपनेको कर्ता मानकर ये प्राणी दुःखी होते हैं।

समाधान—यहाँ मिश्यात्व भाव विशिष्ट ज्ञानको अज्ञान मानकर उस श्रज्ञानकी प्रधानताकी विवक्षावश उपरोक्त कथन किया गया है। यथार्थमें देखा जाय, तो बन्धका कारण दूसरा है। राग-द्वेषादि विकारों सहित अज्ञान बंधका कारण है। थोड़ा भी ज्ञान यदि वीतरागता संपन्न हो तो कर्मराशिको विनष्ट करनेमें समर्थ हो जाता है। परमात्मप्रकाश टीकामें छिखा है—

"वीरा वेरग्गपरा थोवं पि हु सिक्खिऊण सिज्झंति । ण हु सिज्झंति विरागेण विणा पिटदेसु वि सन्वसत्थेसु ॥"-(पृ० २२७)

—वैराग्यसंपन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञानके द्वारा भी सिद्ध हो जाते हैं। संपूर्ण शास्त्रोंके पढ़ने पर भी वैराग्यके बिना सिद्ध पदकी प्राप्ति नहीं होती।

समन्तभद्र अपने युक्तिवाद द्वारा इस समस्याको सुलझाते हुए कहते हैं-

"अज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद्वीतमोहतः। ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा॥"-आ०मी०९८।

—'मोहिविशिष्ट व्यक्तिके अज्ञानसे बंध होता है। मोहरहित व्यक्तिके ज्ञानसे बन्ध नहीं होता है। मोहरहित अल्प ज्ञानसे मोक्ष होता है। मोहीके ज्ञानसे बन्ध होता है।'

यहाँ बन्धका अन्वयव्यतिरेक ज्ञानकी न्यूनाधिकताके साथ नहीं है। इससे ज्ञानको बन्ध या मुक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। मोह सहित ज्ञान बन्धका कारण है और मोह-रहित ज्ञान मुक्तिका कारण है। अतः यह बात प्रमाणित होती है कि बंधका कारण मोहयुक्त अज्ञान है श्रोर मुक्तिका कारण मोहका अभाव युक्त ज्ञान है क्योंकि इसके साथ ही अन्वयव्यति-रेक सुघटित होता है।

यहां यह आशंका सहज उत्पन्न होती है कि इस कथनका सूत्रकार उमास्वामीके इस सूत्रके साथ विरुद्धता है-"मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः" (८,१)—तत्त्वका धनवबोध, असंयम, असावधानता, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मन, वचन, कायकी चंचलताके द्वारा बन्ध होता है।

इस विषयका समाधान करते हुए विद्यानिन्द्स्वामी कहते हैं (अष्टसह० पृ० २६७) कि मोह विशिष्ट अज्ञानमें संक्षेपसे मिथ्यादर्शन त्रादिका संग्रह किया गया है। इष्ट अनिष्ट फळ प्रदान करनेमें समर्थ कर्म बन्धनका हेतु कषायैकार्थसमवायी अज्ञानके अविनाभावी मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योगको कहा गया है। मोह और अज्ञानमें मिथ्यात्व आदिका समावेश हो जाता है। दोनों आचार्यों के कथन में तास्विक भेद नहीं है, केवळ प्रतिपादनजैळीकी भिन्नता है।

## एकान्तदर्शनोंमें कर्म सिद्धान्तकी असंभवपना

स्वामी समन्तमद्भका कथन है कि यह कर्मबन्धकी व्यवस्था स्याद्वाद शासनमें ही निर्देशि रीतिसे बनती है। एकान्त दर्शनों में कर्मबन्ध फलानुभवन आदि बातें श्रसंभव हैं। वे कहते हैं "— ''हे जिनेन्द्र! श्रानित्येकान्त आदि सिद्धान्तवादियों के यहां पुण्य कर्म, पाप कर्म, परलोक सिद्ध नहीं होते। एकान्तमहाविष्ट लोग अनेकान्त पक्षके विरोधी तो हैं ही, साथ ही वे स्वपक्षके भी घातक हैं।"

नित्येकान्त अथवा त्र्यनित्येकान्त पक्षमें क्रम तथा अक्रमपूर्वक अर्थिकिया नहीं बनती। अर्थिकियाकारित्वपनेके अभावमें पुण्य पाप बंधादिकी व्यवस्था भी नहीं हो सकती।

बौद्धदर्शनमें कर्मकी मान्यता है। यह स्थविर नागसेन और सम्राट् मिलिन्दके पूर्व प्रतिपादित प्रश्नोत्तरसे ज्ञात होता है। किन्तु बौद्धदर्शनकी सर्व क्षणिकवाद तत्त्वके साथ उस कथानकका सामंजस्य नहीं होता। क्षणिक पक्षमें प्रत्येक पदार्थ क्षणिकवाद तत्त्वके साथ उस उसमें कर्मोंका बंधन और फलोपभोग न्नादिकी बातें सिद्धान्त विरुद्ध पड़ती हैं। हिंसादि पापोंका कर्ता अकुशल कर्मका संपादन तथा फलानुभवन नहीं करेगा, कारण उसका हिंसादि कार्य क्षणमें क्षय हो गया, अतः फलोपभोक्ता अन्य व्यक्ति होगा। क्षणिक पक्षमें वस्तु तथा लोक व्यवस्था नहीं बनती, इसे न्नाप्तमीमांसाकार इस प्रकार समझाते हैं— "हिंसाका संकल्प करनेवाला द्वितीय क्षणमें नष्ट हो चुका, न्नातः संकल्पविहीन व्यक्तिने हिंसा की, ऐसा कहना होगा। हिंसक व्यक्तिका भी उत्तर क्षणमें विनाश हो गया, इससे हिंसनकार्यके फलस्वरूप पीड़ा प्राप्त करनेवाला और बन्धनमें फँसनेवाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने न तो हिंसाका संकल्प किया है और न हिंसा ही की है। इसी न्यायके अनुसार बंधनबद्ध व्यक्ति तो नष्ट हो गया, मुक्ति प्राप्तकर्ता दूसरा ही होगा।" इस प्रकारकी विचित्र स्थिति और न्नव्यवस्था क्षणिककान्त पक्षमें उत्यन्न होती है।

क्षण क्षणमें पदार्थीका सर्वथा नाश स्वीकार करने पर किसी भी प्रकारकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होगी। किए गए कर्मोंका नाश श्रौर अकृत कर्मोंका फलोपभोग होगा, ऐसे सिद्धान्तमें कर्मबन्ध व्यवस्था नहीं बन सकती।

## नित्यैकान्तमें दोष

एकान्त नित्य पश्च अंगीकार करने पर कियाशीलताका अभाव होगा। अतः देशक्रमका कारण देशान्तर गमन नहीं होगा। शाश्वतिक होनेसे कालक्रम नहीं बनेगा। सकलकालकलाव्यापी वस्तुको विशेष कालमें स्थित मानने पर नित्यत्वका विरोध होगा। कदाचित् सहकारी कारणकी अपेक्षा वस्तुमें क्रम मानते तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सहकारी कारण उस पदार्थमें कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं या नहीं ? यदि उसमें विशेषताकी उत्पत्त मानते हो तो नित्यत्वका एकान्त नहीं रहता है। यदि नित्य वस्तुमें विशेषता उत्पन्न किए बिना भी सहकारी कारणोंके

<sup>(</sup>१) "कुशलाकुशलं कर्म परलोक्श्च न क्वचित्। एकान्तप्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु ॥" — **ग्ना० मी**०८।

<sup>(</sup>२) "हिन्स्त्यनभिसन्धातृ न हिनस्त्यभिसन्धिमत्। बध्यते तद्द्वयापेतं चित्तं बद्धं न मुच्यते ॥" — आ • भी • ५१ ।

द्वारा क्रम मानते हो, तो यह क्रमवत्त्व सहकारियों में ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि निस्य वस्तुमें देशक्रम कालक्रम नहीं पाया जाता।

नित्य पदार्थमें युगपद् अर्थिकियाकारित्व माननेपर एक ही समयमें समस्त कार्योंकी उत्पत्ति हो जायगी श्रीर द्वितीय क्षणमें क्रियाके श्रभावमें अवस्तुत्व हो जायगा। अतः नित्यैकान्त पक्षमें अर्थिकियाका अभाव होनेसे कर्मबन्धकी व्यवस्था भी नहीं बनतो। ऐसी स्थितिमें सांख्या-दिकोंकी कर्ममान्यता उनकी मनोनीत तत्त्वस्थितिके प्रतिकूल सिद्ध होती है।

#### अद्वैत मान्यतामें बाघा

अद्वेत पक्ष माननेपर कर्मव्यवस्था नहीं बनती। लेकिक-वैदिक कर्म, कुशल-अकुशल कर्म, पुण्य-पाप कर्म आदिको स्वीकार करनेपर अद्वेत मान्यतापर वज्रपात होता है। अविद्याके कारण कर्मद्वेत मानना भी युक्तिसंगत नहीं है; कारण ऐसी स्थितिमें विद्या अविद्याका द्वेत उपस्थित होगा। स्वामी समन्तभद्रका (आप्तमी० २६, २७) कथन है कि द्वेतके बिना आद्वेत नहीं बनता, जैसे हेतुके अभावमें आहेतु नहीं पाया जाता है। प्रतिषेध्यके बिना संज्ञावान पदार्थका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। उनकी एक सुन्दर युक्ति है। यदि युक्तिसे अद्वेततत्त्व मानते हो, तो साधन और साध्यका द्वेत उपस्थित होता है। कदाचित् अपने वचनमात्रसे अद्वेतको प्रमाणित करते हो, तो इस पद्धतिसे द्वेत पक्ष भी क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता १ अतः प्रमाण एवं युक्तिविकद्ध अद्वेत मान्यतामें कर्मसिद्धान्त सिद्ध नहीं होता।

श्रनेकान्त शासनमें ही समीचीन रूपसे कर्म-बन्ध व्यवस्था सिद्ध होती है। पकान्तवादी अपने सिद्धान्तके आधार पर कर्म-व्यवस्थाको प्रमाणित नहीं कर सकते।

#### कर्मसिद्धान्तका अतिरेक

कर्मसिद्धांतका अतिरेक भी इष्ट साधक नहीं हैं। इसके अतिरेकवश मनुष्य अकर्मण्यताका आश्रय ले, अपने विकासके मार्गको अवरुद्ध करता है। कर्मको हो सब कुछ समझने वाला कहता है—"यदत्र लिखित भाले तिस्थितस्यापि जायते" जो भालमें लिखा है वह उद्यम न करने पर भी प्राप्त हुए विना न रहेगा। पौरुष करनेमें शक्ति लगाना व्यर्थ है 'विधिरेष शरणम्' भाग्य ही का भरोसा है, इस प्रकार देवैकांतके चक्रमें फँसे हुए व्यक्ति प्रलाप करते हैं। स्वामी समन्तमद्भ कहते हैं देन "देव से ही यदि प्रयोजन सिद्ध होता है, तो यह बताओ, जीवके प्रयत्नके द्वारा, देवकी उत्पत्ति क्यों होती है। श्राज जो हमारा पुरुषार्थ है, भावी जीवनके लिये वह देव बन जाता है, पूर्वकृत कर्मको छोड़कर देव और क्या है ?

यदि देवके द्वारा देवकी उत्पत्ति मानते हो श्रोर उसमें बुद्धिपूर्वक किये गये मानव प्रयत्नों-का तिनक भी हस्तक्षेप नहीं मानते तो मोक्षकी प्राप्ति संभव न होगी, क्योंकि पूर्व कर्मबंधके श्रमुसार ही आगामी कर्मका बंध होगा, इस प्रकारकी परंपरा चलनेसे मोक्षका अवसर नहीं मिलेगा और पौरुष अकार्यकारी ठहरेगा।

<sup>(</sup>१) "कर्मद्वैतं फछद्वैतं लौकद्वैतं च नो भवेत्। विद्याऽविद्याद्वयं न स्याद्वन्धमोश्चद्वयं तथा॥"

<sup>—</sup>श्रा∘ मी० ३५ ।

<sup>(</sup>२) 'दैवादेवार्थसिद्धिश्चेदैवं पौरुषतः कथम् । दैवतश्चेदिनमेक्षिः पौरुषं निष्फलं भवेत् ॥''—श्चा०मी०८८ ।

देवें कांतकी दुर्बछतासे लाभ उठाते हुए पुरुषार्थवादी कहता है, विना पौरुषके कोई कार्य नहीं बनता। सोमदेव सुरिके शब्दों में वह कहता है— ,

"येषां बाहुबलं नास्ति, येषां नास्ति मनोबलम् । तेषां चंद्रबलं देव ! कि कुर्यादम्बरस्थितम् ॥"-यशस्तिलक शप्य ।

जिनकी भुजार्श्वोंमें बल नहीं है और न जिनके पास मनोबल ही है ऐसे व्यक्तियोंका आकाश में स्थित चन्द्रबल—जन्मकालीन नक्षत्र श्रादिकी रचना क्या करेगी ?"

केवल भाग्यको ही भगवान् मानने वाले पुरुषोंको कृषि आदि कार्य करना कोई अर्थ नहीं रखता है—

## पुरुषार्थका एकान्त भी बाधित है

पुरुषार्थके अनन्य भक्तसे स्वामी संमत्मद्र पृछते हैं यदि, पुरुषार्थसे हो तुम कार्य सिद्धि मानते हो तो यह बताओ दैवसे तुम्हारा पुरुषार्थ केंसे उत्पन्न होता है ? कदाचित् यह मानो कि हम सब कुछ पुरुषार्थके द्वारा ही सम्पन्न करते हैं तब सम्पूर्ण प्राणियोंका पुरुपार्थ जयश्री समन्वित होना चाहिये।

#### समन्वयका मार्ग

इस दैव और पुरुषार्थके द्वंद्वमें अनेकांत समन्वय शैली द्वारा मैत्री स्थापित करता है? सोमदेव सूरि कहते हैं ''इस लोकमें फल प्राप्ति दैव—पूर्वोपार्जित कर्म तथा मानुषकर्म—पुरुषार्थ इन दोनोंके अधीन हैं। ऐसा न मानने वालोंसे आचार्य पूछते हैं कि क्या कारण है, समान वेष्टा करने वालोंके फलोमें-सिद्धिमें भिन्नता प्राप्त होती हैं ?।" आचार्य कहते हैं:—

#### "परस्परोपकारेण जीवितौषधयोरिव।

दैवपौरुषयोष्ट्रेत्तिः फलजनमनि मन्यताम् ॥"-यशस्तिलक ३, ६३।

जैसे औषधि जीवनके छिये हितप्रद है और आयुकर्म औषधिके प्रभावके छिये आवश्यक है, अर्थात् जैसे फलोत्पत्तिमें ऋायुकर्म और औषधिसेवन परस्परमें एक दूसरेको लाभ पहुंचाते हैं उसी प्रकार देव और पौरुषकी वृत्ति समझना चाहिये।

वे बहते हैं, देव चक्षु आदि इन्द्रियोंके श्रागोचर श्रतींद्रिय आत्मासे संबंधित है और प्राणियोंकी सम्पूर्ण क्रियाय पुरुषार्थ पर निर्भर हैं, इसिलये उद्यमकी श्रोर ध्यान रहना चाहिये।

<sup>(</sup>१) "पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषं देवतः कथम् । पौरुषा॰चेदमायं स्यात् सर्वप्राणिषु पौरुषम्॥"

<sup>----</sup>श्रा० भी० ८९

<sup>(</sup>२) ''देंच च मानुपं कर्म लोकस्यास्य फलाप्तिषु । कुतोन्यथा विचित्राणि फलानि समचेष्टिषु ॥'' ——यः ति ॥ ३. ६

<sup>.(</sup>३) ''तथापि पोरुषायत्ताः सत्त्वानां सकलाः क्रियाः । अतस्विन्चन्त्यमन्यत्र का चिन्तार्तानिद्रयात्मनि ॥'' —य॰ ति० ३, ६४

संमतभद्र स्वामी इस संबंधमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्ग दर्शन करते हैं--ऋ बुद्धि पूर्वक इष्ट अनिष्ट कार्य अपने देवकी प्रधानतासे होता है। बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट फल प्राप्तिमें पौरुषकी प्रधानता है।

सोते हुए व्यक्तिका सर्पसे स्पर्श होते हुए भी मृत्यु न होनेमें देव की प्रधानता है। लेकिन सर्प देखकर बुद्धि पूर्वक आत्मरक्षा करनेमें पुरुषार्थकी विशेषता कारण है।

भोगी प्राणी देव और पुरुषार्थके महोद्धिको मथकर अमृतके स्थान पर विष निकाल कर सोचता है, द्यौर तदनुसार निःसंकोच हो प्रवृत्ति भी करता है, मोक्ष मार्गके लिये वह देवकी ओर निहारा करता है श्रौर विषय भोगके लिये कमर कसकर पुरुषार्थी बनता है। मुमुक्षु प्राणी विषयादिकोंके विषयमं पुरुषार्थको अधिक महत्व नहीं देता। वह अपने पौरुषका प्रयोग कर्म जालके काटनेमें करता है। इसमें संदंह नहीं कि उसे अपने प्रयत्नमें वास्तविक सफलता तब मिलती है जब विधि विपरीत वृत्ति वाला नहीं रहता है। मुमुक्षुके प्रयत्नसे विरुद्ध भी कर्म क्षीण शक्ति युक्त बनता जाता है। इस प्रकार आत्म विकासका मार्ग अधिक सरल और उज्वल होता जाता है। जैन शासनमें यह बताया है कि रत्नत्रय रूप सच्चे पुरुषार्थके द्वारा यह जीव श्वनादि कालसे श्वागत पुरातन कर्म-पुंजको अंतर्मुहूर्तके भीतर ही विनष्ट करनेमें समर्थ होता है।

#### कर्मी का विभाजन

इस कर्मके शब्दकी अपेक्षा असंख्यात भेद हैं। अनंतानंत प्रदेशात्मक स्कन्धों के परिण-मनकी अपेक्षा कर्मके अनंत भेद होते हैं। ज्ञानावरणादिके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा भी अनंत भेद कहे जाते हैं। इस कर्मकी बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचना रूप दस करणात्मक अवस्थाएँ पाई जाती हैं । बंधकी परिभाषा की जा चुकी है। उत्कर्षण करणमें कर्मके अनुभाग तथा स्थितिकी दृद्धि होती है। अपकर्षणमें इसके विपरीत बात होती है। संक्रमण करणमें एक कर्मप्रकृतिका अन्य प्रकृति रूप परिणमन किया जाता है। कर्मोंको उदय कालके पूर्व उदयावलीमें लाना उदीरणा करण है। कर्मोंका सत्तामें रहना सत्त्व है। फलदान उदय कहलाता है। उदयावलीमें न आकर कर्मोंकी उपशान्त अवस्था उपशम है। कर्मोंकी ऐसी अवस्था, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण करणके सिवाय उदीरणा तथा संक्रमण न हो सके, निधत्ति है। ऐसी कर्म-स्थिति, जिसमें उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण तथा अपकर्षण न हो सके, निकाचना कही जाती है।

कर्मों की इन दस अवस्थाओं पर ध्यान देनेसे यह बात स्पष्ट होजाती है कि यह जीव अपने परिणामों के अनुसार कर्मों को हीनशक्ति और महान शक्तियुक्त बना सकता है। यह उदीरणाके

<sup>(</sup>१) "अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः । बुद्धिपूर्वन्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् ॥"

<sup>—</sup>मा॰ मी० ९१

<sup>(</sup>२) श्रनः धर्माः पृः २००।

<sup>(</sup>३) ''बंधुक्कट्टणकरणं संकममोक्टुदीरणा सत्तं। उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडि ।।''—गो० क० ४३७

<sup>(</sup>४) गो॰ क॰ ४३८-४०।

द्वारा उदयकालके पूर्व भी कर्मोंको उदय अवस्थामें ला निर्जीणं कर सकता है। कभी कर्म शक्तिहीन बनकर निर्जराको प्राप्त होते हैं। कहनेका सार यह है कि जीव अपने परिणामोंके अनुसार कर्मोंको भिन्न रूपमें परिणत कर सकता है। कर्मका फल भोगना ही पंड़ेगा—"नाभुक्तं क्षीयते कर्म" यह बात जैन सिद्धांतमें सर्वथा रूपमें सम्भव नहीं है। जब आत्मामें रत्नत्रयकी ज्योति प्रदीप्त होती है तब अनंतानंत कार्माणवर्गणाएँ बिना फल दिये हुए निर्जराको प्राप्त हो जाती हैं। केवली भगवानको असाता प्रकृति कुछ भी बिना फल दिये हुए साता रूपमें परिणत होकर निकल जाती है। इसिलये वीतराग शासनमें केवलीके असाता निमित्तक क्षुधा तृषा आदिकी पीड़ाका अभाव माना गया है।

#### गंधके प्रकार

कर्मबंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश ये चार भेद बताये गये हैं। महाबंधके इस प्रथम खंडमें प्रकृतिबंधका विविध अनुयोग द्वारों से वर्णन किया गया है। प्रकृति शब्दका श्चर्य है स्वभाव, जैसे गुड़की प्रकृति मधुरता है। ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव ज्ञानका श्रावरण करना है। दर्शनावरणकी प्रकृति दर्शन गुणको ढाँकना है। वेदनीयका स्वभाव सुखदुः खका अनुभवन कराना है। मोहनीयका स्वभाव है त्र्यात्माके दर्शन और चारित्र गुर्णोको विकृत करना। यह ब्रात्माके सुख गुणको भी नष्ट करता है। मनुष्यादिके भवधारणका कारण आयु कर्म है। नर नारकादि नामसे जीव संकीर्तित होता है, इसका कारण नामकी रचनाविशेष है। उच्च या नीच शरीरमें जीवको रखना गोत्रकी प्रकृति है। दान भोगादिमें बाधा डालना अंतराय कर्मकी प्रकृति है। इन आठ कर्मों के नामके अनुसार उनकी प्रकृति कही गई है। इन कर्मोंका स्वभाव समझानेके लिए जैन आचार्योंने निम्नलिखित उदाहरण उपस्थित किए हैं। ज्ञानावरणका उदाहरण परदा है। दर्शनावरणका द्वारपाल है, कारण उसके द्वारा इष्ट दर्शनका श्रावरण होता है। मधुलिप्त श्रिसिधाराके समान वेदनीय कर्म है। वह मधुरताके साथ जीभ कटनेका संताप पैदा करती है। मोहनीय मदिराके समान जीवको आत्म-समृति नहीं होने देता है। त्रायु कर्म काष्ठके खांडा-बंधन विशेष द्वारा व्यक्तिको केंद्री बनानेके समान है। नाम कर्म भिन्न-भिन्न शरीर आदिकी रचना चित्रकारके समान किया करता है। गोत्रकर्म, जीवको उच्च नीच शरीरधारी बनाता है। जैसे क्रम्भकार छोटे बड़े बर्तन बनाता है। भंडारी जिस प्रकार स्वामी द्वारा स्वीकृत द्रव्यको देनेमें बाधा पैदा करता है, उसी प्रकार विघ्न करना अंतरायका स्वभाव है। इन आठ कर्मों के १४८ भेद कहे गए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर अंतराय कर्म जीवके क्रमशः ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व तथा त्र्यनंत वीर्यरूप अनुजीवी गुणोंको घातनेके कारण घातिया कहे जाते 👸। श्राय, नाम, गोत्र तथा वेदनीयको अवातिया कर्म कहा है। ये जीवके अवगाहनत्व, सुद्मत्व, अगुरुलघुत्व तथा अव्याबाधत्व नामक प्रतिजीवी गुणोंको घातते हैं।

स्थितिबन्ध उसे कहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक कर्मके बन्धनकी कालमर्यादा निश्चित होती है। कर्मोंके रस प्रदानकी सामर्थ्य को अनुभागबंध कहा है। कर्मवर्गणाश्चोंके परमा-णुर्श्चोंकी परिगणनाको प्रदेशबंध कहते हैं। कहा भी है—

> "स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता, स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो विपाकस्तु प्रदेशोंऽशविकन्पनम् ॥"

योगके कारण प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं। कषायके कारण कर्मोंमें स्थिति और अनुभागका बंध होता है।

#### कर्मकृत विचित्र परिणमनपर वैज्ञानिक दृष्टि

गंधक, शोरा, तेजाब छादिके मिलनेपर रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तथा भिन्न प्रकारके तत्त्वविशेषकी उपलब्धि होती है इसी प्रकार कर्मींका जीवके साथ सम्मेलन होनेपर रासायनिक किया ( Chemical action ) प्रारंभ होती है। और उससे अनंत प्रकारकी विचित्रताएँ जीवके भावानुसार व्यक्त हुआ करती है। जीवके परिणामोंमें वह बीज विद्यमान है जो प्रस्फटित तथा विकसित होकर अनंतविध विचित्रताओंको विशाल वट वृक्षके समान दिखाता है। कोई जीव मरकर कुत्ता होता है तो श्वान पर्योयमें उत्पन्न होनेके पूर्व व्यक्तिकी मनोवृत्तिमें श्वान वृत्तिके बीज सार रूपमें संगृहीत होंगे, जिनके प्रभावसे गृहीत कार्माणवर्गणा श्वान सम्बन्धी सामग्री (Environment) को प्राप्त करा देंगी या उस रूप परिणत होंगी। आत्मा अत्यन्त सूच्म है इसिलिये उसे बांधनेवाली कार्माण वर्गणाओंका पुञ्ज भी बहुत सूर्म है। उस सूक्ष्म पुञ्जमें अनंत प्रकारके परिणमन प्रदर्शनकी सामर्थ्य है। अणु बंबमें (Atom bomb) आकारकी श्रपेक्षा अत्यन्त लघताका दर्शन होता है, किंतु शक्तिकी अपेक्षा वह सहस्रों विशाल बमोंसे अधिक कार्य करता है। भौतिक विज्ञान प्रयत्न करे तो राईके दानेसे भी छोटा बम बन सकता है जो संसार भरको हिला दे। आत्माके साथ मिली हुई कार्माण वर्गणाओं में अनंतानंत प्रदेश कहे गये हैं जो श्रभव्य जीवोंसे अनंत गुणित है फिर भी सूक्ष्म होनेके कारण वे इन्द्रियोंके अगोचर हैं। उनमें विद्यमान कर्मशक्ति (Karmic energy) अद्भुत खेल दिखाती है। किसी जीवको निगोद अपर्याप्तक पर्यायवाला जीव बना एक श्वासमें अठारह बार शरीर निर्माण और ध्वंस द्वारा जीवन मरणको प्रदर्शित करती है। वह त्रात्माकी अनंत ज्ञानशक्तिको ढाँककर अक्षरके अनंतर्वे भाग बना देती है। उस कर्म शक्तिके कारण गाय बैल ऊँट आदिका आकार प्रकार प्राप्त होता है। ऐसा कौनसा काम है जो उस शक्तिकी परिधिके बाहर हो। ज्ञानावरणके रूपमें उसके द्वारा बुद्धिकी हीनाधिकताका विचित्र दृश्य निर्मित होता है लेकिन जिस प्रकार नाटकका अभिनय करानेवाला सूत्रधार होता है जिसके संकेतके अनुसार कार्य होता है, इसी प्रकार सूत्रधारक जीवके भाव हैं। उन भावोंकी हीनता, उच्चता, वक्रता, सरलता, समलता, विमलता आदि पर जिन बाह्य कियाओंका प्रभाव पड़ता है उनसे भिन्न भिन्न प्रकारके कर्म बंधते हैं उनका वर्णन जैन महर्षियोंने किया है जिनके अध्ययनसे मानव इस बातकी कल्पना कर सकता है कि उसका अतीत कैसा था जिससे उसे वर्तमान सामग्री मिली और वर्तमान विकृत अथवा विमल जीवनके अनुसार वह अपने किस प्रकारके भविष्यका निर्माण कर सकता है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अत्यन्त मन्द ज्ञानी है। इसका क्या कारण है ? शरीरशास्त्री तो शारीरिक कारणों के द्वारा मस्तिष्कके परमाणुओं को दुर्बछताको दोषी ठहरायेगा; किन्तु कर्मसिद्धान्तका ज्ञाता कहेगा कि इस जीवने पूर्वमें जब कि इसके वर्तमान जीवनका निर्माण हो रहा था ज्ञानको ढाँकने वाली साधन सामग्रीको संगृहीत किया था। इसी प्रकार अन्य प्रकारके बाह्य श्रीर आभ्यन्तर कार्योंके विषयमें कर्म सिद्धान्तवाला समर्थन करेगा।

#### कर्मी के आगमनके कारणोंका स्पष्टीकरण

ज्ञानावरण कर्ममें विशेष कारण निम्नलिखित बातें बताई गई हैं जैसे-निर्मल ज्ञानके

प्रकाशित होनेपर मनमें दूषित भाव रखना, ज्ञानको छिपाना योग्य व्यक्तिको दुर्भाववश ज्ञान प्रदान न करना, दूसरेकी ज्ञान-साधनामें बाधा डालना, वाणी अथवा प्रवृक्तिके द्वारा ज्ञानवानके ज्ञानका निषेध करना, पवित्र ज्ञानमें लांछन लगाना, निरादरपूर्वक ज्ञानका प्रहण करना, ज्ञानका अभिमान तथा ज्ञानियोंका अपमान, श्रान्याय पक्ष समर्थनमें शक्ति लगाना, श्रानेकांत विद्याको दूषित करनेवाला कथन करना श्रादि । इस प्रकारके कार्यों से जो जीवके मलिनभाव होते हैं उनके द्वारा इस प्रकारका मलिन कर्मपुञ्ज गृहीत होता है, जो ज्ञानके प्रकाशको ढाँकता है । उपरोक्त बातें दर्शनके विषयमें करनेसे दर्शनावरण कर्म आता है । उसके अन्य भी कारण हैं जैसे श्राधिक सोना, दिनमें सोना, आँखोंको फोड़ देना, निर्मल दृष्टिमें दोष लगाना, मिथ्या मार्ग वालोंकी प्रशंसा करना आदि ।

जिस असाता वेदनीयके कारण ीव कष्टमय जीवन बिताता है उसके कारण ये हैं:— स्व, पर अथवा दोनोंको पीड़ा पहुँचाना, शोकाकुछ रहना, हृदयमें दुःखी बने रहना, रुदन करना, प्राणघात करना, अनुकंपा उत्पादक फूट फूट कर रोना, अन्यकी निन्दा और चुगछी करना, जीवों पर दया न करना, श्रन्थको संताप देना, दमन करना, विश्वासघात, कुटिछ स्वभाव, हिंसापूर्ण आजीविका, साधुजनोंकी निंदा करना, उन्हें सदाचारके मार्गसे डिगाना, जाल, पिंजरा आदि जीवघातक पदार्थोंका निर्माण करना, अहिंसात्मक वृत्तिका विनाश करना आदि । जीवको आनंद-प्रद अवस्था प्राप्त करानेवाले साता वेदनीयके कारण ये हैं—जीवमात्रपर दया करना, सन्त जनोंपर स्नेह रखना, उन्हें दान देना, प्रेमपूर्वक संयम पालन करना, विवशतामें शांत भावसे कष्टोंको सहन करना, कोधादिका त्याग करना, जिनेन्द्र भगवानकी पूजा, सत्पुक्षोंकी सेवा-परिचर्या श्रादि ।

मोहनीय कर्मके कारण मदोन्मत्त हो यह जीव न श्रात्मदर्शन कर पाता, और न सच्चे कल्याणके मार्ग में लगता है। दर्शन मोहनीयके कारण देव, गुरु, शास्त्र तथा तत्त्वींके विषयमें यह सम्यक श्रद्धासे वंचित रहता है और वैज्ञानिक दृष्टिके श्रेष्ठ और पवित्र प्रकाशको नहीं प्राप्त करता। इसके कारण ये हैं-जिनेन्द्रदेव वीतराग वाणी तथा दिगम्बर मुनिराजके प्रति काल्पनिक दोष लगा संसारकी दृष्टिमें मलिन भाव उत्पन्न करना, धर्म तथा धर्मके फल रूप श्रेष्ट आलार्ज्योंमें पाप प्रवृत्तियोंके पोषणकी सामग्रीको बता भ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या मार्गका प्रचार करना आदि । चारित्र मोहनीयके कारण यह जीव अपने निज स्वरूपमें स्थित न रहकर क्रोधादि विकृत अवस्थाको प्राप्त करता है। क्रोधादिके तीत्र वेगवश मिलन प्रचण्ड भावोंका धारण करना, तपिस्वर्योंकी निन्दा तथा धर्मका ध्वंस करना, संयमी पुरुषोंके चित्त में चंचलता उत्पन्न करनेका उपाय करनेसे, कषायोंका बंध होता है। अत्यन्त हास्य, बहुप्रछाप, दूसरेके उपहाससे हास्यका पात्र बनता है। विचित्र रूपसे क्रीड़ा करनेसे, औचित्यकी सीमाका उल्लंघन करनेसे रित वेदनीयका श्रागमन होता है। दूसरेके प्रति विद्वेष उत्पन्न करना, पापप्रवृत्तिवालोंका संसर्ग करना, निंदा प्रवृत्तिको प्रेरणा प्रदान करना त्रादि त्रप्रति प्रकृतिके कारण हैं। दूसरेको दुःखी करना और दूसरेको दुःखी देख हर्षित होना शोक प्रकृतिका कारण है। भय प्रकृतिके द्वारा यह जीव भयभीत रहता है, उसका कारण भयके परिणाम रखना, दूसरोंको डराना, सताना तथा निर्दयतापूर्या प्रशृत्ति करना है। ग्लानि पूर्ण अवस्थाका कारण जुगुप्सा प्रकृति है। पवित्र पुरुषोंके योग्य आचरणकी निंदा करना, उनसे घृणा करना श्रादिसे यह वँधती है। स्नीत्व विशिष्ट स्नीवेदका कारण महान क्रोधी स्वभाव रखना, तीत्र मान, ईर्ष्या, मिध्यावचन, तीत्रराग, परस्नीसेवनके

प्रति विशेष आसक्ति रखना, स्त्री सम्बन्धी भावेंकि प्रति तीव्र श्चनुराग भाव है। पुरुषत्व सम्पन्न पुरुषवेदके कारण कोधकी न्यूनता, कुटिल भावेंका अभाव, लोभ तथा मानका त्याग, अल्प राग, स्वस्त्रीसंतोष, ईषी, परिणामकी मंदता, आभूषण आदिके प्रति उपेक्षाके भाव आदि हैं। जिसके उदयसे नपुंसक वेद मिलता है, उसके कारण प्रचुर प्रमाणमें कोध, मान, माया, लोभसे दूषित परिणामोंका सद्भाव, परस्त्रीसेवन, श्चत्यंत हीन श्चाचरण, तीव्र राग श्चादि हैं।

नरक आयुके कारण बहुत आरंभ श्रीर अधिक परिग्रह हिंसाके परिणाम, मिध्यात्व-पूर्ण आचरण, तीव्र मान तथा छोभ, दूसरेको संताप पहुंचाना, सदाचार तथा शीछहीनता, काम, भोगसंबंधी अभिछाषामें वृद्धि, बध बंधन करनेके भाव, मिध्याभाषण, पापनिमित्तक आहार, सन्मार्गमें दूषण लगाना, कृष्ण छेरया युक्त रौद्र ध्यान सहित मरण करना है।

पशु पर्यायके कारण कुटिल तथा छलपूर्ण मनोवृत्ति तथा प्रवृत्ति, अधर्म प्रचार, विसंवाद उत्पन्न करना, जाति कुल तथा शीलमें कलंक लगाना, नकली नाप तौलका सामान रखना, नकली सोना मोती घी दूध अगर कपूर कुंकुम आदिके द्वारा लोगोंको ठगना, सद्गुणोंका लोप करना, आर्त्तध्यान युक्त मरण करना आदि हैं।

मनुष्यायुके कारण अल्पारंभ तथा श्राल्पपरिग्रह, मृदुल परिणाम, महान् पुरुषोंका सन्मान, संतोप वृत्ति, दानमें प्रवृत्ति, संक्लेशका अभाव, वाणीका संयम, भोगोंके प्रति उदासीनता, पापपूर्ण कार्यों से निवृत्ति, अतिथि-संविभागशीलता आदि हैं। प्रेमपूर्वक पूर्ण तथा अल्प संयमका धारण करना, संकट आने पर शांत भाव धारण करना, तत्त्वज्ञान शून्य तपश्चर्या, द्यापूर्ण अंतःकरण आदि से देवायुकी प्राप्ति होती है।

विकृत अंग उपांग होना, शरीर संबंधी दोषोंका सद्भाव, अपयश आदिका कारण अशुभ नाम कर्म है। वह मन वचन कायकी कुटिलता, मिध्याप्रचार, मिध्यात्व, परिनन्दा, मिध्या कठोर तथा निरंकुश भाषण, महा आरंभ ओर परिग्रह, त्राभूषणोंमें आसक्ति, मिध्यासाक्षी, नकली पदार्थोंका देना, वनमें त्राग लगाना, पापपूर्ण आजीविका करना, तीत्र क्रोध मान माया लोभके परिणाम, मंदिरके धूप गंध माल्य आदिका अपहरण करना, अभिमान करना, त्रान्यके घातक यंत्र आदि बनाना, दूसरेक द्रव्यका अपहरण करनेसे सम्पादित होता है। इस अशुभ नाम कर्मके कारण आज जगतमें शारीरिक विकृतियोंकी बहुलता दिखती है। शुभ नाम कर्मका कारण पूर्वोक्त प्रवृत्तियोंसे विपरीतपना है।

लोकिनिन्दित कुलोंमं जन्म धारण करनेका कारण नीच गोत्र है। वह जाति, कुल, रूप, वल, एरवयं आदिका मद, दूसरोंका तिरस्कार अथवा अपवाद, सत्पुरुषपोंकी निंदा, यशका अपहरण करना, पूच्य पुरुषोंका तिरस्कार करना, अपनेको बड़ा बताना, दूसरोंकी हंसी उड़ाना आदि से प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न होकर लोक प्रतिष्ठा लाभका कारण उच्च गोत्र कर्म है। यह मान रहितपना, सत्पुरुषोंका श्रादर करना, जाति कुल आदिका उत्कर्ष होते हुए उसका अभिमान नहीं करना, अन्यका तिरस्कार, निंदा, उपहास न करना, श्रमुपमगुणभूपित होते हुए भी निर्राम्भानिता, भस्मसे ढँकी हुई श्रम्निक समान अपनी महिमाका स्वयं प्रकाशित न करना, धर्मक साधनोंका सम्मान करना आदिसे प्राप्त हाता है।

प्रत्येक कार्यमं विध्न उपस्थित करनेयात्य अंतराय कर्म है। यह प्राणिवध, ज्ञानका निषेध करना, धर्म कार्योमं विध्न उत्पन्न करना, देवताको अपित नैवेद्यका प्रमादपूर्वक प्रहण करना, भोजन पान आदिमें विघ्न करना. निर्दोष सामग्रीका परित्याग, गुरु तथा देवपूजाका। ज्याघात करना आदिके द्वारा सम्पन्न होता है। यह अंतराय कर्म दान देना, पदार्थीकी प्राप्ति उनका भोग तथा उपभोगमें बाधा उत्पन्न करता है। इसके ही कारण जीव शक्तिहीन होता है।

उपरोक्त कारणोंसे ज्ञानावरण आदिको विशेष त्र्यनुभाग मिलता है कारण आयु कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका निरंतर बंध हुआ करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसीने यदि ज्ञानके साधनोंमें बाधा उपस्थित की तो उसे मोहनीय अंतराय त्र्यादि कर्मोंका भी आस्रव होगा। इतनी विशेषता होगी कि ज्ञानावरणको विशेष अनुभाग मिलेगा, ज्ञानावरणके रसमें प्रकर्षता होगी।

## तत्त्वज्ञानीके बंध होता है या नहीं ?

इस बंधतत्त्वके विषय में कुछ लोगोंकी ऐसी समम है कि सम्यक्त्वकी आत्मिनिध मिलनेपर आत्माकी बंध-परम्परा नष्ट हो जाती है। वे कहते हैं बंधका कारण अज्ञान चेतना है। सम्यन्दृष्टिके ज्ञान चेतना होती है, इसलिये वह बंधनकी व्यथासे मुक्त है। ज्ञानसे मुक्ति लामका समर्थन सांख्य बौद्ध नैयायिक श्रादि भी करते हैं। यदि ज्ञान अथवा सम्यन्दर्शनके द्वारा कर्मोंका अभाव हो जाय, तो रत्नत्रय मार्गकी मान्यताके साथ कैसे समन्वय होगा ?

सम्मक्दृष्टिके बंधके विषयमें अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं—"ज्ञानी जीव आस्रव-भावनाके श्रभिप्रायके अभाववश निरास्तव है। वहां उसके भी द्रव्यप्रत्यय प्रत्येक समय अनेक प्रकारके पुद्रलकर्मीको बांधते हैं। इसमें ज्ञानगुणका परिणमन कारण है।"

यहां शंकाकार पृछता है—ज्ञानगुणका परिणमन बंधका हेतु किस प्रकार है ? इसपर महर्षि कुन्दकुन्द कहते हैं—

"जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि । अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो ॥"—स० सा० १७१ ।

—'यतः ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानगुणसे पुनः श्रन्यरूप परिणमन करता है, ततः वह ज्ञानगुण कर्मका बंधक कहा गया है।'

इस प्रकार प्रकाश डालते हुए अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं—"ज्ञानगुणस्य यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यान्तर्मृहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयाऽस्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यभाविरागसद्भावात् बन्धहेतुरेव स्यात्" "जबतक ज्ञानगुणका जघन्यभाव है—श्वायोपशमिक भाव है, तबतक उसका अंतर्मुहूर्तमें विपरिणमन होता है, इस कारण पुनःपुनः अन्यह्म परिणमन होता है। वह ज्ञानका परिणमन यथाख्यात चारित्रह्म श्रवस्थाके नीचे निश्चयसे रागसहित होनेसे बंधका ही कारण है।"

यदि ज्ञान गुणका जघन्य भावरूप परिणमन बंधका कारण है, तो ज्ञानीको कैसे निरा- स्नव कहा ? इस शंकाके समाधानमें स्नाचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

"दंसणणाणचरित्तं जं पस्णिमदे जहण्ण-भावेण । शाणी तेण दु बज्झदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥"—समयसार १७२। — ''दर्शनज्ञानचारित्रका जघन्य भावसे परिणमन होता है, इससे ज्ञानी जीव अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मों से बंधता है।''

इस विषय पर विशेष प्रकाश डालते हुए टीकाकार जयसेनाचार्य लिखते हैं (समयसार पृ० २४५) — "इस कारण भेदज्ञानी अपने गुणस्थानोंके श्रनुसार परम्परा रूपसे मुक्तिके कारण तीर्थं इर नामकर्म आदि प्रकृतिरूप पुद्गलात्मक अनेक पुण्यकर्मों से बंधता है।"

कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति पूछता है, यदि उपरोक्त कथन ठीक है, तो उसका भगव-त्कुन्दकुन्दके इस वचनसे किस प्रकार समन्वय होगा—

"रागो दोसो मोहो य आसवा णित्थ सम्मिदिहिस्स ॥" १०० 'सम्यक्त्वीके राग, द्वेष, मोह रूप आस्रवोंका अभाव है।' इस गाथाके उत्तरार्धमें आचार्य लिखते हैं—"तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पचया होति।"

-अर्थात् इस कारण श्रास्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय कर्मबन्धके कारण नहीं होते हैं।

इस विषयमें विरोधकी कल्पनाका निराकरण करते हुए जयसेनाचार्य छिखते हैं:—
—"सम्यग्दृष्टिके अनंतानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, मिध्यात्वोदय जनित राग द्वेष मोह नहीं है, अन्यथा वह चतुर्थगुणस्थानवर्ती सरागसम्यक्त्वी नहीं हो सकेगा। अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया छोभोदयजनित राग द्वेष मोह सम्यक्त्वीके नहीं पाए जाते हैं, अन्यथा पंचम गुणस्थानका अविनाभावी सरागसम्यक्त्व नहीं हो सकेगा। अथवा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभोदयजनित राग द्वेष मोह भाव सम्यक्त्वीके नहीं पाए जाते हैं, कारण षष्ठ गुणस्थानरूप सरागचारित्रके अविनाभावी सरागसम्यक्त्वकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति नहीं पाई जाती है। अथवा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, छोभोदय जनित प्रमादके उत्पादक राग द्वेष मोह सम्यक्त्वीके नहीं हैं, कारण अप्रमत्तादिगुणस्थानवर्ती वीतरागचारित्रके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले वीतराग सम्यक्त्वकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति नहीं पाई जाती है।"

इस सुन्यवस्थित तथा सुस्पष्ट निरूपण द्वारा आचार्य महाराजने यह समझा दिया है, कि सम्यक्त्वीके बंध श्रबंधका कथन एकान्तरूपसे नहीं है। श्रविरत सम्यक्त्वीके मिध्यात्व तथा अनंतानुबंधी निमित्तक प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है, किन्तु श्रम्य कषायादि निमित्तक प्रकृतियों का बंध होता है। मिध्यात्व, अनंतानुबंधी निमित्तक प्रकृतियोंके अभावको मुख्य बना अविरत सम्यक्त्वीके श्रबंधका वर्णन सुसंगत है। इस विवक्षाको गौण बनाकर बंधको प्राप्त होनेवाळी प्रकृतियोंकी अपेक्षा बन्धका कथन भी समीचोन है।

सम्यक्त्वीके बन्धाभावका एकान्तपक्षवाले कहते हैं कि 'अविरत सम्यक्त्वीके जो श्राप्रत्या-ख्यानावरण, वज्रवृषभ संहनन औदारिक दारीर आदिका बंध है, वह बंध नहीं के समान है।' इस कथनमें तात्त्विक विचारका अभाव है। जब अविरतसम्यक्त्वीके द्वारा बांवे गए कमों में कषाय और योगके कारण प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध होते हैं, तब उनको बिल्कुल ही तुच्छ मानना और सर्वथा अबंध घोषित करना जैन दृष्टि-स्याद्वाद विचार शैलीके अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जयसेनाचार्यने पूर्णत्या विश्लेषण करके सम्यक्त्वीको कथंचित् बंधक और कथंचित् श्रवंधक प्रमाणित कर दिया है।

#### क्या सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना ही होती है, जिससे अबंध माना जाय?

सम्यक्त्वीके बंधाभावका समर्थन शंकाकार अन्य प्रकारसे करता हुआ कहता है। सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना होती है, इससे उसके बंधका स्रभाव आगमाविरुद्ध है।

मिश्यात्वीके ज्ञानचेतनाका अभाव सबको इष्ट है। सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना ही होती है, ऐसी बात नहीं है। चेतनाके स्वरूप पर विशेष प्रकाश डालने से प्रस्तुत विषय स्पष्ट हो जायगा, ऐसी आशा है। अमृतचन्द्रसारि अपनी समयसारकी टीकामें (पृ० ४८९) लिखते हैं:—
—"ज्ञानसे अन्यत्र में 'यह' हूं; इस प्रकारका चिन्तन अज्ञानचेतना है। वह कर्मचेतना कर्मफल-चेतनाके भेदसे दो प्रकारकी है। ज्ञानसे पृथक् में 'यह' करता हूं, यह चिंतन कर्मचेतना है। ज्ञानसे अन्य में यह अनुभव करता हूँ, इस प्रकारका चिंतन कर्मफलचेतना है। दोनों चेतनाएँ समान रसवाली हैं तथा संसारकी कारण हैं। संसारका बीज अष्टविध कर्मों के बीजरूप होता है। अतः मुमुक्षुको उचित है कि वह अज्ञानचेतनाको दूर करनेके लिए सम्पूर्ण कर्मों के त्यागको भावना तथा सम्पूर्ण कर्मफल त्यागकी भावनाको नृत्य कराकर आत्मस्वरूपवाली भगवती ज्ञानचेतनाको ही नित्य नृत्य करावे।"

इस विषयको अधिक स्पष्ट करते हुए जयसेनाचार्य लिखते हैं—''मेरा कर्म है, मेरे द्वारा किया गया है, इस प्रकार अज्ञानभावसे मन वचन कायकी किया करना कर्मचेतना है। आत्मस्थभावसे रहित अज्ञानभाव द्वारा इष्ट अनिष्ट विकल्परूपसे, हर्ष, विषाद, सुख दुःख का जो अनुभवन करना है, वह कर्मफल चेतना है। (ए० ४५०) कुंदकुंद स्वामी प्रवचनसारमें कहते हैं—

## "परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा । सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ २।३१॥"

—'चेतनाकी ज्ञानरूप परिणित ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणित कर्मचेतना तथा फल्रूप परिणित कर्मफल चेतना है।'

इससे यह प्रगट होता है कि ज्ञानचेतनामें ज्ञातृत्व भाव है, कर्मचेतनामें कर्तृत्व परिणित है और कर्मफल चेतनामें भोक्तृत्व भाव है।

## सम्यक्त्वीके कर्म तथा कर्मफल चेतनाका सद्भाव

सम्यक्त्वीके ज्ञान चेतना ही पाई जाती है, इस भ्रमका निवारण करते हुए पंचा-ध्यायीकार कहते हैं—

> "अस्ति तस्यापि सद्दृष्टेः कस्यचित् कर्मचेतना। अपि कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना॥ राराज्य ॥"

— 'किसी सम्यक्त्वीके कर्म तथा कर्मचेतना भी पाई जाती हैं। किन्तु परमार्थसे सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना पाई जाती है।'

यहां पूर्णज्ञान विशिष्ट सम्यक्त्वीको लच्च्यमें रखकर उसके ज्ञानचेतनाका परमार्थ रूपसे , सद्भाव प्रतिपादित किया है । अपूर्ण ज्ञानीकी अपेक्षा कर्मचेतना तथा कर्मफल चेतना भी कही हैं । इस दृष्टिका स्पष्टीकरण निम्नलिखित पद्यसे होता है—

## ''चेतनायाः फलं बन्धस्तत्फले वाथ कर्मणि। रागाभावात्र बन्धोऽस्य तस्मात्सा ज्ञानचेतना ॥ २।२७६॥''

'—कर्म तथा कर्मफल चेतनाका फल बन्ध कहा है। उस सम्यक्त्वीके रागका अभाव होनेसे बंध नहीं है। अतः उसके ज्ञानचेतना है। कुंदकुंद स्वामीकी यह गाथा इस विषयमें बहुत उपयोगी है -

## "सन्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसादि कञ्जनुदं। पाणित्तमदिक्कंता णाणं विंदंति ते जीवा।।"-पं० का० ३९।

—"सम्पूर्ण स्थावर जीवोंके कर्मफल चेतना है। त्रस जीवोंमें कर्मफलके सिवाय कर्मचेतना भी पाई जाती है। प्राणी इस व्यपदेशको अतिक्रान्त-जीवनमुक्त ज्ञानचेतनाका अनुभवन करते हैं। यहां जीवनमुक्त शब्दका अर्थ अविरत सम्यक्त्वी नहीं, किन्तु केवली भगवान हैं, कारण टीकाकार अमृतचन्द्रसूरिने लिखा है कि संपूर्ण मोह कलंकके नाशक, ज्ञानावरण दर्शनावरणके ध्वंस करने-वाले, वीर्यांतरायके क्षयसे अनन्तवीर्यको प्राप्त करनेवाले अत्यन्त कृतकृत्य केवली भगवान ज्ञानचेतनाको ही अनुभव करते हैं।

पंचास्तिकाय टीकाके ये शब्द श्रिधक विचारपूर्ण हैं तथा प्रकृत विषय पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। "तत्र स्थावराः कर्मफलं चेतयन्ते । त्रसाः कार्यं चेतयन्ते । केवलज्ञानिनो ज्ञानं चेतयन्ते" (पंचास्तिकाय टीका पृ०१२) स्थावर जीव कर्मफल चेतनाका श्रनुभवन करते हैं। त्रस जीव कर्मचेतनाका अनुभव करते हैं।

°अनगार धर्मामृतकी संस्कृत टीका (पृ० १०७) में पंडितप्रवर आशाधर जी लिखते हैं—"जीवन्मुक्तास्तु मुख्यमावेन ज्ञानम् । गौणतया त्वन्यदिष । ……सा चोभय्यिष जीवन्मुक्तगौणी बुद्धिपूर्वककर्तृत्व-भोक्तृत्वयोरुच्छेदात्"—जीवन्मुक्तोंके मुख्यतासे ज्ञान-चेतना है । गौणह्रपसे उनके अन्य भी चेतनाएं हैं । वे कर्म और कर्मफल चेतनाएं जीवन्मुक्तमें मुख्य नहीं, किन्तु गौणह्रप हैं ; कारण उनमें बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अभाव हो चुका है ।

इस विवेचनसे यह विदित हो जाता है, िक केवली भगवानसे नीचेके गुणस्थानवर्ती सम्यक्त्वी जीवों में कर्म और कर्मफल चेतनाएं भी पाई जाती हैं। अविरत सम्यक्त्वीके विचिन्न कार्योंको वन्धरिहत बताना और उसे सदा सजग ज्ञानचेतनाका ही स्वामी कहना बड़ी आश्चर्यप्रद बात है। श्वायिक सम्यक्त्वी श्रेणिक महाराजने आत्मघात करके प्राण परित्याग किए। परम धार्मिक सीताके प्रतीन्द्र पर्यायके जीवने तपश्चर्योमें निमग्न महामुनि रामचन्द्रको धर्मसे डिगानेका मोहवश प्रयत्न किया, ताकि रामचन्द्रजीका सीताके स्वर्गमें ही उत्पाद हो जाय। ये क्रियाएं शुद्धचेतनाके प्रकाशको नहीं बताती हैं। इनपर कर्म, कर्मफल चेतनाओंका प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। चारित्रमोहोदयवश ये क्रियायें हुआ करती हैं। 'सदन-निवासी, तदिंप उदासी तातें आस्रव छटाछटीसी—यह सम्यक्त्वी गृहस्थका चित्रण संपूर्ण आस्रवके निरोधको

**१ "**सर्वे कर्मफलं मुख्यभावेन स्थावरास्त्रसाः । सकार्यः चेतयन्तस्ते प्राणित्वा ज्ञानमेव च ॥'

नहीं बताता है। मिध्यात्व, अनंतानुबंधी तथा असंयम निमित्तक आस्रवके निरोधका ज्ञापक है। अतः परमागमके प्रकाशसे ज्ञात होता है कि सम्यक्त्वीके जघन्य अवस्थामें ज्ञानचेतनाके सिवाय कर्म और कर्मफल चेतनाएँ भी पाई जाती हैं, उनके कारण वह किन्हीं प्रकृतियोंका बंध नहीं करता है और किन्हीं कर्म प्रकृतियोंका बन्ध भी करता है। इस प्रकारका स्याद्वाद है।

महाबन्धके इस पबिडबंधाहियार-प्रकृतिवंधाधिकार नामक खण्डमें प्रकृतिसमुत्कीर्तन, सर्वेबंध, नो सर्वेबंध, उत्कृष्टवंध, अनुत्कृष्टवंध, जधन्यबंध, अजधन्यबंध, सादिबंध, अनादिबंध, ध्रुवबंध, द्याप्रव्यवंध, बंधस्वामित्वविचय, बंधकाल, बंध-अन्तर, बंधसन्निकर्ष, भंगविचय, भागा-भाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्धन, काल, द्यन्तर, भाव तथा अल्पबहुत्व इन चौबीस अनुयोगद्वारोंसे प्रकृतिबंधपर प्रकाश डाला गया है।

इस कर्मबन्धनके कारण अनंत ज्ञान-आनंद-शक्ति आदिका अधिपति यह आत्मा दीनतापूर्ण जीवन बिता कष्ट उठाता है। इस आत्माका यथार्थ कल्याण आत्मीय दोषोंके निर्मू छ करनेमें है। समाधिकी प्रचण्ड अग्नि द्वारा इस दोष पुञ्जका अविलम्ब क्षय होता है। संवर और निर्जरा रूप परिणतिसे उस स्वरूपकी उपलब्धि हो जाती है, जिसको परम निर्वाण कहते हैं। इस पदका प्रधान कारण भेदज्ञानकी प्राप्ति है। मेरा आत्मा एक है, ज्ञानदर्शनमय है, शेष सर्व अनात्म भाव है। इस विद्याके प्रभावसे सिद्धत्वकी अभिव्यक्ति होती है। बंधकी विपत्तिसे बचनेके लिए योगीन्द्रदेव कहते हैं:—

"अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय, श्रण्णु जि गुरुउ म सेवि । अण्णु जि देउ म चिंति तुहुं, अप्या विमन्तु मुएवि ॥"<sup>अध्यात्मप्रकाश ९६</sup>।

''आत्मन्! तू दूसरे तीर्थोको मत जा; अन्य गुरुकी शरणमें मत पहुंच, अन्य देवका चितवन मत कर। अपनी निर्मेछ श्रात्माका चिंतन कर।"

जब आत्मा यह समभ लेता है, कि मैं कर्मों के बंधनमें बद्ध हो गया हूं किंतु मैं इससे भिन्न स्वरूप वाला हूं, तब उसे मुक्तिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तत्त्वकी बात तो इतनी है—

> "भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन। तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन॥"

१ अध्यात्म शास्त्रोके विशिष्ट अभ्यासी विद्वान् न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णाने एक पत्रमें हमें लिखा था—''ज्ञानचेतना सम्यग्दृष्टिके होती है, परन्तु इसका पूर्ण विकाश तो त्रयोदशम गुणस्थानमें होता है। सम्यग्दृष्टिके कर्मचेतना और कर्मफलचेतना यद्यपि मिथ्या दर्शनके सहकारसे जैसी थी, वैसी नहीं है; परन्तु गौणरूपसे है इसमें कौनसी बाधा है। क्योंकि क्षीणकाषायके अवाक् वह कर्मका कर्ता भी है और भोका भी है।

२ अर्थात् जगत्में जो जीव सिद्ध हुए हैं वे मैदिवज्ञान-आत्मबोधके प्रसादसे ही सिद्ध हुए हैं। जो आजतक संसारमें बद्ध हैं वे इस आत्मज्ञानके अभावसे ही बंधे हैं।

## ग्रन्थ-विषयसुची

| विषय                                  | प्रु०                    | विषय                         | पृ०              |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| <del>त्र</del> ानुवादकत्तीका मंगलाचरण | <b>१-8</b>               | आदेश                         | १४३–१७५          |
| मृलप्रन्थका मंगल वेदना खण्डके         | ४–१५                     | परिमाणानुगम                  | १७६–१८५          |
| <b>याधारसे</b>                        |                          | ओघ                           | १७६              |
| प्रकृतिसमुत्कीतंनप्ररूपण ( आमिनि      | - १६–२०                  | आदेश                         | १७७-१८५          |
| बोधिक ज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और    |                          | क्षेत्रानुगम                 | १८६-१९०          |
| अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा )               |                          | आंघ                          | १८६-१८७          |
| मूलप्रन्थ                             | २१–३४८                   | आदेश                         | १८७–१९०          |
| प्रकृति समुत्कीर्तन                   | <b>२१–</b> २९            | स्पर्शनानुगम                 | १९१-२३५          |
| अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा                 | २१–२४                    | ओघ                           | १८१-१८४          |
| मनःपर्ययज्ञानवरणप्ररूपणा              | २४–२६                    | <b>आदे</b> श                 | १९४–२३५          |
| केवलज्ञानवरणप्ररूपणा                  | २७-२५                    | कालानुगम नानाजीवोंकी अपेक्षा | २३६–२४९          |
| दर्शनावरणादिकर्मप्ररूपणा              | २८–२९                    | ओघ                           | २३६–३७           |
| सर्व नोसर्व बन्धप्ररूपणा              | २९–३०                    | भादेश                        | २३७-४९           |
| उत्कृष्ट-श्रनुत्कृष्टबन्धप्रहृपणा     | ₹0                       | <b>ऋंतरा</b> नुगम            | २५०-२५८          |
| सद्यादिबन्धप्ररूपणा                   | <b>३०–३</b> १            | भोघ                          | २५०              |
| बन्धस्वामित्वविचय                     | <b>३</b> २–४४            | <b>आदे</b> श                 | २५१–५८           |
| ओघप्ररूपणा                            | ३२-४१                    | भावानुगम                     | २५९–२७८          |
| <b>आदेशप्ररूपणा</b>                   | 88-88                    | ओघ                           | २५९-६२           |
| कालप्ररूपणा आदेशसे                    | ४५–६८                    | आदेश                         | २६२-७८           |
| अंतरानुगम                             | ६९ <b>–९</b> ४           | श्ररूपबहुत्व                 | २७९-३४८          |
| ओघ                                    | € 460                    | जीव अल्पबहुत्व               | २७९–३ <b>३३</b>  |
| आदेश                                  | ७१-९४                    | स्वस्थान                     | २७९–३१४          |
| सनिकर्षप्ररूपणा                       | ९५–१३२                   | ओघ                           | २७९-८२           |
| स्वस्थानसन्निकर्ष                     | ९५–११ <b>५</b>           | आदेश                         | २८ <b>२–३१</b> ४ |
| ओघ                                    | ९५-११२                   | परस्थान                      | ३१५–३३३          |
| आदेश                                  | ११२-११५                  | ओघ                           | ३१५–१६           |
| परस्थान सन्निकर्ष                     | १ <b>१६-</b> १३ <b>२</b> | आदेश                         | ३१६-३३ <b>३</b>  |
| ओघ                                    | ११६-१३०                  | काल अल्पबहुत्व               | ३३४-३४८          |
| आदेश                                  | १३१-१३२                  | स्वस्थानअल्पबहुत्व           | <b>३३४-४२</b>    |
| भंगविचय                               | १३३–१४०                  | भोघ                          | <b>३३४-३८</b>    |
| ओघ                                    | १३३-१३४                  | आदेश                         | ३३८-४२           |
| आदेश                                  | <b>१३</b> ४–१ <b>४</b> ० | परस्थान                      | <b>३४३–३४४</b>   |
| भागाभाग                               | १४१-१७५                  | ओघ                           | ३४३–३४४          |
| ओघ                                    | १४१-१४३                  | आदेश                         | ३४४-४८           |

## सङ्केत विवरण

| <b>अ</b> ष्टसह <i>०</i>                         | अष्टसहस्रो                        | घ० टी० फो०                       | धवला टीका स्पर्शनानुगम         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| आप्तप॰                                          | आप्तपरीक्षा                       | घ॰ टो॰ भा॰                       | धवला टीका भागाभागा-            |
| <b>आ</b> प्तमी ॰                                | <b>आ</b> प्तमीमांसा               |                                  | नुगम                           |
| इन्द्र श्रुता०                                  | इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार         | घ० टी० भावा०                     | घ० टी० भा <mark>वान</mark> ुगम |
| <b>इ</b> ड्टोप <i>॰</i>                         | <b>इ</b> ष्टोपदेश                 | ध० टी० वे०<br>ध० टी० वेदना       | धवळा टीका वेदनाखण्ड            |
| गो॰ क॰   }<br>गो॰ कर्म॰  }                      | गोम्मटसार कर्मकाण्ड               | प्रा० सिद्धभ०                    | प्राकृत सिद्धभिक्त             |
| गो० क० टी०                                      | गोग्मटसार कर्मकाण्ड टीका          | भ०क०य०                           | भक्तामरकथायन्त्र               |
| गो० जी० )<br>गो० जीव० ∫                         | गोम्मटसार जीवकाण्ड                | भक्तामर                          | भक्तामर स्तोत्र                |
| নাণ জাণ্ড)<br>নাণ জাণ জাণ সণ                    | गोम्मटसार जीवकाण्ड                | महापु०                           | महापुराण                       |
| गो॰ जी॰ मं॰ प्र॰ टी॰                            | जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका           | षट्खं॰ अं॰ )<br>षट्खं॰ अन्तरा॰ ) | षट्खण्डागम अन्तरानुगम          |
| वाविजावस्य प्रवेदार                             | मन्द प्रबोधिनी टीका               | षट्खं॰ का॰                       | षट्खण्डागम कालानुगम            |
| <b>जयध</b> ॰                                    | जयधवला                            | षट्खं॰ खे॰                       | षट्खण्डागम क्षेत्रानुगम        |
| त॰ रा॰                                          | तत्त्वार्थ राजवार्तिक             | षट्खं॰ द०                        | षट्खण्डागम द्रव्यप्रमाणा-      |
| त॰ इलो॰                                         | तत्त्वार्थरलोकवाति <sup>°</sup> क |                                  | नुगम                           |
| त॰ सू॰                                          | तस्वार्थ सूत्र                    | पट्खं० फो०                       | षट्खण्डागम स्पर्शनानुगम        |
| ति॰ ५०                                          | तिलोय पण्णत्ति                    | स॰ प्रा॰                         | समय प्राभृत                    |
| <b>ध॰</b> टी॰                                   | धवला टीका                         | स० सि०                           | सर्वार्थ सिद्धि                |
| घ०टी० अ०       }<br>घ०टी० अंतरा०                | धवला टीका अन्तरानुगम              | गी०                              | गाथा                           |
| <b>ध० टी० अल्पबहु०</b>                          | धवला टीका अल्पबहुत्वा-            | प०                               | पत्र                           |
|                                                 | नुगम                              | पु॰                              | पुस्तक                         |
|                                                 | -                                 |                                  |                                |
| ध∘टी०का० )<br>ध०टी०काल० ∫                       | घवला टीका कालानुगम                | ã.                               | <b>ब</b> ह                     |
| ध॰ टी० का० }<br>घ० टी० काल० }<br>घ० टी० क्षे० } |                                   | प्र°                             | <u>पृ</u> ष्ठ<br>भाग           |

## महाबंधस्स

# पयडिवंधो

पढमो अतथाहियारो

#### मङ्गलाचरणम्

बारह-म्रंगगिज्भा वियलिय-मल-मूढ-दंसणुत्तिलया। विविह-वर-चरण-भूसा पसियउ सुय-देवया सुइरं।। १।।

883

पसियउ महु धरसेणो पर-वाइ-गग्रोह-दाण-वर-सीहो । सिद्धतामिय-सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणो ॥ २ ॥

s **8**8

पणम**ह** कय-भूय-बिलं भूयबिलं केस-वास-पिरभूय-बिलं । विणिह्य-बम्मह-पसरं वड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसरं ।। ३ ।।

**% % %** 

भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् । महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम् ।। ४ ।।

\* \* \* \*

सिद्धानां कीर्त्तनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक् । सोऽनाद्यनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम् ॥ ५ ॥

## सिरि भगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

# महाबंधो

## [ पढमो पयडिबंधाहियारो ]

-==

## [अनुवादकत्ती का मङ्गल ]

महाधवल नामसे प्रसिद्ध इस महावन्ध महाशास्त्रकी टीकानिर्माणका कठिन कार्य निर्दोष तथा निरन्तराय सम्पन्न हो, इस कामनासे वेदनाखण्ड की धवलाटीका के प्रारम्भ में वीरसेनाचार्यकृत मंगलगाथाओं द्वारा पक्च-परमेष्ठीका पुण्य-स्मरण किया जाता है—

> सिद्धा दद्धट्टमला विसुद्धबुद्धीय लद्धसव्वत्था। तिहुवण-सिर-सेहरया परियंतु भडारया सन्वे ॥ १॥

अर्थ-जिन्होंने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकारके कर्ममळको दग्ध कर दिया है, जिन्होंने विशुद्ध बुद्धि-केवल्ज्ञानद्वारा समस्त पदार्थोंकी उपलब्धि की है-उनका पूर्ण बोध प्राप्त किया है, जो त्रिभुवनके मस्तकपर मुकुटके समान विराजमान हैं, वे सम्पूर्ण सिद्ध भट्टारक प्रसन्न होवें।

भावार्थ—आत्माका सहज स्वभाव अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य है। मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मोंका मल आत्मामें अनादिसे छगा हुआ है, जिससे यह संसारी आत्मा जगत्में परिश्रमण किया करती है। सिद्ध भगवान्ने उस कर्ममळका ध्वंस कर दिया है। विद्युद्धज्ञानके कारण समस्त पदार्थोंका बोध होता है। जिस प्रकार दर्पणके तळसे मळ दूर होनेपर बाह्य वस्तुएँ स्वयमेव दर्पणकी निर्मलताके कारण उसमें प्रतिबिम्बित होती हैं, उसी प्रकार कर्ममळरहित आत्मामें स्वतः सर्व पदार्थ मळकते हैं।

निर्मल तथा पूर्णवोधयुक्त होनेसे तथा कर्ममलरहित होनेके कारण सिद्ध परमात्मा जगत्में श्रेष्ठ हैं। उनके द्वारा विश्व शोभित होता है। वे लोकके अग्रभागमें विद्यमान ईषत्प्राग्मार पृथ्वीके ऊपर अवस्थित हैं और ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो त्रिभुवनके मस्तकपर मुकुट ही हों। यहाँ लोककी पुरुषाकृतिको दृष्टिमें रखकर सिद्धोंको मुकुट कहा गया है।

सिद्ध भगवान्ने राग-द्वेष, मोहादि विभावोंका त्याग कर स्वभावकी उपलब्धि की है। वे वीतराग हो चुके हैं। किसीकी स्तुतिसे वे प्रसन्न नहीं होते और न निन्दासे खिन्न ही होते हैं। वे राग-द्वेषकी दुविधाके चक्करसे परे पहुँच चुके हैं। ऐसी व्यवस्था होते हुए मङ्गलगाथा-में सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्रार्थनाका क्या रहस्य है? यह विशेष विचारणीय है। यदि भगवान् यथार्थमें प्रसन्न हो गए. तो उनकी वीतरागता कहाँ रही और यदि वे प्रसन्न न हुए, तो प्रसन्नताकी प्रार्थनाक ठहरती है?

यथार्थ बात यह है कि प्रसन्न-निर्मेळभावपूर्वक प्रभुकी आराधना करनेवाला भक्त उपचारसे प्रभुमें प्रसन्नताका आरोप करता है।

<sup>(</sup>१) "सिद्धा णट्टहमला विसुद्धबुद्धीय लद्धसब्भावा"""-प्रा० सिद्धभ० श्लो० ५ ।

आचार्य विद्यानन्दी आप्तपरीक्षामें छिखते हैं—वीतरागमें कोधके समान सन्तोषछक्षण प्रसादकी भी सम्भावना नहीं है। अतः प्रसन्न अन्तःकरणद्वारा प्रभुकी आराधना करना वीत-रागकी प्रसन्नता मानी जाती है। इसी अपेक्षा से भगवान्को प्रसन्न कहते हैं जैसे प्रसन्न अन्तः-करणपूर्वक रसायनका सेवन करके नीरोग व्यक्ति कहता है कि रसायनके प्रसादसे मैं नीरोग हुआ हूँ, उसी प्रकार प्रसन्न चित्तवृत्तिपूर्वक वीतराग प्रभुकी आराधनासे इष्टसिद्धि प्राप्तकर भक्त उपचारसे कहता है कि परमात्माके प्रसादसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।

इसी दृष्टिसे वीतराग सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्रार्थना की गई है।

तिहुवण-भवणप्पसरिय-पच्चक्खववोह-किरण-परिवेढो । उइओ वि अणत्थवणो अरहंत-दिवायरो जयऊ ।। २ ॥

अर्थ-वे अरहन्त भगवान्रूपी सूर्य जयवन्त हों, जो तीन लोक रूपी भवनमें फैली हुई ज्ञानिकरणोंसे व्याप्त हैं, तथा जो उदित होते हुए भी अस्तको प्राप्त नहीं होते हैं।

भावार्थ-यहाँ अरहन्त भगवान्की सूर्यके साथ तुलना की है। सूर्य स्वपरप्रकाशक है। अरहन्त भगवान्का केवलज्ञान भी स्वपरप्रकाशक है। लोकप्रसिद्ध सूर्यकी अपेक्षा अरहन्त-सूर्यमें विशेषता है। लोकिक सूर्य जब कि मध्यलोक के थोड़े से प्रदेशको आलोकित करता है, तब अरहन्त सूर्य सकल विश्वको प्रकाशित करता है। सूर्यका उदय और अस्त होता है, किन्तु केवलज्ञान-सूर्यका उदय तो होता है, पर अस्त नहीं। जब केवलयका प्रकाश आत्मामें उत्पन्न हो चुका, तब उस सर्वज्ञ आत्माकी ज्ञानज्योतिको कर्मपटल पुनः कैसे ढाँक सकेंगे ? अतः केवलज्ञानसूर्य उदययुक्त होते हुए भी अस्तरहित है। वह अनन्तकाल पर्यन्त प्रकाशित रहता है। अरहतसूर्यकी किरणें ज्ञानात्मक हैं, लोकिक सूर्यकी किरणें पौद्गलिक हैं।

ति-रयण-खग्ग-विहाएणुत्तारिय-मोह-सेण्ण-सिर-णिवहो । आइरिय-राउ पसियउ परिवालिय-भविय-जिय-लोओ ॥ ३ ॥

अर्थ-जिन्होंने रत्नत्रयरूपी खङ्गके प्रहारसे मोहरूपी सेनाके शिर-समूहका नाश कर दिया है तथा भव्य-जीव-छोकका परिपालन किया है वे भाचार्य महाराज प्रसन्न होवें।

भावार्थ-यहाँ आचार्य महाराज की राजासे तुल्लनाकी गई है। जैसे कोई प्रतापी राजा अपनी प्रचण्ड तल्लवारके प्रहारसे शत्रुसैन्यका नाश करता है, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी सम्यग्दर्शन, सम्यग्हान तथा सम्यक्चारित्र रूपी अजेय खङ्गसे मोहरूपी सेनाके मस्तकोंका नाश करते हैं। जिस प्रकार राजा अत्याचारीका अन्त करके धर्मपरायण प्रजाका रक्षण करता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज मोहका ध्वंस करके भव्यात्माओंका रक्षण

<sup>(</sup>१) "प्रसादः पुनः परमेष्ठिनस्तिद्विनेयानां प्रसन्नमनोविषयत्वमेव, वीतरागाणां तुष्टिलक्षणप्रसादा-सम्भवात् कोपासम्भववत् । तदाराधकजनैस्तु प्रसन्नेन मनसोपास्यमानो भगवान् प्रसन्न इत्यिभधीयते रसायनवत् । यथैव हि प्रसन्नेन मनसा रसायनमासेव्य तत्फलमाप्नुवन्तः सन्तो रसायनप्रसादादिदमस्मा-कमारोग्यादिफलं समुत्पन्नमिति प्रतिपद्यन्ते तथा प्रसन्नेन मनसा भगवन्तं परमेष्ठिनमुपास्य तदुपासन-फलं श्रेयोमार्गाधिगमलक्षणं प्रतिपद्यमानास्तिद्वनेयजनाः भगवत्यरमेष्टिनः प्रसादादस्माकं श्रेयोमार्गाधिगमः सम्पन्न इति समनुमन्यन्ते ।"—आप्रप० पृ० २,३ । (२) "नास्तं कदाचितुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ॥ नाम्मोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके ॥"—भक्तामर् इछी० १७ ।

करते हैं। मोहके कारण संसारमें भन्य जीव बहुत कष्ट पा रहे थे। आचार्य महाराजने रत्नत्रयसे अपनी आत्माको सुसज्जित करके अपनी पुण्य अभय वाणी तथा जीवनदात्री छेखनीके द्वारा जो वीतरागताकी धारा बहाई, उससे भन्यात्माओंके अन्तःकरणमें जो मोहका आतङ्क था, वह दूर हुआ और उन्होंने अपने निज रूपकी उपलब्धि की। भन्यात्माओंको जब भी मोहका आतङ्क न्यथा पहुँचाता है, तब ही वे आचार्य महाराजके चरणोंका आश्रय छे अभय अवस्थाको प्राप्त होते हैं।

अण्णाणयंधयारे अणोरपारे भमत-भवियाणं । उज्जोओ जेहिं कओ पसियंतु सया उवज्झायो ॥ ४ ॥

अर्थ-जिसके ओर छोरका पता नहीं है, ऐसे अज्ञान अन्धकारमें भटकनेवाछे भन्यजीवोंको जिन्होंने प्रकाश प्रदान किया है वे उपाध्याय प्रसन्न होवें।

भावार्थ-यहाँ अज्ञानको अन्धकारकी उपमा दी गई है। जिस प्रकार अन्धकारके कारण चक्कुष्मान् व्यक्ति अन्धेकी भाँति प्रकाशरहित स्थलमें आचरण करता है, उसी प्रकार सम्यक् ज्ञानज्योतिके अभावमें यह जीव परद्रव्यको स्व मान कर तथा आत्मतत्त्वको अनात्म पदार्थ मान कर अन्धेके समान प्रवृत्ति करता है। इस मिथ्याज्ञानक्षप अन्धकारके आदि-अन्तका पता नहीं चलता है। वह अपार है। उसमें भव्य जीव भटक रहे हैं और परको अपना मानकर दुःखी हो रहे हैं। यह मिथ्याज्ञानका ही प्रभाव है कि जीव कल्याणके मार्गको न पाकर चौरासी लाख योनियोंमें परिश्रमण करता फिरता है। जैसे अन्धकारमें भटकनेवाले जीवोंको प्रकाशका दर्शन होते ही हित-मार्ग सूमने लगता है उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके प्रसादसे सम्यक्षानका प्रकाश प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे यह मोहान्ध प्राणी पक्क परावर्तन रूप संसारका पर्यटन छोड़कर शिवपुरकी ओर उन्मुख हो जाता है।

र्रुपाध्यायके समीप सिवनय आकर भन्यात्माएँ आगमका अभ्यास करती हैं, और सम्यक् ज्ञानका लाभ करती हैं, इस कारण अज्ञान अन्धकार निवारण करनेवाले उपाध्याय परमेष्ठीसे प्रसन्नताकी प्रार्थना की गई है।

> दुह-तिव्व-तिसा-विणदिय-तिहुवण-भवियाण सुदुराएण । परिठविया धम्म-पवा सुअ-जल-वाणप्पयाणेण ॥ ५ ॥

अर्थ-दु:खरूप तीत्र प्याससे पीड़ित तीनछोकके भन्योंके प्रति प्रशस्त रागवश जिन्होंने भुतज्ञानरूपी जल पिलानेके लिए धर्मरूप प्रपा-प्याऊ स्थापित की है वे उपाध्याय सदा प्रसन्न होवें।

भावार्थ-इस जगत्के प्राणियोंको विषयोंकी लालसासे जिनत सन्ताप सदा दुःखी करता है।
महान पुण्यशाली देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी विषयतृष्णाके तापसे नहीं बच सके हैं। उनकी
तृष्णाग्नि तो और अधिक प्रविख्त रहती है। इस तृष्णाकी शान्तिके छिए यह जीव विषयोंका
सेवन करता है, किन्तु इससे वेदना तिनक भी न्यून न होकर उत्तरोत्तर वृद्धिगत हुआ करती
है। जिस प्रकार पिपासाकुल व्यक्तियोंकी तृषानिवृत्ति-निभित्त उदार पुरुष प्याऊकी व्यवस्था

<sup>(</sup>१) "अण्णाणघोरतिमिरे दुरंततीरिम्ह हिंडमाणाणं । भवियाणुज्ञोयपरा उवझाया वरमिदं देतुं ॥" -ति० प० गा० ४ । (२) "विनयेनोपेत्य यस्माद् व्रतज्ञीलभावनाधिष्ठानादागमं श्रुताख्यमधीयते स उपाध्यायः ।" -त० रा० पृ० ३४६ ।

करते हैं, जिससे सबको मधुर शोतल जलकी प्राप्ति हो, उसी प्रकार उपाध्याय परमेशीने परम करुणाभावसे विषयोंकी तृष्णासे सन्तप्त भव्योंके कल्याणार्थ श्रुतज्ञानरूप प्रपा स्थापित की है। उनके द्वारा शास्त्रका उपदेश होते रहनेसे तथा आगमका शिक्षण होनेसे भव्यात्माओंकी विषयतृष्णा कम होती जाती है ओर वे आत्मोन्मुख बनकर विषयों की आशा ही नहीं करती हैं। श्रुतज्ञान प्रपाके जलका पान करनेसे भोगोंकी अभिलाषारूप तृषा दूर होती है तथा आत्मा, स्वरूपकी उपलब्धि कर, महान् शान्तिका लाभ करती है। द्वादशाङ्गरूप महाशाख-सिन्धुमें अवगाहन कर अपनी पिपासाकी शान्ति साधारण आत्माएँ नहीं कर पाती हैं अतः उनके हितार्थ प्रपा बनाई गई, जहाँ अपनी मन्दमित्रक्षी चुल्लूमें श्रुतक्ष्ती पानी भर कर आत्मा पिपासाकी शान्ति करती है। जितना जितना यह जाव श्रुतज्ञानके रसका पान करता है और अपनी आत्माको तृप्त करता है, उतना उतना वह संतापमुक्त हो शान्ति लाभ करता है।

## संधारिय-सीलहरा उत्तारिय-चिरपमाद-दुस्सीलभरा।

साहू जयंतु सव्वे सिवसुह-पह-संठिया हु णिग्गलियभया ।। ६ ।।

अर्थ-जिन्होंने शीलहर हारको धारण किया है. विरकालीन प्रमाद तथा कुशीलके भारको दूर कर दिया है, जो शिव सुखके मार्गमें स्थित हैं तथा निर्भीक हैं, वे सर्व साधु जयवन्त हों।

भावार्थ-हारके धारण करनेसे कण्ठ शोभनीक मालूम पड़ता है, इसीलिए साधुओंने शीलहर हारसे अपने कण्ठको भूषित किया है। कण्ठमें स्थित हार प्रत्येकके देखनेमें आता है, साधुओंकी अचेल पृत्ति होनेके कारण उनके शीलहपी हारको प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। प्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशील (अनात्मभाव) में निमग्न रहा करते हैं, किन्तु मुनिराज प्रमादोंका परित्याग करते हैं, तथा ब्रह्मचर्यमें निमग्न रहनेके कारण कुशील भावसे दूर रहते हैं। निरन्तर कर्मशत्रुओंका संहार करनेमें संलग्न रहनेके कारण उनके पास प्रमादका अवसर ही नहीं आता है। आत्मकल्याणमें वे सदा सावधान रहते हैं। महर्षि पूज्यपादं के शब्दोंमें वे मुनिराज बोलते हुए भी मौनीके समान रहते हैं, गमन करते हुए भी नहीं गमन करते हुए सरीखे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हुए सहश हैं, कारण उन्होंने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त की हैं। सम्पूर्ण परिव्रहका परित्याग करके तथा सकल संयमको अङ्गीकार करनेके कारण वे निराकुलतापूर्ण यथार्थ निर्वाण सुखके मार्गमें प्रवृत्त हैं। उन्हें जीवनकी न ममता है, न मृत्युका भय है। तिल्लुषमात्र भी परिप्रह न रहनेसे किसी प्रकारकी भीति नहीं है। वे आत्माको अजर अमर तथा अविनाशी आनन्दका भण्डार समझ भयमुक्त रहते हैं। ऐसे साधुओंके प्रसादसे वन्दक निर्विन्न प्रनथसमाप्तिके लिए मङ्गलकामना करता है।

### [ मूलग्रन्थका मङ्गल ]

महाकर्म-प्रकृति-प्राभृतके प्रारम्भमें गौतम गणधरद्वारा विरचित मङ्गलको वहाँसे उद्भृत कर भूतबलि आचार्य इस शास्त्रका मङ्गल मान बन्धारम्भ करते हैं। द्रव्यार्थिक नयाश्रित भैव्य जीवोंके अनुब्रहार्थ गौतम स्वामी सूत्रका प्रणयन करते हुए कहते हैं—

<sup>(</sup>१) ''धीरघरियसीलमाला ववगयराया जसोहपडहत्था । बहु-विणय-भूसियंगा सुहाई साहू पयच्छंतु ॥''- ति० प० गा० ५ । (२) ''ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति । स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥''-इष्टोप० दछो० ४१ । (३) ''एवं दव्विद्वय-जणाणुग्गहणद्वं णमोक्कारं गोदमभडारओं महाकम्मपर्यांडपाहुडस्स आदिहिं काऊण'''''-ध० टी० ।

णमो जिणाणं ॥ १॥ अर्थ-जिन भगवान्को नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिन शब्दसे तात्पर्य उन श्रेष्ठ आत्माओंसे है-जिन्होंने सम्पूर्ण आत्मप्रदेशों में निबिद्ध रूपसे निबद्ध घातिया कर्मरूप मेघपटलको दूर करके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त दानादि नव केवल लिखयोंको प्राप्त किया है। जिन्होंने अनेक विषम भवोंके गहन दुःख प्रदान करनेवाले कर्मशत्रुओंको जीता है—निर्जरा की है, वे जिन हैं। जिन्होंने घातिया कर्मोंका नाश किया है वे सकल अर्थात् पूर्णरूपसे जिन कहलाते हैं। उनमें अरहन्त और सिद्ध गर्भित हैं। आचार्य, उपाध्याय तथा साधु एकदेश जिन कहे जाते हैं।

राङ्का-इसँपर निशेष प्रकाश डालने की दृष्टिसे सूत्रके टीकाकार वीरसेनाचार्य कहते हैं-यह सूत्र क्यों कहा गया ?

समाधान-मङ्गलके लिए कहा गया है। पुनः प्रश्न उठता है कि मङ्गल क्या है? पूर्व-सिख्नत कर्मोंका विनाश मङ्गल है।

शिक्का—यदि मङ्गलका यह भाव है, तो यह सूत्र निष्फल है कारण जिनेन्द्र के मुखसे विनिर्गत है अर्थ जिसका, जो अविसंवादसे केवल-ज्ञानके समान है तथा वृषभसेनादि गणधर देवों के द्वारा जिनकी शब्दरचना की गई है ऐसे सर्व सूत्रों के पठन, मनन तथा किया में प्रवृत्त सम्पूर्ण जीवों के प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे पूर्व सिक्कित कमों की निर्जरा होती है। कदाचित् यह मङ्गलसूत्र सफल है, तो प्रन्थरूप सूत्रका अध्ययन निष्फल है, क्यों कि उससे उत्पन्न कर्मक्षयकी उपलब्धि इसके ही द्वारा हो जायगी।

समाधान-यह ठीक नहीं है। सूत्राध्ययनद्वारा सामान्यरूपसे कर्मोंकी निर्जरा होती है, किन्तु इस मङ्गल सूत्रसे स्वाध्यायमें विज्ञकारक कर्मका नाश होता है। इस कारण मङ्गल सूत्रका प्रारम्भ हुआ।

श्रङ्का-तीत्र कषाय, इन्द्रिय तथा मोहका विजय करनेसे सकल जिनोंका नमस्कार

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अई णमो अरिइंताणं, णमो जिणाणं।" — भ० क० य० १। "ॐ हीं जिणाणं — भ० क० य० २। (२) "सकलात्मप्रदेश-निविड-निवद्ध घातिकर्म मेघपटल विघटनप्रकटी भूतानन्त ज्ञानादिनव-केवल लिधवान् जिनः।" — गो०जी०जी०प्र०। "अनेक विषम भवगहन दुःखप्रापण हेत्न् कर्मारातीन् जयन्ति, निर्जरयन्तीति जिनाः॥" — गो०जी०मं०प्र०टी०। (३) किमहमिदं बुच्चदे १ मंगल हुं। किं मंगलं १ पुव्यसंचियक ममिवणासो। जित्र एवं तो जिणवयण विणिग्गयत्थादो अविसंवादेण केवलणाणसमाणादो उस हसेणा-दिगण हरदेवेहि विर इयस हरयणादो सव्यस्तादो तप्पडण-गुणण-किरियावावदाणं सव्यजीवाणं पडिसमयम-संखेज गुणसेडीए पुव्यसंचिदक ममिणजरा होदि ति णिपफलादि सुत्तमिदि। अह सफल मिद, णिपफलं सुत्तण्झ यणं, तत्तो समुवजायमाणक ममक्त्यस्त एत्थेवोवलं मो ति। ण एस दोसो, सुत्तण्झ यणेण सामण्णक मणिण्जरा कीरदे एदेण पुण सुत्तण्झ यण — विग्य — फल — कम्मिवणासो कीरदि ति, मिण्णविसयत्तादो सुत्तण्झ यणविग्ध फलक ममिवणासो सामण्णक ममिवरो हसुत्तल्भासादो चेव होदि ति मंगल सुत्तारं मो। " जिणा दुविहा सयल — देसिजण मेएण। खिवय धाइक ममा सयल जिणा। के ते १ अरिइंतसिद्धा। अवरे आइरिय — उवज्ञाय-साहू देसिजणा, तिव्यक साय-इंदियमो हिवजयादो।" — ध० दी० वे०।

<sup>(</sup>४) ''सयलासयलजिणहियतिरयणाणं ण समाणत्तं, संपुष्णासंपुष्णाणं समाणत्तविरोहादो । संपुष्ण-तिरय-णक्षज्जमसंपुष्ण-तिरयणाणि ण करेंति, असमाणत्तादो त्ति । ण, दंसणणाणचरणाणमुष्पण्णसमाणत्तुवलंभादो ।

पापनाशक हो, कारण उनमें सम्पूर्ण गुणोंका सद्भाव पाया जाता है, किन्तु यह बात देशिजनोंमें नहीं पाई जाती। अतः 'णमो जिणाणं' सूत्रद्वारा अरहन्त-सिद्धके सिवाय आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठीका नमस्कार मानना युक्तियुक्त नहीं है।

समाधान-रत्नत्रयकी अपेक्षा पाँचों परमेष्ठी समान हैं, कारण सकलिजनोंके समान एकदेश जिनोंमें भी रत्नत्रय विद्यमान हैं। देवत्वके छिए रत्नत्रयके सिवाय अन्य कारण नहीं है। इससे सकल जिनोंके समान देशजिनोंका नमस्कार भी कर्मश्चयकारी जानना चाहिये।

शृङ्का—सकल और असकल जिनोंके रत्नत्रयमें समानता नहीं पाई जाती है। सम्पूर्ण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय और असम्पूर्ण रत्नत्रयमें समानताका विरोध है। सम्पूर्ण रत्नत्रयका कार्य असम्पूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, कारण वे असमान हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र-में समानताकी उपलब्धि नहीं पाई जाती है ?

समाधान—असमानोंका कार्य असमान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्पूर्ण अग्नि के द्वारा क्रियमाण दाह-कार्यकी उपलब्धि उसके अवयवमें भी देखी जाती है। अमृत-के शतघटोंद्वारा सम्पादित किया जानेवाला निविधीकरणरूप कार्य चुल्लू भर अमृतमें भी पाया जाता है। रत्नत्रयकी अपेक्षा देश तथा सकल जिनोंमें भेद नहीं पाया जाता है।

अब पर्यायार्थिक नयाश्रित जीवोंके कल्याणार्थ गौतमस्वामी आगामी सूत्रोंको कहते हैं— णमो ओहिजिणाणं ।। २ ॥

अर्थ-अवधिज्ञानी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-यहाँ 'जिन' शब्दकी अनुवृत्ति आगे भी करनी चाहिए। अवधिज्ञानी देव, नारकी, मनुष्य तथा तिर्यक्ष भी होते हैं। उन सबको नमस्कार करनेसे क्या कमौंकी निर्जरा हो सकती है? उससे तो कमौंका बन्ध हो होगा। जिन शब्दका ग्रहण करनेसे ऐसी आशङ्का-का निराकरण हो जाता है। इससे रत्नत्रय से भूषित अवधिज्ञानियोंको नमस्कार करना यहाँ इष्ट है।

णमो परमोहिजिणाणं ।। ३ ।। अर्थ-परमावधिज्ञानधारी जिनोंको नमस्कार हो । णँमो सव्वोहिजिणाणं ।। ४ ।। अर्थ-सर्वावधिज्ञानधारी जिनोंको नमस्कार हो । णमो अर्णतोहिजिणाणं ।। ५ ।।

ण च असमाणाणं कजं असमाणमेवेत्ति णियमा अत्थि, संपुष्णआग्गिणा कीरमाणदाहकजस्य तदवयवेवि उवलंभादो । अमियघडसएण कीरमाण-णिव्विसीकरणादिकजस्स अमिय-चुल्रवेवि उवलंभादो वा । ण च तिरयणाणं देसिजिणहियाणं सयलजिणहिएहि भेओ । एवं "गोदमभडारओ महाकम्पपयिडपाहुडस्स पजविद्यणयाणुग्गहणहमुत्तरसुत्ताणि भणदि।"-ध० टी० वेदना० प० ६२३।

<sup>(</sup>१) परमावधयश्च ते जिनाश्च परमावधिजिनाः तेभ्यो नमः (२) "ॐ हीं अहें णमोहि-जिृ्णाणं ""-भ०क०य०३। 'ॐ हीं अहें णमोहिबुद्धीणं"-भ०क०य०१२। (३) "ॐ हीं अहें णमो सब्बोहिजिणाणं ""-भ०क०य०४। (४) "ॐ हीं अहें णमो अणंतोहिजिणाणं ""-भ०क०य०५।

अर्थ-अनन्त अवधि वाले जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-अनन्त है अवधि-मर्यादा जिसकी, ऐसे केवल ज्ञान धारक अनन्तावधि जिनोंको नमस्कार हो।

णमो कोष्टबुद्धीणंै।। ६।।

अर्थ-कोष्ठ बुद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ- जिस प्रकार किसी कोठेमें पृथक्-पृथक् तथा सुरिच्चत बहुतसे धान्यके बीजोंका सङ्ग्रह रहता है, उसी प्रकार कोष्ठ बुद्धिनामक ऋद्धिमें परोपदेशके विना ही तत्त्वोंके अर्थ, प्रन्थ तथा बीजोंका अवधारण करके पृथक्-पृथक् अवस्थान किया जाता है। इस बुद्धि में कोष्ठके समान भिन्न-भिन्न बहुत तत्त्वोंकी अवधारणा रहती है (त०रा०अ० ३, पृ० १४३)।

तिलोयपण्णित्त में कहा है कि—उत्कृष्ट धारण।सम्पन्न कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके ग्रन्थोंसे विस्तारपूर्वक लिङ्गसहित शब्दरूप बीजोंको अपनी बुद्धिसे ग्रहण करके विना मिश्रणके अपनी बुद्धिरूपी कोठेमें धारण करता है, उसे कोष्ठबुद्धि कहते हैं (पृ० २७२)।

णमो बीजबुद्धीणं<sup>3</sup>।। ७।।

अर्थ-बीजबुद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-जैसे सम्यक् प्रकार हल-बखरसे तैयार की गई उपजाऊ भूमिमें योग्य कालमें बोया गया एक भी बीज बहुत बीजोंको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार नोइन्द्रियावरण, श्रुत- ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके च्योपशम-प्रकर्षसे एक बीज पदके प्रहण द्वारा अनेक पदार्थोंको जानने वाली बीजबुद्धि है। (राजवा० पृ० १४३)।

तिलोयपण्णित्तमें कहा है—नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे विशुद्ध हुई किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, संख्यातस्वरूप शब्दोंके बीचमेंसे लिङ्गसहित एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रय से सम्पूर्ण श्रुतको विस्तार कर महण करती है, वह बीजबुद्धि है (ए० २७२)।

णमो पदाणुसारीणं ।। ८ ।।

अर्थ-पदानुसारी ऋदिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—दूसरे व्यक्तिसे एक पदके अर्थको सुनकर आदि, मध्य तथा अन्तके शेष प्रन्थार्थका निश्चय करना पदानुसारित्व है। यह अनुश्रोत्त, प्रतिश्रोत्त तथा उभयरूप तीन प्रकार है। तिलोयपण्णित्तमें कहा है-जो बुद्धि आदि, मध्य अथवा अन्तमें गुरुके उपदेशसे एक बीज पदको प्रहण करके उपरिम प्रन्थको प्रहण करती है वह अनुसारिणी बुद्धि है। गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तमें एक बीज पदको प्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन प्रन्थको जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीज शब्दको प्रहण करनेपर उपरिम और अधस्तन प्रन्थको एक साथ जानती है वह उभयसारिणी है। ये पदानुसारित्वके तीन भेद हैं। (गा० ९८१-८३)।

<sup>(</sup>१) अन्तश्च अविधिश्च अन्ताविषः। न विद्यतेऽन्तो यस्य सः अनन्ताविषः। अभेदाजीवस्यापीयं संशा। अनन्ताविषयश्च ते जिनाश्च अनन्ताविषिजिनाः तेम्यो नमः। अणंतोहिजिणा णाम केवलणाणिणो (२) "ॐ हीं अहें णमो कुट्ठबुद्धीणं…"—भ० क० य० ६। (३) "ॐ हीं अहें णमो बीजबुद्धीणं…" -भ० क० य० ६। (४) "ॐ हीं अहें णमो बीजबुद्धीणं…" -भ० क० य० ८।

णमो संभिष्णसोदराणं ।। ९ ।। अर्थ-सम्भिन्नश्रोतृत्व नामक ऋद्विधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—नौ योजन लम्बी, बारह योजन चौड़ी चक्रवर्तीकी सेनाके हाथी, घोड़ा, ऊँट तथा मनुष्यादिकोंके एक साथमें उत्पन्न अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक अनेक प्रकारके शब्दोंको तपोबल्जविशेषके कारण सर्वजीव-प्रदेशोंमें कर्ण-इन्द्रियका परिणमन होनेसे सर्व शब्दोंका एक कालमें ग्रहण करना सम्भिन्नश्रोतृत्व ऋदि है।

तिलोयपण्णित्तमें कहा है-श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आङ्गोपाङ्ग नाम कर्मके उदय होनेपर श्रोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहर दशों दिशाओं में संख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित मनुष्य एवं तिर्यक्कों के अक्षरात्मक-अनत्तरात्मक बहुत प्रकारके उत्पन्न होने वाले शब्दोंको सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता है वह सम्मिन-श्रोतृत्व है।

णमो उजुमदीणं ।। १० ।।
अर्थ-ऋजुमित मनःपर्यय झानी जिनोंको नमस्कार हो ।
णमो विउल्तमदीणं ।। ११ ।।
अर्थ-विपुछमित मनःपर्यय झानी जिनोंको नमस्कार हो ।
णमो दसपुर्व्वाणं ।। १२ ।।
अर्थ-दश पूर्वधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ-वेगवाली महारोहिणी आदि तीन विद्याओं के द्वारा अपने रूप, सामर्थ्य आदिका प्रदर्शन करनेपर भी अंडिंग चारित्रधारीका जो दशमपूर्व रूप दुस्तर-सागरके पार पहुँचना है, वह दशपूर्वित्व है। यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे अभिन्नदशपूर्वित्वका प्रहण किया है ।

तिलोयपण्णतिमें कहा है-दशम पूर्वके पढ़नेमें रोहिणी आदि पांच सौ महाविद्याओं तथा अंगुष्ठप्रसेनादिक सात सौ क्षुद्र विद्याओं के द्वारा आज्ञा मॉॅंगनेपर भी जो महर्षि जितेन्द्रिय होनेके कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते हैं, वे 'विद्याधरश्रमण' या 'अभिन्नदशपूर्वी' कहलाते हैं। (पृ० २७४)।

णमो चोइसपुरुवीणं ।। १३ ।। अर्थ-चौदह पूर्वधारी जिनोंको नमस्कार हो । विशेषार्थ-जो सम्पूर्ण श्रत-केवळीपनेको प्राप्त हैं, वे चतुर्दशपूर्वी कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो अरिहंताणं णमो संभिणसोदराणं ""-भ० क० य० ६। (२) सम्यक् श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमेन भिनाः अनुविद्धाः सम्भिनाः । सम्भिनाश्च ते श्रोतारश्च सम्भिन्नश्रोतारः। (३) "ॐ हीं अहें णमो ऋजुमदीणं ""-भ० क० य० १३। (४) "ॐ हीं अहें णमो विउल्लमदीणं ""-भ० क० य० १४। (६) "एत्थ दसपु- व्विणो मिण्गमिण्णमेएण दुविहा होंति। मिण्यदसपुव्वीणं कथं पडिणियत्ती ? जिणसहाणुवत्तीदो। ण च तेसिं जिणत्तमित्थ, भग्गमहव्वएस जिणत्ताणुववत्तीदो।"-भ० दी०। (७) "ॐ हीं अहें णमो चउदसपुव्वीणं ""-भ० क० य० १६।

### णमो अट्ठंगमहाणिमित्तकुसलाणं ।। १४।।

अर्थ-अष्टाङ्ग महानिमित्त विद्या में प्रवीण जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ- अंतरिक्ष, भौम,अंग,स्वर,व्यंजन, छक्षण, छिन्न और स्वप्न-ये आठ महानिमित्त कहे जाते हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओंके उदय, अस्त आदिसे भूत भविष्यतसम्बन्धी फलका ज्ञान करना अन्तरिक्ष ज्ञान है। पृथ्वीके घन, सुषिर, रूक्षतादिके ज्ञानसे अथवा पूर्वादि दिशाओं में सूत्रनिवास करनेसे वृद्धि, हानि, जय, पराजय आदिका ज्ञान करना तथा भूमिमें छुपे हुए स्वर्ण, चाँदी आदिका परिज्ञान करना भीम ज्ञान है। अङ्ग प्रत्यङ्गोंके देखने आदिसे त्रिकालवर्ती सुख दुःखादिको जान लेना अङ्गज्ञान है। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक शुभ अशुभ शब्दको सनकर इष्ट अनिष्ट फलको जान लेना स्वर ज्ञान है। मस्तक प्रीवा आदि में तिल, मशक आदि चिह्नोंको देखकर त्रिकालसम्बन्धी हित अहितका जानना व्यक्षन ज्ञान है। स्वस्तिक, भृक्कार, कछश आदि छक्षणोंको देखकर त्रिकाछवर्ती स्थान, मान, ऐइवर्य आदिका विशेष ज्ञान करना छक्षण नामक निमित्त ज्ञान है। वस्न, शस्त्र, छत्र, जूता, आसन, शयनादिकोंमें देव, मानुष, राक्षसादि विभागोंसे शस्त्र कण्टक चूहा आदिकृत छेदनको देखकर त्रिकालसम्बन्धी हानि, लाभ, सुख, दुः खादि को सूचित करना छिन्न नामक झान है। वात, पित्त, कफ दोषोंके उद्यसे रहित व्यक्तिके रात्रिके पिछले भाग में, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, आदिका मुखमें प्रवेश करना सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उपगूहन आदि शुभ स्वप्न तथा घृत या तैललिप्त अपना शरीर देखना, गर्दभ, ऊँट पर चढ़े हुए इधर-उधर भटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्नके दर्शनसे आगामी जीवन, मरण, सुख, दुःखादिका ज्ञान करना स्वप्नज्ञान है। इन महानिमित्तोंमें जो कुशलता है, वह अष्टांगमहानिमित्तता है। (त० रा० ए० १४३)।

णमों विउव्यगपत्ताणं ॥ १५ ॥

अर्थ-वैक्रियिक ऋदिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—विक्रयाको विषय करनेवाली ऋिंदिके अनेक भेद हैं। जैसे अणिमा, महिमा, लिंघमा, गिरमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशत्व, अप्रतिघात, अन्तर्धान, कामरूपित्व श्रादि। शरीरको अत्यन्त छोटा करना 'अणिमा' है। इस ऋिंदिके प्रभावसे कमल-मृणालके छिद्रमें प्रवेश करके वहाँ ठहरने तथा चक्रवर्तिके परिवारकी विभूतिको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है। अपने शरीरको मेरु पर्वतसे भी विशाल करना 'मिहमा' ऋिंदि है। शरीरको वायुसे भी हलका करना 'लिंघमा' है। शरीर को वज्रसे भी अधिक भारी बनाना 'गरिमा' है। भूमिपर स्थित रहते हुए भी अंगुलीके कोनेसे मेरु शिखर, सूर्य आदि को स्पर्शन करनेकी सामर्थ्यको 'प्राप्ति' कहते हैं। जलमें पृथ्वीके समान चलना, भूमिपर जलके समान तरना 'प्राकाम्य' ऋिंदि है। तीन लोककी प्रभुता 'ईशित्व' है। सम्पूर्ण जीवोंको वश करनेकी सामर्थ्य 'विशत्व' है। पर्वतके भीतर भी आकाशमें गमनागमनके समान विना हकावटके आना-जाना 'अप्रति-घात' है। अदृश्य रूप होनेकी सामर्थ्य अन्तर्धान है। युगपत् अनेक आकार और रूप बनानेकी शिक्त 'कामरूपित्व' है।

<sup>3</sup>यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे देवोंका अष्ट गुण ऋदि होते हुए भी प्रहण नहीं

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो अट्टांगमहाणिमित्तकुसलाणं ……"—भ० क० य०. १७। (२) "अंगं सरो वंजणलक्खणाणि छिण्णं च भौमं सुमिणंतरिक्खं। एदे णिमित्ते हि पराहि णिचा जाणंति लोयस्स सुहासुहाइं॥"—भ०टी०प० ६२७। (३) "अट्टगुणद्धिज्ञत्ताणं देवाणं एसो णमोक्कारो किण्ण पावदे ? ण एस दोसो, जिणसहाणुवट्टणेण तिण्णराकरणादो। ण च देवाणं जिणत्तमित्य। तत्य संजमा-

किया गया है कारण देवों में संयम का अभाव है।

णमो विज्जाहराणं ॥ १६ ॥

अर्थ-विद्याधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—विद्या तीन प्रकार की होती हैं। मातृ पक्षसे प्राप्त जातिविद्या है। पितृपक्षसे प्राप्त कुलविद्या है। षष्ठ ष्रष्टम ष्रादि उपवास करनेसे सिद्ध की गई तपविद्या है। यहाँ देव तथा विद्याधरोंका प्रहण नहीं किया गया है, कारण वे जिन नहीं हैं।

णमो चारणाणं ॥ १७॥

अर्थ-चारण ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जल, जङ्का, तन्तु, पुष्प, पत्र, अग्नि-शिखादिके आलम्बनसे गमन करना 'चारण' ऋद्धि है। कुँआ बावड़ी आदिमें जलकायिक जीवोंकी विराधना नहीं करते हुए भूमिके' समान चरणोंके उठाने-धरनेकी प्रवीणताको 'जलचारण' कहते हैं। भूमिसे चार अंगुल ऊँचे आकाशमें जङ्काके उठाने-धरनेकी कुशलतासे सैकड़ों योजन गमन करनेकी प्रवीणता 'जङ्काचारण' है। इसी प्रकार इस ऋदिके अन्य भेद हैं।

णमो पण्हसमणाणं ॥ १८॥

अर्थ- "प्रज्ञाश्रमण जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-असाधारण प्रज्ञा शक्तिधारी प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं। अत्यन्त सूद्म तत्त्वार्थ-चिन्तनके प्रभावसे चौदह पूर्वोंके विषयमें पूछे जाने पर जो द्वादशाङ्ग चतुर्दश पूर्वको विना पढ़े हुए भी उत्कृष्ट श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके चयोपशमसे उत्पन्न असाधारण प्रज्ञाशक्तिके लाभसे निधड़क हो निरूपण करते हैं वे प्रज्ञाश्रमणधारी हैं।

तिलोयपण्णत्ति (पृ० २७७) में प्रज्ञाके चार भेद कहे हैं—औत्पत्तिकी पारिणामिकी, वैनयिकी तथा कर्मजा। भवान्तरमें कृत श्रुतके विनयसे उत्पन्न होनेवाली औत्पत्तिकी, निज निज जाति-विशेषमें उत्पन्न हुई पारिणामिकी, द्वादशाङ्गश्रुतकी विनयसे उत्पन्न वैनयिकी एवं उपदेशके विना तपविशेषके लाभसे उत्पन्न कर्मजा कहलाती है।

यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति रहनेसे असंयतींका निराकरण हो जाता है।

णमो आगासगामीणं ।। १९।।

अर्थ-आकाशगामी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-पल्यङ्कासन वा कायोत्सर्ग आसनसे ही पैरोंको विना उठाए-धरे आकाशमें

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो विज्ञाहराणं"-भ० क० य० १९। (२) "तत्थ सगमादुपक्वादो छद्धविज्ञाओ जादिविज्जाओ णाम । पिदुपक्खळद्धाओ कुळविज्ञाओ । छट्टहमादिउववासविद्दाणेहि साहिदाओ तवविज्ञाओ । एवमेदाओ तिविद्दाओ होंति ।"-ध० टी०। (३) "ॐ हीं अर्ह णमो चारणाणं"-भ० क० य० २०। (४) "ॐ हीं अर्ह णमो पण्णसमणाणं ""-भ०क०य० २१। (५) "औत्पित्तकी वैनियिकी कर्मजा पारणामिकी चेति चतुर्विधा प्रज्ञा । प्रज्ञा एव अवणं येषां ते प्रज्ञाअवणाः । असंजदाणं न पप्णसमणाणं गहणं जिणसद्दाणुउत्तीदो ।"-ध० टी०। (६) "ॐ हीं अर्ह णमो आगासगामीणं"-भ० क० य० २२।

गमन करनेकी विशेषताको आकाश-गमन ऋद्धि कहते हैं। यहाँ जिन शब्दकी अनुवृत्ति रहनेके कारण देव विद्याधरोंका निराकरण हो जाता है।

णमो आसीविसाणं ।। २०।।

अर्थ-आशीविष ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

उम्र विषयुक्त आहार भी जिनके मुखमें जाकर निर्विष हो जाता है वा जिनके मुखसे निकले हुए वचनों के श्रवणसे महाविषयुक्त व्यक्ति निर्विष हो जाता है, वे आस्याविष ऋदिधारी है। महान् तपोबलसे विभूषित यतिजन जिसको कहें 'तू मर जा' वह तत्क्षण ही महाविष-युक्त हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह 'आस्यविष' ऋदि है। इस प्रकार 'आस्य अविष', तथा 'आस्य विष' दोनों प्रकारके अर्थ कहे गए हैं ।

णमो दिहिविसाणं ै।। २१।।

अर्थ-दृष्टिविष ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिनके देखने मात्रसे अत्यन्त तीत्र विषसे दूषित भी प्राणी विषरहित हो जाता है वे 'दृष्टिविष' ऋद्धिधारी हैं। उम तपस्वी मुनिजन कृद्ध हो जिसे देख छॅ, वह उसी समय उम विषयुक्त हो मर जाता है। इसे भी दृष्टिविष ऋद्धि कहते हैं। यहाँ भी 'जिन' शब्द की अनुवृत्ति हैं, अन्यथा दृष्टिविष सपौंको भी प्रणामका प्रसङ्ग आता । यद्यपि साधुजन तोष अथवा रोषसे मुक्त हैं, फिर भी तपस्याके कारण उनमें उपर्युक्त विशेष शिक्त उत्पन्न हो जाती है, जिसका उपयोग वीतराग ऋषिगण नहीं करते हैं।

णमो उग्गतवाणं ॥ २२ ॥

अर्थ-उम तपवाछे जिनों को नमस्कार हो।

विशेषार्थ-एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह दिन वा पक्ष मासादिके अनशन योगों में किसी भी उपवासको प्रारंभ करके मरणपर्यन्त भी उस योगसे विचळित नहीं होना उमतप ऋद्धि है।

णमो दीतितवाणं ॥ २३ ॥

अर्थ-दीप्त तपवाले जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—महान् उपवास करनेपर भी जिनकी मन वचन कायकी शक्ति बढ़ती हुई ही पाई जाती है, जो दुर्गन्धरहित मुखवाछे, कमळ उत्पलादिकी सुगंधके समान श्वासवाछे तथा शरीरको महाकान्ति से संपन्न हैं, वे दीप्ततपस्वी जिन हैं।

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहीं जमों आसीविसाणं"—भ० क० य० २३। (२) "अविद्यमानस्यार्थस्य अश्रांसमाशीः, आशीर्विषं येषां ते आशीर्विषाः । तवीवलेण एवंविहसत्तिसंजुतवयणा होदूण जे जीवाणं णिगाहाणुगाहं ण कुणंति । ते आसीविसा ति घेतव्या । कुदो ? जिणाणुउत्तिदो । ण च णिगाहाणुगाहे- हि संदरिसिदरोसतोसाणं जिणत्तमित्य विरोधादो ।" -ध० टी०। (३) "ॐ हीं अहीं णमो दिद्विसाणं "" -भ० क० य० २४। (४) "हिष्टिरिति चक्षुर्मनसोग्रेहणं।" जिणाणमिदि अणुवहदे, अण्णहा दिद्वित्वसाणं सप्पाणं पि णमोक्कारप्यसंगादो ।"—ध०टी०। (५) "ॐ हीं अहीं णमो उग्गतवाणं" …"—भ०क०य०२५। (६) "ॐ हीं अहीं णमो दित्ततवाणं स्व

णमो तत्ततवाणं ।। २४।।

अर्थ-तप्त तपवाछे जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-तप्त लोहेकी कढ़ाई में पतित जलकणके समान शोघ हो जिनका अल्प आहार शुष्क हो जाता है उसका मल रुधिरादि रूपमें परिणमन नहीं होता वे तप्ततपरवी हैं।

णमो महातवाणं ।। २५ ॥

अर्थ-महातपधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-सिंहनिष्कोडितादि महान् उपवासादि के अनुष्ठानमें परायण महातपस्वी हैं।

णमो घोरतवाणं 3 । २६ ।

अर्थ-४घोर तपधारी जिनोंकी नमस्कार हो।

विशेषार्थ-वात, पित्त, कफकी विषमतासे उत्पन्न उवर, खाँसी, श्वास, नेत्रपीड़ा. कुष्ठ प्रमेहादि रोगोंसे पीड़ित शरीरयुक्त होते हुए भी जो अनशन, कायक्लेशादि तपोंसे अविचलित रहते हैं तथा भयंकर श्मशान, पर्वत-शिखर, गुहा, द्री, शून्य प्राम आदिमें, जहाँ अत्यन्त दुष्ट यक्ष राज्ञस पिशाच वेताल भयंकर रूपका प्रदर्शन कर रहे हैं एवं जहाँ श्रुगालके कठोर शब्द, सिंह व्याघ्र सर्प आदिके भीषण शब्द, हो रहे हैं ऐसे भयक्कर प्रदेशों में सहर्ष रहते हैं वे घोर तपस्वी हैं।

णमो घोरपरकमाणं ।। २७॥

अर्थ-घोर पराक्रमवाले जिनोंकी नमस्कार हो।

विशेषार्थ-पूर्वोक्त तपस्वी जब प्रहण किए गए तपकी साधनामें वृद्धि करते हैं, तब वे घोर पराक्रमी कहलाते हैं।

तिलोयपण्णित (पृ० २८१) में कहा है—जिस ऋद्भिके प्रभावसे मुनिजन अपनी अनुपम सामर्थ्यसे कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धूम्र और उल्का आदिके पात करनेमें तथा सागरके समस्त जल का शोषण करनेमें समर्थ होते हैं, वह घोर प्राक्रम ऋदि है।

णमो घोरगुणाणं ै।। २८ ।।

अर्थ-घोर गुणवाले जिनोंको नमस्कार हो।

णमोऽघोरब्रह्मचारीणं "।। २९ ॥

अर्थ-अघोर ब्रह्मचर्यधारी जिनोंको नमस्कार हो ।

विशेषार्थ-वीरसेनाचार्य कहते हैं-जिनमें तपोमाहात्म्यसे मारी आदि रोग, दुर्भिक्ष,

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो तत्ततवाणं……" – भ० क० य० २७। (२) "ॐ हीं अहें णमो महातवाणं……" – भ० क० य० २८। (३) "ॐ हीं अहें णमो घोरतवाणं ……" – भ० क० य० २९। (४) "घोरा रउद्दा गुणा जेसिं ते घोरगुणा। कथं चौरासीदिलक्खगुणाणं घोरतं १ घोरकजकारिसत्तिजणणादो। तेसिं घोरगुणाणं णमो इदि उत्तं होदि।" – घ०टी०। (५) "ॐ हीं अहें णमो घोरपरक्कमाणं ……" – भ० क० य० ३१। (६) "ॐ हीं अहें णमो घोरगुणाणं ……" – भ० क० य० ३०। (७) "ॐ हों अहें णमों घोरगुणवंभचारीणं ……" – भ० क० य० ३२।

त्रैर, कलह, वध, बंधन आदिके प्रशमन करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वे अघीर ब्रह्मचारी हैं।

अकलंक स्वामी राजवार्तिक (पृ० १४४) में अघोरके स्थानमें घोर पाठ मानकर यह अर्थ करते हैं-जो चिरकालसे अखंड ब्रह्मचर्यके घारक हैं और चारित्रमोहके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे जिनके दुःस्वप्नों का विनाश हो चुका है वे घोर ब्रह्मचारी हैं।

तिलोयपण्णित्तकार (पृ०२८२) कहते हैं-जिस ऋद्धिसे मुनिके च्रेत्रमें चोरादिककी बाधा, दुष्काल तथा महायुद्ध आदि नहीं होते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व हैं। अथवा चारित्रनिरोधक मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेसे जो ऋद्धि दु:स्वप्नोंको दूर करती है वह अघोर ब्रह्म-चारित्व है। अथवा जिस ऋद्धिके होनेसे महर्षिजन सब गुणोंके साथ अघोर अर्थात् अविनाशी ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह अघोर ब्रह्मचारित्व है।

णमो आमोसहिपत्ताणं ॥ ३० ॥

अर्थ-आमर्ष औषधि प्राप्त जिनोंको नमरकार हो।

विशेषार्थ-जिनके हस्त, चरणादिका स्पर्श हो औषधि रूप बन जाता है, उनको आमर्ष औषधिप्राप्त कहते हैं।

णमो खेलोसहिपत्ताणं ॥ ३१॥

अर्थ-क्षेत्रीषधि प्राप्त जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिनका निष्ठीवन ( थूक ) ओषधिरूप अर्थात् रोगनिवारक होता है, वे मुनिराज क्षेत्रीषधि प्राप्त हैं।

णमो जल्लोसहिपत्ताणं ।। ३२॥

अर्थ-जल्लौषधि ऋदिपाप्त जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-पसीनेसे मिले हुए धूलिसमूहरूप मलको जल्ल कहते हैं। जिन मुनियोंका जल्ल औषधिरूप होता है, वे जल्लौषधि प्राप्त जिन कहलाते हैं।

णमो सव्वोसहिपत्ताणं ॥ ३३॥

अर्थ-सर्वौषधि ऋद्धि प्राप्त जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-जिनके अंग, प्रत्यंग, नख, दन्त, केशादि अवयव तथा उनका स्पर्श करनेवाले पवनादि जीवोंके छिए औषधिरूप परिणत हो जाते हैं, वे सर्वीषधिप्राप्त जिन हैं।

<sup>(</sup>१) "ब्रह्म चारित्रं पञ्चवतसमितित्रिगुप्त्यात्मकं शान्तिपुष्टिहेतुत्वात् । अघोराः अन्ताः गुणाः यिसन् तदघोरगुणं अघोरगुणं ब्रह्म चरन्तीति अघोरगुणब्रह्मचारिणः । जेसिं तवोमाहप्पेण मारिदुन्भिम्खवैर-कल्लह्वधबंधणरोगादिपसमणसत्ती समुप्पणा ते अघोरगुणब्रह्मचारिणो ति उत्तं होदि । एत्थ अकारो किण्ण सुणि दे ? संधिणि हेसादो ।" -ध० टी० । (२) "ॐ हां अहें णमो खिल्लोसहिपत्ताणं"-भ० क० य० ३४ । (३) "ॐ हीं अहें णमो जल्लोसहिपत्ताणं"-भ० क० य० ३५ । (४) "ॐ हीं अहें णमो, सब्बोसहिपत्ताणं"-भ० क० य० ३५ । (४) "ॐ हीं अहें णमो,

णमो विद्वोसहिपत्ताणं ॥ ३४ ॥

अर्थ-जिनका मळ औषधिरूप परिणत हो गया है, उन जिनों को नमस्कार हो।

विशेषार्थ-जिनका मूत्र पुरीषादि मल रोगनिवारक होता है, वे विष्ठौषधिप्राप्त हैं। महान् तपश्चर्याके प्रभावसे यह सामर्थ्य प्राप्त होती है।

णमो मणबलीणं ॥ ३५॥

अर्थ-मनबलधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अन्तर्भुहूर्तमें ही संपूर्ण श्रुतके अर्थ-चिन्तनमें प्रवीण मनोबली हैं।

णमो वचनबलीणं ।। ३६॥

अर्थ-वचनवली जिनों को नमस्कार हो।

विशेषार्थ—मन, रसना तथा श्रुतङ्गानावरण एवं वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अतिशयसे जो अन्तर्मुहूर्तमें संपूर्ण श्रुतके उच्चारण करनेमें समर्थ हैं तथा निरन्तर उच्चस्वरसे उच्चारण करनेपर भी जो श्रमरहित एवं कंठके स्वरमें हीनतारहित हैं वे ऋषि वचनवळी हैं।

णमो कायबलीणं<sup>\*</sup> ॥ ३७ ॥

अर्थ-कायबळी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न असाधारण शरीरबल होनेसे मासिक, चार्त्रमिक, वार्षिक आदि प्रतिमायोग धारण करते हुए भी जिन्हें खेद नहीं होता वे मुनिवर कायबली हैं।

तिलोयपण्णित्त (पृ० २८३) में कहा है जिस ऋदि के बलसे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर मुनिराज मास वा चातुर्मास आदि कायोत्सर्ग करते हुए भी श्रमरहित होते हैं तथा शीघ ही तीनों लोकोंको कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर अन्यत्र धरनेमें समर्थ होते हैं, वह कायबल नामकी ऋदि है।

णमो खीरसवीणं ॥ ३८॥

अर्थ-चोरस्रवी ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—नीरस भोजन भी जिनके हस्त पुटमें रखे जानेपर क्षीर-गुणहूप परिणमन करता है वा जिनके वचन क्षीण व्यक्तियोंको दुग्धके समान तृप्ति प्रदान करते हैं वे क्षीरस्रवी हैं। तह्यार्थराजवार्तिक( ए० १४४ ) में 'श्लीरास्रवी' पाठ प्रहण किया है।

णमो सप्पिसवीणं ॥ ३९ ॥

अर्थ- घृतस्रवी जिनोंको नमस्कार हो।

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो विद्वोसिहिपत्ताणं"—भ० क० य० ३६। (२) "ॐ हीं अहें णमो मणबलीणं"— भ० क० य० ३८। (३) "ॐ हीं अहें णमो वचबलीणं"—भ० क० य० ३९। (४) "ॐ हीं अहें णमो कायबलीणं"—भ० क० य० ४०। (५) "ॐ हीं अहें णमो खीरसवीणं"—भ० क० य० ४२।

विशेषार्थ--रूक्ष भोजन भी जिनके कर-पात्रमें पहुँचते ही घृतके समान शक्तितदायक हो जाता है अथवा जिनका संभाषण जीवोंको घृत-सेवनके समान तृष्टि पहुँचाता है, वे घृतस्रवी हैं।

णमो महुसवीणं ॥ ४० ॥

अर्थ-मधुस्रवी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिनके हस्त-पुटमें रखा हुआ नीरस आहार भी मधुर रसपूर्ण तथा शक्ति-संपन्न हो जाता है, अथवा जिनके वचन दुःखी श्रोताओंको मधुके समान संतोष देते हैं, वे मधुस्रवी हैं। यहाँ मधु शब्दका तात्पर्य मधुररसवाले गुड़, खाँड, शर्करा आदिसे है, कारण उन सबमें मधुरता पाई जाती है। 2

णमो अमइसवीणं <sup>3</sup> ॥ ४१ ॥

अर्थ-अमृतस्रवी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—जिनके हस्तपुटमें पहुँचकर कोई भी भोज्य वस्तु अमृतरूप हो जाती है, अथवा जिनकी वाणी जीवोंको अमृततुल्य कल्याण देती है, वे अमृतस्रवी हैं।

णमो अक्खीणमहाणसाणं ।। ४२ ॥

अर्थ-अचीण महानस ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो।

विशेषार्थ—लाभान्तरायके क्षयोपशमके उत्कर्षको प्राप्त मुनीश्वरोंको जिस पात्रसे आहार दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन करे, तो उस दिन अन्नको कमी न पड़े यह अज्ञीण महानस ऋदि है। तिलोयपण्णत्ति (पृ० २८५) में कहा है-लाभान्तरायके ज्ञयोपशमसे संयुक्त मुनिराजके भोजनानन्तर भोजनशालाके अवशिष्ट अन्नमेंसे जिस किसी भी प्रिय वस्तुका उस दिन चक्रवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी लेशमात्र क्षीण न होना अक्षीण महानस ऋदि है।

णमो सन्वसिद्धायदणाणं ॥ ४३ ॥

अर्थ-संपूर्ण सिद्धायतनोंको नमस्कार हो।

णमो वड्ढमाणबुद्धिरिसिस्स ।। ४४ ॥

अर्थ-वर्धमान बुद्धि ऋद्विधारी ऋषिको नमस्कार हो।

विशेषार्थ-वड्ढमाणके स्थान पर यदि 'वट्टमाण' पाठ माना जाय, तो उसका अर्थ 'वर्तमान' बुद्धि ऋद्धिधारी होगा।

<sup>(</sup>१) "ॐ हीं अहें णमो महुरसवाणं"—भ० क० य० ४३। (२) "महुवयणेण गुडखंडसक्करादीणं गहणं महुरसादं पिंड एदासि साहम्मुवलंभादो।" ध० टी०। (३) "ॐ हीं अहें णमो अमियसवाणं ……"—भ० क० य० ४४। (४) "ॐ हीं अहें णमो अक्वीणमहाणसाणं ……"—भ० क० य० ४५। (४) "ॐ हीं अहें णमो वड्दमाणाणं ……"—भ० क० य० ४६। "ॐ हीं अहें णमो सव्वसाहूणं महित महावीरवड्दमाणबुद्धिरिसीणं ……"—भ०क०य० ४८। समस्त मंगल स्त्रोंमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, अतः संभावना होती है कि—'वड्दमाणबुद्धिरिस्स'के स्थानमें 'वड्दमाण-बद्धिरिसीणं' पाठ होना चाहिए।

## [ प्रकृति समुस्कीर्तननिरूपणा ]

[ इस महाबंध अथवा महाधवल शास्त्रका प्रारंभिक ताड्रपत्र नं० २० नष्ठ हो गया है उसकी उसी रूप में पूर्ति होना असंभव है। आगेके वर्णनक्रमके साथ सम्बन्ध मिळानेकी दृष्टिसे मितिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा अवधिज्ञानावरण का संक्षेपमें वर्णन करते हैं, कारण प्रथमें ज्ञानावरण पर आरंभमें प्रकाश डाला गया है।]

जो त्रिकालवर्ती द्रव्य, गुण, पर्यायोंको नाना भेदों सहित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। े उस ज्ञानका आवरण करनेवाला ज्ञानावरण कर्म है। यह ज्ञान जीवका स्वभाव है। इसके द्वारा जीव स्व तथा श्रपूर्व अर्थका व्यवसाय-निरचय करता है। वस्तु सामान्य तथा विशेष धर्मोंसे समन्वित है। वम्तुके विशेष श्रंशका ग्रहण करनेवाला ज्ञान है। सामान्य श्रंशका ग्रहण करनेवाला दर्शन कहलाता है । ज्ञान तथा दर्शन जीवके पृथक पृथक गुण हैं ।<sup>२</sup> चित्-प्रकाशकी बहिर्मुख वृत्तिको ज्ञान कहते हैं श्रीर चित्-प्रकाशकी अंतर्मुख वृत्तिको दर्शन कहते हैं। इस दर्शनका आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरण है। जो इन्द्रियोद्वारा अपने अपने विषयका अनुकूल अथवा प्रतिकूल रूपसे अनुभव करावे, वह वेदनीय कर्म है। जो जीवको मोहित करे, वह मोहनीय कर्म है। भव धारण करने में कारण आयु कर्म है। इस जीवकी नर-नारकादि विविध पर्यायोंमें कारण नाम कर्म है। कुल परम्परासे प्राप्त जीवके उद्य अथवा नीच आचरणका कारण गोत्रकर्म है। इस जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य ( शक्ति ) में जो अन्तराय-बाधा डालता है, वह अन्तराय कर्म है। इन आठ कर्मीमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह तथा अन्तरायको घातिया कर्म कहते हैं, कारण ये जीवके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंतवीर्य नामक गुणोंका घात करते हैं । ज्ञान, दर्शन, सुख श्रौर वीर्य जीवके श्रनुजीवी गुण 👸 । सिद्धोंके <sup>3</sup> अञ्याबाध सुखका घात श्राठों ही कर्म करते 👸 । प्रत्येक कर्मका कार्य जीवके विशेष गुराके घात करनेका है, किन्तु उन सबका सामान्य धर्म जीवके सुख गुणके भी विनाश करनेका पाया जाता है।

वेदनीय, श्रायु, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीवी गुणोंका नाश करते हैं। अनुजीवी गुणोंका घात न करने के कारण इनको श्रघातिया कर्म कहते हैं। ये क्रमशः अव्याबाघ, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व तथा अगुरुलघुत्व गुणोंका नाश करते हैं। चार घातियाका नाश करनेवाले अरहंत भगवान्में गुण चतुष्ट्यकी अभिव्यक्ति होती है। तथा सिद्धोंमें कर्माष्टकके ध्वंस करनेसे आठ गुण व्यक्त होते हैं। ये कर्मोंके ध्वंसका अर्थ पुद्रलका अत्यन्त चय नहीं है, कारण सत्का अत्यन्त विनाश नहीं हो सकता। पुद्रलकी कर्मत्वपर्यायका नष्ट हो जाना अर्थात् आत्माके साथ उसका सम्बन्ध न रहना ही कर्मक्षय है।

ज्ञानावरण कर्मकी पांच प्रकृतियाँ हैं-आभिनिवोधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अविधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण। ये आवरणपंचक आभिनिवोधिक

<sup>· (</sup>१) "जाणइ तिकालविसए द्वागुणे पजए य बहुमेदे । पचक्खं च परोक्खं अणेण णाणे चि णं वेंति ॥"-गो० जी० गा० २९८ । (२) "अन्तर्बिहिर्भुखयोश्चित्प्रकाशयोर्दर्शनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकत्व-विरोधात्।"-ध०टी०भा० १ पृ० १४५ । (३) "कर्माष्टकं विपक्षि स्यात् सुखस्यैकगुणस्य च । अस्ति किञ्चित्र कर्मेकं तिद्वपक्षं ततः पृथक्॥"-पञ्चाध्यायी २।११५। (४) "मणेर्मलादेव्यावृत्तिः क्षयः। सतोऽत्यन्तविनाशानुपपत्तेः। ताहगात्मनोऽपि कर्मणो निवृत्तौ परिशुद्धिः।"-अष्टसह० पृ० ५३।

ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान रूप ज्ञानकी पाँच अवस्थाओं-को आवृत करते हैं। मिथ्यात्वके उदयसे आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानको मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा विभंगज्ञान कहते हैं। इन तीन ज्ञानोंको कुज्ञान भी कहते हैं।

ेइन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे अभिमुख तथा प्रतिनियत पदार्थको जानने-वाला आभिनिवोधिक या मित्रज्ञान कहलाता है। <sup>२</sup>मित्रज्ञानद्वारा गृहोत अर्थसे जो अर्थान्तरका बोध होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। <sup>3</sup>द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावकी अपेक्षा जिस प्रत्यक्षज्ञानके विषयकी अविध या सीमा हो, उसे अविधज्ञान या सीमाज्ञान कहते हैं। परकीय मनमें स्थित पदार्थको जो ज्ञान जानता है, उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। त्रिकालगोचर सर्वद्रव्यों तथा उनकी समस्त पर्यायोंको ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान है।

### [ आभिनियोधिकज्ञानावरणप्ररूपणाः]

जो आभिनिबोधिक ज्ञानावरण कर्म है, वह चार, चौबीस, अट्टाईस तथा बत्तीस प्रकारका है। अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका आवरण करनेवाला अवग्रहावरण, ईहावरण, अवायावरण तथा धारणावरण कर्म है। विषय और विषयीके सिन्नपातके अनंतर पदार्थका आद्य प्रहण अवग्रह है। इसका आवरण करनेवाला अवग्रहावरण कर्म है। अवग्रह के द्वारा गृहीत अर्थके विषयमें विशेष जाननेकी इच्छाके बाद भवितन्यता प्रत्ययक्षप ज्ञानको ईहा कहते हैं। उसका आवारक कर्म ईहावरण कर्म है। इसके अनंतर भाषा, वेष आदिका विशेष ज्ञान होनेसे जो संशयादिका निराकरण करके निर्णयक्षप ज्ञान होता है, वह अवाय है। उसका आवारक अवायावरण कर्म है। अवाय ज्ञानके विषयभूत पदार्थके कालान्तरमें स्मरणका कारण धारणाज्ञान है। उसका आवारक धारणावरण कर्म है।

श्रवप्रहावरण कर्मके अर्थावप्रहावरण तथा व्यंजनावप्रहावरण कर्म ये दो भेद हैं। अव्यक्त
पदार्थका प्रहण करना व्यंजनावप्रह है। यह इन्द्रियोंसे सम्बद्ध अर्थका होता है। इसके विपरीत
स्वरूपवाला अर्थावप्रह है। व्यंजनावप्रहका आवारक व्यंजनावप्रहावरण कर्म है तथा अर्थावप्रहका
आवारक अर्थावप्रहावरण कर्म है। व्यंजनावप्रह चक्षु तथा मनको छोड़कर शेष स्पर्शन, रसना,
प्राण तथा श्रोत्र इन्द्रियसे होता है। श्रत एव इसके स्पर्शनेन्द्रियव्यंजनावप्रहावरण कर्म, रसनेन्द्रियव्यंजनावप्रहावरण कर्म, प्राणेन्द्रियव्यंजनावप्रहावरण कर्म तथा श्रोत्रेन्द्रियव्यंजनावप्रहावरण कर्म
ये चार भेद होते हैं।

अर्थावप्रह व्यक्त वस्तुका प्राहक होनेके कारण पाँच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होता है। इस कारण उसके आवारक स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्म और नो-इन्द्रियावरण कर्म हैं। ईहा, अवाय तथा धारणा झान भी पाँच इन्द्रिय तथा मनसे होनेके कारण अर्थावप्रहके समान प्रत्येक छह-छह भेदवाला है। इस कारण व्यंजनावप्रहके चार भेदों में श्रर्थावप्रहादिके चौबीस भेदों को मिलानेसे २८ भेद होते हैं। श्रत एव मतिझानावरण कर्मके भी २८ भेद हो जाते हैं। इसके बहु, एक, बहुविध, एकविध, श्लिप्र, अन्तिप्र, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, निःसृत, अनिःसृत-इन बारह प्रकारके पदार्थों को विषय करनेके कारण प्रत्येकके द्वादश भेद हो जाते हैं। इस प्रकार २८×१२=३३६ भेद मतिझानके हैं। अत एव मतिझानावरण कर्मके भी ३३६ भेद होते हैं।

<sup>(</sup>१) "तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्"-त० सू० १।१४। (२) "अत्थादो अत्थंतरमुवलंभं तं भणंति सुदणाणं। आभिणिबोहियपुव्वं णियमेणिह सद्द्वं पहुमं।।" –गो० जी० ३१४। (३) "अवहीयदि त्ति ओही सीमाणाणेति विण्यं समये। भवगुणपच्चयविह्यं जमोहिणाणे त्ति णं वेति।।" –गो० जी० ३६९।

### [ श्रुतज्ञानावरणप्ररूपणा ]

मितिझानके द्वारा जाने गए पदार्थसे पदार्थान्तरका ग्रहण करना श्रुतक्कान है। वह 'नित्य राब्द-निमित्तक है अथवा अन्य-निमित्तक है' ऐसी शंकाका निराकरणके लिए उस श्रुतक्कानको मिति-पूर्वक कहा है। यद्यपि श्रुतक्कानपूर्वक भी श्रुतक्कान होता है, फिर भी श्रुतक्कानके मितिपूर्वकत्वमें बाधा नहीं आती है। श्रुतक्कान मितिपूर्वक होता है, इसका तात्पर्य इतना है कि प्रत्येक श्रुतक्कानके प्रारंभमें मितिक्कान निमित्त हुआ करता है। प्रश्चात् मितिपूर्वकत्त्वका कोई नियम नहीं है।

इस श्रुतज्ञानके शब्दजन्य तथा लिङ्गजन्य ये दो भेद कहे गये हैं। अक्षरात्मक तथा अनक्ष-रात्मक रूपसे भी उसके दो भेद कहे जाते हैं। श्रुतज्ञानको अन्तरात्मक या शब्दात्मक मानना उपचरित कथन है। श्रुतज्ञानका कारण प्रवचन है, इससे प्रवचनको भी श्रुतज्ञान कह दिया है। अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद हैं। अपुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं। पुनरुक्त अक्षरात्मक श्रुतज्ञानका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। ३३ व्यंजन, २७ स्वर तथा ४ अयोगवाह मिळकर कुछ चौसठ मूळवर्ण होते हैं। इन चौसठ वर्णों के संयोगसे १८४४६७४४०-७३७०९५५६१५ इन बीस अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। उपरोक्त अक्षरों १६३४८-३०७८८८ इन एकादश अंक प्रमाण अक्षरात्मक मध्यम पदका भाग देनेपर लिखक्तपमें प्राप्त संख्याप्रमाण श्रंगप्रविष्ट पद होते हैं, जो द्वादशांग-आचारांगादिके नामसे ख्यात हैं।

भाग देनेसे शेष बचे हुए अक्षरोंको श्रंगबाह्य कहते हैं। श्रंगबाह्य के सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकाछिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक, महापुंडरीक तथा निषिद्धिका ये चौदह प्रकार हैं । बुद्धिके अतिशय तथा श्रद्धिविशिष्ट गणधरदेवके द्वारा अनुसमृत जो द्वादशांगरूप जिनवाणीकी प्रंथरचना है, वह अंगप्रविष्ट है। उन गणधरदेवके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा आरातीय आचार्योंके पाससे श्रुतज्ञानके तत्त्वको प्रहण करके काछदोषसे अल्पमेधा, अल्पबल तथा अल्प आयुयुक्त प्राणियोंके अनुप्रहके छिए उपनिबद्ध संक्षिप्ररूपसे श्रंगोंके अर्थरूप वचनविन्यासको श्रगबाह्य कहते हैं। इस दृष्टिसे आचार्यपरंपरासे प्राप्त तथा जिनवाणीके तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले अन्य प्रन्थान्तर अंगबाह्य श्रतमें समाविष्ट होते हैं।

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानका सबसे छोटा रूप पर्यायज्ञान कहलाता है। उससे कम ज्ञान किसी भी जीवके नहीं पाया जा सकता है। उस ज्ञानको नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण कहा है। सूँदम निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव अपने योग्य संभवनीय ६०१२ भवों में परिश्रमण कर श्रांतके अपर्याप्तक शरीरको तीन मोड़ाओं सहित जब प्रहण करता है, तब उसके प्रथम मोड़ाके समयमें सर्व जघन्य ज्ञान होता है।

<sup>(</sup>१) "श्रुतज्ञानस्य कारणं हि प्रवचनं श्रुतमित्युपचर्यते। मुख्यस्य श्रुतज्ञानस्य भेदप्रतिपादनं कथमुपपन्नम् ? तज्ज्ञानस्य भेदप्रभेदरूपत्वोपपद्यः। द्विभेदप्रवचनजिततं हि ज्ञानं द्विभेदप् । अङ्गबाद्यप्रवचनजितस्य ज्ञानस्याङ्गबाद्यत्वात् अङ्गप्रविष्टजितज्ञानस्याङ्गप्रविष्टत्वात्।" –त० रुळो० पृ० २३६। "तत्थ अंगबाहिरस्य चोदस अत्थाहियारा, अंगपविद्वअत्थाधियारो बारसविहो।" –ध० टो० भाग १ पृ० ९६। (२) "तत्राङ्गप्रविष्टमङ्गबाद्यां चेति द्विविधमङ्गप्रविष्टमाचारादिद्वादश्यभेदम्, बुद्धचितश्यिध्यक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम् । आरातीयाचार्यकृताङ्गार्थप्रत्यासन्नरूपमङ्गबाद्यम् । तद्गणधरशिष्टैः प्रशिष्यरारातीयैरिधिगतश्रुतार्थतन्त्वैः काल्दिषादल्पमेधार्युर्वलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिवद्धं संक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यासं तदङ्गबाद्यम्।"—त०रा०पृ०५४। (३) "सुद्धुमणिगोदअपज्जत्तयस्य जादस्य पढमसमयिदः। हवदि हु सव्वजहण्णं णिच्चग्घाढं णिराव-रणं॥ ३१६॥ सुद्धुमणिगोदअपज्जत्त्वेषु सगसंभवेसु भिमऊणः। चिरमापुण्णतिवक्काणादिमवक्किष्टियेव हवे॥ ३२०॥"—गो० जी०।

ैइस पर्यायज्ञानसे आगे पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पद समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभृत, प्राभृतसमास, प्राभृत-प्राभृत, प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभृत-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-प्राभित-

<sup>२</sup>श्रुतज्ञान का विषयभूत अर्थ मनका विषय होता है। श्रुतज्ञानमें मानसिक व्यापार होता है। ऐसी स्थितिमें जिनके मन नहीं है, उन असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों के श्रुतज्ञानका अभाव समभा जाना चाहिए था, किन्तु परमागममें कमसे कम छद्मारथों के मित तथा श्रुत ये दो ज्ञान नियमतः कहे गए हैं। श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपराम होनेसे एकेन्द्रियादिके मन न होते हुए भी श्रुतज्ञानका सद्भाव आगममें वर्णित है। इसका कारण यह है कि असंज्ञी जीवोंमें जो कुछ ऐसी कियाएँ पाई जाती है, जिनसे उनके मनके सद्भावको कल्पना होने छगती है उनका कारण मन नहीं है, किन्तु रक्षोकवार्तिककार विद्यानन्दी स्वामीके शब्दोंमें मितसामान्यके समान स्पृतिसामान्य, धारणासामान्य तथा उनके निमिक्त ए अवायसामान्य, ईहासामान्य, अवश्वष्रसामान्य पाए जाते हैं। जो कि अनादिभवाभ्यासके कारण उत्पन्न होते हैं। उनके क्षयोपरामनिमित्त भावमन नहीं है, कारण वह प्रतिनियत संज्ञी प्राणियोंके होता है। इसका भाव यह है, कि पिपीछिका आदिमें योग्य आहारका प्रहण, अनुसंधान, अयोग्यका परिहार आदि बातों पाई जाती हैं, उसका कारण मन न होकर स्पृतिसामान्य, धारणासामान्य, ईहासामान्य, अवायसामान्य आदि हैं। 3

यहाँ श्रुतज्ञान की प्ररूपणा की गई है। इससे श्रुतज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा कैसे हो जायगी ?' इसके समाधानमें वीरसेनाचार्य छिखते हैं-यह दोष नहीं है, आवरण किए जानेवाले ज्ञानके स्वरूपकी प्ररूपणाका ज्ञानावरणके स्वरूप-परिज्ञानके साथ अविनाभाव है। इस अविनाभावके कारण श्रुतज्ञानके स्वरूपनिरूपणद्वारा श्रुतज्ञानावरणका परिज्ञान कराया गया है।

इस प्रकार श्रुतज्ञानावरणकी प्ररूपणा हुई।



#### [ अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा ]

जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकार का है। उसकी दो प्रकारकी प्रक्रपणा है। एक अवप्रत्यय अवधिज्ञान, दूसरा गुण्यप्रत्यय अवधिज्ञान। अवधिज्ञान सीमाज्ञान भी कहा जाता है, कारण यह द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावकी मर्यादा से रूपी पदार्थ-को विषय करता है। अवप्रत्यय अवधिज्ञानमें भव निमित्त है। उस अवमें नियमसे क्षयोपशम होता ही है। जैसे पिक्षयोंकी पर्यायमें उत्पन्न होनेवाले जीवके गगन गमन विष-यक च्योपशम पाया जाता है, इसी प्रकार देव तथा नारिकयोंकी पर्यायमें जानेवाले सम्पूर्ण जीवधारियोंको नियमसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तीर्थंकर भगवान्के भी जन्मसे जो अवधिज्ञान होता है, उसे भवप्रत्यय कहा है। व

सम्यग्दर्शनादि निमित्तोंके सिन्नधान होते हुए शान्त तथा चीण कर्मवाछोंके जो श्रविधिज्ञान होता है, उसे चयोपशमनिमित्तक या गुणप्रत्यय अविध कहते हैं। यह जीवके विशेष प्रयत्नपर अवलिम्बत रहता है भवमात्र इसमें कारण नहीं है। गुण या क्षयोपशम निमित्तक होनेसे इसे क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं।

अविधिज्ञान के देशाविध, परमाविध तथा सर्वाविध रूपसे तीन भेद और किये जाते हैं। भवप्रत्यय अविधिज्ञान देशाविध के जघन्य भेदरूप होता है। गुणप्रत्यय तीनों भेद-रूप होता है। गुणप्रत्यय देशाविधका जघन्य असंयमी मनुष्य, तिर्यक्चोंके पाया जा सकता है। इसके आगेके विकल्प संयमी मनुष्यके ही पाए जाते हैं। परमाविध, सर्वाविध चरमशरीरी मुनिराजके ही पाया जाता है। सर्वाविध जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि भेदोंसे रहित है।

<sup>3</sup>सम्यक्त्वरहित अवधिज्ञानको विभंगाविध कहते हैं। अवधिज्ञानत्वकी अपेक्षा दोनोंमें विशेष अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व, मिथ्यात्वके सहचारवश उनमें नाममात्रका भेद है।

कालकी श्रपेचा श्रवधिज्ञानके समय, आवली, च्रण, छव, मुहूर्च, दिवस, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग (पंचवर्ष), पूर्व (सत्तरकोटि छप्पनलक्ष, सहस्र कोटि वर्ष), पर्व (चौरासी लाख पूर्व प्रमाण), पल्योपम, सागरोपम श्रादि विधान जानना चाहिए।

महाबन्धके बुटित पत्रमें जो प्रथम पंक्ति है उसमें लिखा है 'अयन, संवत्सर, पल्योपम, सागरोपम आदि होते हैं।' धवला टीकाके प्रकरणसे तुलना करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ अविधिज्ञानसम्बन्धी काळका निरूपण चल रहा है।



<sup>(</sup>१) "यथाकाशे सित पिक्षणो गितर्भवित तथा ज्ञानावरणक्षयोपशमेऽन्तरक्के हेतौ सत्यवधेर्मावः, भवस्तु बाह्यो हेतुः। कथं पुनर्भवो हेतुः? इति चेत् ;व्रतिनयमाद्यभावात्। यथा तिरश्चां मनुष्याणां चाहिंसादिव्रतिनयम-हेतुकोऽविधर्न तथा देवानां नारकाणां चाहिंसादिव्रतिनयमाभिसिन्धरित्त । कृतो भवं प्रतीत्य कर्मोदयस्य तथा-भावात् । तस्मात् तत्र भव एव बाह्यसाधनमुच्यते ।"—त०रा० पृ० ५४,५५ । "यथोक्तसम्यर्व्दर्शनादिनिमित्तः सिन्नधाने सित शान्तक्षीणकर्मणां तस्य उपलिधर्मवित ।"—त० रा० पृ० ५६ । (२) "देसोहिस्स य अवरं णरितिर्ये होदि संजदिम्ह वरं । परमोही सन्वोही चरमसरीरस्स विरदस्स । पित्ववादी देसोही अप्पिडवादी हवंति सेसाओ । मिन्छचं अविरमणं ण य पित्वज्ञति चिरमदुगे ॥ दव्यं खेत्तं कालं भावं पित्रह विजाणदे ओही । अवरादुक्कसोत्ति य वियप्परिहदो दु सव्वोही ॥"—गो० जी० ३७३—७५ । (३) "दोष्णं पि ओहिणाणत्तं पित्र भेदाभावादो । ण च सम्मत्त-मिन्छत्तसङ्चारेण कदणामभेदादो भेदो अत्थि, अङ्ग्पसंगादो । " कालदो ताव समयाविष्यखण-लव-मुहुत्त-दिवस-पक्ल-मास-उदु-श्रयण संवच्छर-जुग-पुठव-पिछदोवम-सागरोवमाद्यो विधयो णाद्वा भवंति।"—ध० टी० प० १२५८।

ų

१०

श्र सप्तविंशतितमं ताडपत्रं त्रुटितम् ] श्रिणं-संवच्छर-पिलदोवम-सागरोवमादयो भवंति । ओगाहणा जहण्णा णियमादो सुहुमणियोदजीवस्स । यहेहो तहेही जहण्हयं खेत्तदो ओधी ॥ १ ॥ अंगुलमाविलयाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जा । अंगुलमाविलयंतो आविलयं अंगुलपुधत्तं ॥ २ ॥ आविलयपुधत्तं पुण हत्थोवथा (हत्थं तह) गाउदं सुहुत्तंतो । जोजण भिण्णसहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं तु ॥ ३ ॥ भरदं च अद्धमासं साधियमासं [च] जंबुदीवं हि । वासं च मणुसलोगे वासपुधत्तं च रुजु(ज)गम्हि ॥ ४ ॥ संखेज्जदिमे कालं दीवससुद्दा हवंति संखेज्जा । ५ ॥ कालं हि असंखेज्जो दीवससुद्दा हवंति असंखेज्जा ॥ ५ ॥

§ १···· 'ग्रयन संवत्सर पल्योपम सागरोपम त्रादि होते हैं।

अवधिज्ञानके चेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तक निगोदिया जीवकी जघन्य अवगाहना है। जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र उसके शरीरप्रमाण है।

विशेषार्थ-सूरम लब्ध्यपर्याप्तक निगोदिया जीवके अपनी भवपरंपराके अन्तिम भवके तीसरे समयमें सर्वजघन्य शरीरकी अवगाहना होती है। विश्रहगतिमें तीसरे समयमें निगोदियाकी शरीराकृति वर्जुलाकार होनेसे सबसे कम क्षेत्रफल रहता है। उतना जघन्याविधका क्षेत्र है।

अब क्षेत्र तथा कालको अपेक्षा अवधिज्ञानसम्बन्धी १९ काण्डकोंका निरूपण करते हैं। प्रथम काण्डमें अंगुलका असंख्यातवाँ माग जघन्य क्षेत्र है। आवलीका असंख्यातवाँ भाग जघन्य काल है। अंगुलका संख्यातवाँ भाग उत्कृष्ट क्षेत्र है, आवलीका संख्यातवाँ भाग उत्कृष्ट काल है। दूसरे काण्डकमें घनाङ्गुलप्रमाण क्षेत्र है, कुछ कम आवलीप्रमाण काल है।

विशेषार्थ-यहाँ दूसरे तीसरे आदि काण्डकोंमें उत्कृष्टकी अपेक्षा वर्णन किया गया है। तीसरे काण्डकमें अंगुलपृथक्त्व क्षेत्र है, आवलीपृथक्त्वप्रमाण काल है।। २।।

चतुर्थ काण्डकमें आवलीपृथक्त काल है, हस्तप्रमाण क्षेत्र है। पद्धम काण्डकमें अंतर्मुहूर्त काल है, एक कोश क्षेत्र है। छठवेंमें भिन्न मुहूर्त ( एक समय कम मुहूर्त ) काल है। एक योजन क्षेत्र है। सप्तममें कुछ कम एक दिन काल है, २५ योजन क्षेत्र है। २॥

श्रष्टममें अर्धमास काल है, भरतवर्ष क्षेत्र है। नवममें साधिक मास काल है, जम्बूद्वीप क्षेत्र है। दशममें वर्षप्रमाण काल है, मनुष्य लोकप्रमाण क्षेत्र है। ग्यारहवेंमें वर्षप्रथक्त्व काल है, रुचक द्वीप क्षेत्र है।। ४।।

बारहवेंमें संख्यात वर्ष काल है, संख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र है। तेरहवेंमें असंख्यात वर्ष काल है, असंख्यात द्वीप समुद्रप्रमाण क्षेत्र है।। ५।।

<sup>(</sup>१) गो० जी० गा० ४०३। (२) "आविलयपुषच पुण इत्यं तह""—गो० जी० गा० ४०। (३) "भरहिम्म अद्धमास साहियमास च जंबुदीविम्म""—गो०जी०गा० ४०५। (४) "संखेज्जपमे वासे दोवसमुद्दा" वासिम्म असंखेज्जे ""—गो० जी० गा० ४०६।

4

0

तेजाकम्म-सरीरं तेजादव्वं च भासद्व्यं च (भासमणद्व्यं )।
बोद्धव्यमसंखेज्जा दीवसम्रहा य वासा य ॥६॥
कोलो (काले) चदुण्हं बुड्ढी कालो भजिदव्य खेत्तवुड्ढीए।
उड्ढीयं द्व्यपज्जयं भजिदव्यं खेत्तकालो य ॥७॥
पैरमोधिमसंखेज्जा लोगामेत्ताणि समय-कालो दु।
रूवगदं लभिद द्व्यं खेत्तोवममगणि-जीवेहिं॥८॥
पैणुवीसं जोयणाणं ओधी वेंतरकुमारवग्गाणं।
संखेज्जजोयणाणं जोदिसियाणं जहण्होधी॥९॥
अँसुराणमसंखेज्जा जोजणकोडी सेसजोदिसंताणं।
संखादीदसहस्सा उक्कस्सेणोधिवसयो दु॥१०॥
संखादीदसहस्सा उक्कस्सेणोधिवसयो दु॥१०॥
संकीसाणे पढमं दो चदु (विदियं) सणक्कुमार-माहिंदे।
तच्चदु (तिदयं तु) बम्हलंतय सुक्कसहस्सारया चउत्थी॥११॥

विशेष, आगामी पख्च काण्डकोंका द्रव्यकी अपेक्षा कथन है।

चौदहवेमें देशावधिके मध्यम विकल्परूप विस्नसोपचयसित तैजस शरीररूप द्रव्य विषय है। पन्द्रहवेंमें विस्नसोपचयसित कार्माण शरीर स्कन्ध विषय है। सोछहवेंमें विस्नसोपचयरित केवछ तेजोवर्गणा विषय है। सत्रहवेंमें विस्नसोपचयरित केवछ भाषावर्गणा विषय है। अठारहवेंमें विस्नसोपचयरित केवछ मनोवर्गणा विषय है।

तेरहवें, चौदहवें आदि काण्डकोंमें असंख्यातगुणित क्षेत्र तथा असंख्यातगुणित काल है। अर्थात् बारहवें काण्डकके काल तथा क्षेत्रसे असंख्यातगुणित काल तथा क्षेत्र तेरहवें काण्डकमें है। इसी प्रकार आगे जानना चाहिए ॥ ६॥

विशेषार्थ-उन्नीसर्वे काण्डकमें एक समय कम पत्यप्रमाण काल है, सम्पूर्ण लोकाकाश क्षेत्रहै। क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप चारों वृद्धियाँ होती हैं। क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर कालकी वृद्धि भजनीय हैं अर्थात् हो भी, न भी हो। द्रव्य और भाव (पर्याय) की वृद्धि होनेपर क्षेत्र, काल की वृद्धि भजनीय है।। ७।।

परमावधिका काल एक समय अधिक लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण है, क्षेत्र असंख्यात लोक-प्रमाण है, जो अग्निकायिक जीवोंकी संख्याप्रमाण है। एक प्रदेशाधिक लोकाकाशप्रमाण इसका द्रव्य है ७॥८॥

व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंमें जघन्य क्षेत्र पत्तीस योजन प्रमाण है, ज्योतिषी देवोंका जघन्य क्षेत्र संख्यात योजन है। असुरकुमारोंका उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात कोटि योजन है। शेष नव भवनवासी तथा व्यन्तरों-ज्योतिषियोंका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है।।९-१०।।

· सौधर्मद्विकका क्षेत्र प्रथम नरकपर्यन्त है। सनत्कुमार माहेन्द्रका दूसरे नरकपर्यन्त है।

<sup>(</sup>१) "काले चडण्ण उड्दी''''— गो० जी० गा० ४११। (२) यह गाथा १६ वें नंबरपर भी पाई जाती है। वर्णनक्रमकी दृष्टिसे यह १६ वें नम्बरपर विशेष उपयुक्त प्रतीत होती है। (३) गो० जी० गा० ४२५। (४) गो०जी०गा० ४३६। (५) "सक्कीसाणा पढमं विदियंतु सणक्कुमार माहिंदा। तिदयंतु बम्हलांतव''''—गो० जी० गा० ४२९। (६) त० रा० पृ० ५७। (७) त० रा० पृ० ५७।

५

ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर,लान्तव, कापिष्ठवासियोंका तीसरे नरकपर्यन्त; शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार-वाले चौथे नरकपर्यन्त जानते हैं ॥ ११॥

आनत, प्रानत, आरण, अच्युत स्वर्गवासी पाँचवें नरकतक, नवप्रैवेयकवासी छठवीं पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं ।। १२ ॥

नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव सर्व त्रसनालीको देखते 🕇 ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—सौधर्मादिकके देव अपने विमानकी ध्वजाके दण्डके शिखरपर्यन्त उपर जानते हैं। नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव अपने विमानके शिखरपर्यन्त उपर देखते हैं। नीचे बाह्य तनुवात वलयपर्यन्त सम्पूर्ण त्रसनालोको देखते हैं। अनुदिश विमानवाले कुछ अधिक तेरह राजू प्रमाण तथा अनुत्तर विमानवाले कुछ कम २१ योजनरिहत चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रको देखते हैं। गाथाके उत्तरार्धमें अवधिके विषयभूत द्रव्यको जाननेका क्रम कहते हैं—अपने अपने अवधिक्षानावरण कर्मके द्रव्यमें एक वार ध्रुवहारका भाग देनेपर अपने क्षेत्रके प्रदेशमें से एक एक प्रदेश कम करते जाना चाहिए और यह कार्य तब तक करते जाना चाहिए, जब तक कि क्षेत्रके प्रदेशोंका प्रमाण घटते घटते समाप्त न हो जाय। इस प्रकार करनेके अनन्तर जो अनन्तभाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रहेगा वहाँ वहाँ उतना उतना ही द्रव्यका प्रमाण समझना चाहिए।

³ तिर्यक्रगितमें अवधिका उत्कृष्ट द्रव्य तैजस शरीरके द्रव्यप्रमाण है; क्षेत्र भी इतना ही है। अर्थात् तैजस शरीर द्रव्यके परमागुप्रमाण आकाश प्रदेशोंसे जितने द्वीप, समुद्र व्याप्त किए जाँय, उतना है। वह असंख्यात द्वीप समुद्रप्रमाण होता है। १४।।

नरकगतिमें अवधिका जघन्य क्षेत्र एक कोस, उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन है।

उत्कृष्ट देशाविध मनुष्योंमें ही होता है। जघन्य देशाविध मनुष्य, तिर्यव्योंमें होता है। उत्कृष्ट देशाविध मनुष्यों होता है। यह प्रतिपाती होता है अर्थात् इसके धारकका मिथ्यात्वादिमें पतन सम्भव रहता है। परमाविध तथा सर्वाविध अप्रतिपाती होते हैं॥१५॥
४ परमाविधका क्षेत्र असंख्यात छोकप्रमाण है जो अग्निकायिक जीवोंकी संख्याप्रमाण है।

<sup>(</sup>१) गो० जी० गा० ४३०। (२) ''सक्खेत्ते य सकम्मे''''-गो० जी० गा० ४३१।

<sup>(</sup>३) "तिरश्चामुक्तृष्टदेशाविषद्यते ......तेजश्शरीरप्रमाणं द्रव्यम् । कियच तत् ? असंख्येयसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्नाभिरसंख्येयाभिस्तेजःशरीरद्रव्यवर्गणाभिर्निवर्तितं तावदसंख्येयस्कन्धाननन्तप्रदेशान् जानातीत्यर्थः।"—त० रा०पृ० ५७। (४) "परमाविषद्यते ......कालः प्रदेशािषकलोकाकाशप्रदेशावधृत-प्रमाणा अविभागिनः समयास्ते चासंख्याताः संवत्सराः।"—त० रा०पृ० ५७।

### रूवगदं लभदि दव्वं खेत्तोवममगणिजीवेहिं ॥ १६ ॥ एवं ओधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि ।

<sup>8</sup> २. जं तं मणपज्जवणाणावरणीयं कम्मं बंधंतो (कम्मं) तं एयविधं । तस्स दुविह-परूवणा—उज्जुमदिणाणं चेव विषुलमदिणाणं चेव । यं तं उज्जमदिणाणं तं तिविधं—उज्जुगं ५ मणोगदं जाणदि । उज्जुगं विचगदं जाणदि । उज्जुगं कायगदं जाणदि । मेणेण माणसं पडिविंदइत्ता परेसिं सण्णासदि मदिचिंतादि विजाणदि, जीविदमरणं लाभालाभं

परमावधिका काल समयाधिक लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण है। इसका द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश प्रमाण है। इसका असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है।। १६॥

विशेष-अविध ज्ञानके जितने भेद कहे गए हैं, उतने ही अविधज्ञानावरण कर्म के श्रेद हैं। अविधज्ञानका अविधज्ञानावरण कर्मके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है। अतः श्रुतज्ञानके समान यहाँ भी अविध ज्ञानके वर्णनद्वारा अविधज्ञानावरणीय कर्मका वर्णन हुआ समझना चाहिए।

इस प्रकार अवधिज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा हुई।

# [ मनःपर्ययज्ञानावरणप्ररूपणां ]

§ २. यह जो मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकारका है। उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा है। एक ऋजुमितज्ञान है, दूसरा विपुलमित मनःपर्ययज्ञान है। जो ऋजुमितज्ञान है, वह तीन प्रकारका है। वह सरल मनोगत पदार्थको जानता है। सरल वचनगत पदार्थको जानता है। सरल कायगत पदार्थको जानता है। यह ऋजुमित ज्ञान मनसे—मितज्ञानसे अन्य जीवके मनको अथवा मनःस्थित पदार्थको प्रहण करके मनःपर्ययज्ञानके द्वारा अन्यकी सञ्ज्ञा (प्रत्यभिष्ठान) स्मृति, मित, चिन्तादिको जानता है।

विशेषार्थ-मनसे अर्थात् मितज्ञानसे मनको अर्थात् मानसिक पदार्थको पर्यय-प्रहण करना मनःपर्यय ज्ञान है। मितज्ञानको मन व्यपदेश हुआ। यहाँ मितज्ञानरूप कार्यमें कारणरूप मनका उपचारसे व्यपदेश किया गया है। मितज्ञान मनःपर्ययमें अवलम्बनमात्र है, कारणरूप नहीं है। जैसे आकाशमें स्थित चन्द्रदर्शनके लिए वृक्षकी शाखादिकी सीध का अवलम्बनमात्र लिया जाता है, चन्द्रदर्शनमें कारण नेत्रकी शक्ति है। इसी प्रकार मनोगतादि भावोंका परिज्ञान करनेमें मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम कारण है। मन अथवा मितज्ञान अवलम्बनमात्र हैं। विपुलमित मनःपर्ययज्ञान मनके द्वारा अचिन्तित अथवा अर्थचिन्तित पदार्थको भी प्रहण करता है।

<sup>(</sup>१) "परूवणा णाम किं उत्तं होदि? ओघादेसेहि गुणेसु जीवसमासेसु पज्जतीसु पाणेसु सण्णासु गदीसु इंदिएसु काएसु जोगेसु वेदेसु कसाएसु णाणेसु संजमेसु दंसणेसु लेस्सासु भविएसु अभविएसु सम्मत्तेसु सिणअसण्णीसु आहारि-अणाहारीसु उवजोगेसु च पज्जत्तापज्जतविससणेहि विसेसिऊण जा जीव-परिक्खा सा परूवणा णाम ।"—ध०टी०भा०२ पृ०४१२। (२) "यथाऽभ्रे चन्द्रमसं पश्चेति अभ्रमपेक्षाकारणमात्रं भवति, न च चक्षुरादिविन्वर्वर्तकं चन्द्रज्ञानस्य। तथाऽन्यदीयमनोप्यपेक्षाकारणमात्रं भवति। परकीयमनिस व्यवस्थित- मर्थे जानाति मनःपर्यथः। ततो नास्य तदायनः प्रभव इति न मतिज्ञानप्रसङ्गः।" -त० रा० पृ० ४८।

सुहदुक्खं णंगरिवणासं देह (देस) विणासं जणपदिवणासं अदिवृद्धि अणावृद्धि-सुवृद्धि दुवृद्धि सुभिक्खं दुब्भिक्खं खेमाखेमं भयरोगं उब्भमं इब्भमं संभमं वत्त-माणाणं जीवाणं, णो अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणिद<sup>ै</sup>। जहण्णेण गाउदपुधत्तं। उक्षस्सेण जोजणपुधत्तस्स अब्भंतरादो, णो बहिद्धा। जहण्णेण दो तिण्णि भवग्गहणाणि, उक्षस्सेण सत्तद्दभवग्गहणाणि गदिरागदिं पदुष्पादेदि।

यह ऋजुमित मनःपर्ययक्षान 'वत्तमाणाणं'-व्यक्तमनवाले (संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय-रिहत मनयुक्त ) अन्य जीवोंके एवं अपने अथवा 'वत्तमाणाणं' - 'वर्तमान' जीवोंके, वर्तमानमें मनःस्थित त्रिकालसम्बन्धी पदार्थको जानता है । अतीत अथवा अनागत मनोगत पदार्थको यह ऋजुमित नहीं जानता है । यह वर्तमान अथवा व्यक्तमनवाले जीवोंके जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, नगरविनाश, देशविनाश, जनपद्विनाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुवृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अक्षेम, भय, रोग, उद्भ्रम, इद्भ्रम तथा संभ्रमको जानता है । यह ऋजुमित जघन्यसे कोसपृथक्तव, उत्कृष्टसे योजनपृथक्तवके भीतर जानता है । बाहर नहीं जानता है । कालकी अपेक्षा जघन्यसे दो तीन ४भव, उत्कृष्टसे सात आठ भव प्रहणसम्बन्धी गति-आगितका प्रतिपादन करता है ।

<sup>(</sup>१) "चतुर्गीपुरान्तितं नगरम् । अंगर्नगकलिगंमगधादओ देसा णाम । देसस्स एगदेसो जणवओ णाम जहा सूरसेणकासिगांधारआवंति आदओ । सस्यसम्मादिका वृष्टिः सुवृष्टिः । सालीवीहीजवगोधूमादिधाणाणं सुलहत्तं सुहिक्लं णाम । अरादीणामभावो खेमं णाम । परचक्रागमादओ भयं णाम । "-ध० टी०प० १२९६ । (२) उद्भुतिमदम्-"आगमे ह्युक्तं मनसा मनः परिन्छिष परेषां संज्ञादीन् जानातीति। "-त० राज० पृ० ५८ । ''मणेण माणसं पडिविंदइचा परेसिं सण्णा-सदि-मदि-चिंता-जीविद-मरणं लाहालाहं सहदक्खं णयरविणासं देसविणासं जगवयविणासं, खेडविणासं, कव्वडविणासं, मडंवविणासं, पटणविणासं दोणमह-विणासणं अइनुद्वि-अणानुद्वि-सुनुद्वि-दुनुद्वि-सुभिक्खं दुभिक्खं खेमाखेम-भयरोगकालसंनुत्ते अत्थे विज्ञा-णदि।''-ध० टी० प० १२५८। "मणेण मदिणाणेण। कधं मदिणाणस्य मणववएसो? कारणोवयारादो । मणभ्मि भवं लिंगं माणसं । अथवा मणो चेव माणसो, पडिविंदइचा घेच्ण पच्छा मणपजनणाणेण जाणदि।""मदिणाणेण परेसिं मणं घेत्त्ण चेव मणपजनणाणेण मणम्मि हिदमस्थं जाणदि चि भिणदं होदि । एसो भियमो ण विउलमहस्स, अचितिदाणं पि अद्वाणं विसर्हकरणादो ।"-ध० टी०। (३) 'व्यक्तमनसां जीवानामर्थे जानाति, नाव्यक्तमनसाम्। व्यक्तः स्फुटीकृतोऽर्थश्चिन्तया सुनिर्वितितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैरर्थे चिन्तितं ऋजुमतिर्जानाति नेतरैः ।"-त० रा० पृ० ५८। (४) 'वट्टमा-ृणभवग्गहणेण विणा दोण्णि, तेण सह तीण्णि भवग्गहणाणि जाणदि त्ति ।''**--ध० टी० ।** घवला टीका में वीरसेन स्वामी उपरोक्त दोनों दृष्टियों का समन्वय करते हुए लिखते हैं-"व्यक्तं निष्पन्नं संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं मनः येषां ते व्यक्तमनसः; तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेषामात्मनश्च सम्बन्धि वस्त्वन्तरं जानाति,नाव्यक्तमनसां जीवानां सम्बन्धि वस्त्वन्तरम् , तत्र तस्य सामर्थ्याभावात् । अथवा वर्तमानानां जीवानां वर्तमानमनोगतं त्रिकालसम्बन्धिनमर्थः जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति।" -ध० टी॰ प० १२६९।

§ ३. यं तं विउलमदिणाणं तं छिव्वहं—उज्जुगं मणोगदं जाणदि, उज्जुगं विचगदं जाणदि, उज्जुगं कायगदं जाणदि, अणुज्जुगं मणोगदं जाणदि, एवं विचगदं कायगदं च । एवं याव वत्तमाणाणं पि जीवाणं जाणदि । जहण्णेण जोजणपुधत्तं, उक्कस्सेण माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतरादो, णो बहिद्धा । जहण्णेण सत्तद्वभवग्गहणाणि, उक्कस्सेण असंखेज्जाणि भवग्गहणाणि गदिरागदिं पदुष्पादेदि ।

#### एवं मणपञ्जवणाणावरणस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि ।

विशेषार्थ-यदि वर्तमान भवको प्रहण करते हैं तो तीन भव होते हैं। यदि वर्तमानको छोड़ दिया जाय,तो दो भव होते हैं। इस कारण दो भव या तीन भव सम्बन्धी कथनमें विरोध-का सद्भाव नहीं रहता है। सात आठ भवकी गति-आगतिके विषय में भी यही समाधान है। वर्तमान भवको सम्मिछित करनेपर आठ भव, इसको छोड़ने पर सात भव होते हैं।

§ ३. जो विपुलमित मनःपर्ययक्कान है, वह छह प्रकारका है। वह सरल मनोगत पदार्थको जानता है, सरल वचनगत पदार्थको जानता है, सरल कायगत पदार्थको जानता है, कुटिल मनोगत पदार्थको जानता है, कुटिल वचनगत पदार्थको जानता है, कुटिल कायगत पदार्थको जानता है। यह वर्तमान जीव तथा अवर्तमान जीवोंके अथवा व्यक्तमनवाले तथा अव्यक्त मनवाले जीवोंके सुखाहिको जानता है।

इसका क्षेत्र जघन्यसे योजन पृथक्तव, है। यह उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर जानता है। बाहर नहीं जानता है।

विशेषार्थ-मनःपर्ययक्षानका क्षेत्र ४५ लाख योजन वर्तुलाकार न होकर विष्कम्भात्मक है, चौकोर रूप है। अत एव मानुषोत्तर पर्वतके बाहरके कोणमें स्थित विषयोंको भी विपुलमित-कानवाला जानता है।

कालकी अपेक्षा यह जघन्यसे सात आठ भव, उत्कृष्टसे असंख्यात भवोंकी गति आगतिक प्रकृपण करता है।

विशेष-शङ्का-इस मनःपर्ययज्ञानावरण प्ररूपणामें मनःपर्ययज्ञानका निरूपण क्यों किया गया ? ज्ञानमें कर्मत्वका समन्वय कैसे होगा ?

समाधान-मनःपर्ययज्ञानावरणके द्वारा मनःपर्ययज्ञान आवृत होता है । यहाँ आवरण किए जानेवाले ज्ञानमें आवरण अर्थात् मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मका उपचार किया गया है ।

इस प्रकार मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा की गई।

<sup>ं (</sup>१) "चितियमचितियं वा अद्धंचितियमणेयमेयगयं। ओहिं वा विउलमदी लहिजण विजाणए पच्छा॥"—गो० जी० गा० ४४८। (२) "णरलोएचि य वयणं विक्कम्भणियामयं ण वष्ट्रस्स । तम्हा तम्बणपदरं भणपञ्जवखेचमुहिद्धं ॥"–गो० जी० गा० ४५५। (३) "दुगतिगभवा हु अवरं सच्दृभवा हृषंति उक्कस्सं। अडणवभवा हु अवर्यसंखेजं विउल्लउक्कस्सं॥"—गो० जी० गा० ४५६।

५

§ ४. यं तं केवलणाणावरणीयं कम्मं तं एयिवधं। तस्स परूवणा कादव्वा भविदि। सयं भगवं उप्पण्णणाणदितसी सदेवासुरमणुसस्स लोगस्स अगिद-गिदिं चयणोपवादं बंधं मोक्खं इद्विं जुँदिं अणुभागं तक्षं कलं मणो-माणुसिक-भुत्तं कदं पिडसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं सव्वलोगे सव्वजीवाणं सव्वभावे समं सम्मं जाणिदि।

एवं केवलणाणावरणिगस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि।

# [ केवलज्ञानावरण-प्ररूपणा ]

§ ४. जो केवल्रज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकारकाहै। उसकी प्रक्षपणा की जाती है। जिनेन्द्र भगवान्को केवल्रज्ञान तथा केवल्रदर्शनकी उपल्डिघ हो चुकी है। वे स्वयं स्वर्गवासी देव, अधुर अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देव, तिर्यक्च तथा मनुष्यलोककी गति, भागति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, युति (जीवादि द्रव्योंका मिल्ना) अनुभाग, तर्क, पत्रकेदनादि कला, मनजनित ज्ञान, मानसिक विषय, राज्यादि एवं महान्नतादिका पालन करना, भुक्ति, कृत, प्रतिसेवित (त्रिकाल्पें पक्चेन्द्रियोंके द्वारा सेवित), आदि कर्म, अनादिकर्म-अरह कर्मको, सर्वलोकमें, सर्वजीवोंके सर्वभावोंको युगपत् सम्यक् प्रकारसे जानते हैं।

विशेषार्थ- केवली भगवान त्रिकालाविच्छन लोक-अलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण गुण पर्यायों से समन्वित अनन्त द्रव्योंको जानते हैं। "ऐसा कोई ज्ञंय नहीं हो सकता है, जो केवली भगवानके ज्ञानका विषय न हो। ज्ञानका धर्म ज्ञंयको जानना है और ज्ञंयका धर्म है ज्ञानका विषय होना। इनमें विषयविषयिभाव सम्बन्ध है। जब मित और श्रुतज्ञानके द्वारा भी यह जीव वर्तमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत कालकी बातोंका परिज्ञान करता है, तब केवली भगवानके द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी पदार्थोंका प्रहण करना युक्तियुक्त ही है। प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्मके क्षय होने पर आत्मा सकल पदार्थोंका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे प्रदीपका प्रकाशन करना स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञानका भी स्वभाव स्व तथा परका प्रकाशन करना है। यदि क्रम-पूर्वक केवलो भगवान अनन्तानन्त पदार्थोंको जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोंका साक्षात्कार न हो पाता। अनन्तकाल व्यतीत होने पर भी पदार्थोंको अनन्त गणना अनन्त हो रहती। आत्माकी असाधारण निर्मलता होनेके कारण एक समयमें ही सकल पदार्थोंका प्रहण होता है। 'जब ज्ञान एक समयमें सम्पूर्ण जगत्का या विश्वके तत्त्वोंका बोध कर चुकता है, तब आगे वह कार्यहीन

<sup>(</sup>१) "असुराश्च भवनवासिनः, देवासुरवचनं देशामर्षकिमिति ज्योतिषां व्यन्तराणां तिरश्चां प्रहणं कर्तह्यम्।"—ध० टी०। (२) "जीवादिद व्याणं मेलणं जुदी। पचच्छेद्यादि कला णाम। मणोजणिदं णाणं वा मणो बुच्चदे। रज्जमहव्वयादिपरिपालणं भुत्ती णाम। पंचिह इंदिएहि तिसुवि कालेसु जं हेविदं तं पिडसेविदं णाम। आद्यकर्म आदिकम्मं णाम, अध्यवंजणपज्जायभावेण सन्वेसिं दव्याणमादि जाणदि चि भणिदं होदि। रहः अन्तरम्। अरहः अनन्तरम्। अरहः कर्म अरहस्कर्म तं जानाति। सुद्धदव्यद्वियणयविसएण सन्वेसिं दव्याणमणादिचं जाणदि चि भणिदं होदि।"—ध० टी० प० १२७२। (३) असुर व्यंतरोंके मेदविशेषका जापक होते हुए भी यहाँ सुरोंसे भिन्न असुर इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। इस कारण तिर्यञ्च भी असुर शब्दके द्वारा ग्रहीत हुए हैं।—ध०टी०। (४) "सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य।"—त० सू० १।२९।

<sup>(</sup>५) "न खलु ज्ञस्वभावस्य कश्चिदगोचरोऽस्ति यन्न क्रमेत, तत्स्वभावान्तरप्रतिषेधात्।" ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने। दाह्येऽग्निर्दोहको न स्यादसति प्रतिबन्धने॥"

६ ५, दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पगदीओ। वेयणीयस्स कम्मस्स ६वे
 पगदीओ। मोहणीयस्स कम्मस्स अद्वावीसपगदीओ। आयुगस्स कम्मस्स चत्तारि
 पगदीओ। णामस्स कम्मस्स बादालीसं वंध-पगदीओ।

§ ६. यं तं गदिणामं कम्मं तं चदुविधं-णिरयगदि याव देवगदि त्ति । यथा पगदिभंगो

हो जायगा' यह आशङ्का भी युक्त नहीं है; कारण काल द्रव्यके निमित्तसे तथा अगुरुलघुगुणके कारण समस्त वस्तुओं क्षण क्षण में परिणमन-परिवर्तन होता है। जो कल भविष्यत् था, वह आज वर्तमान बनकर आगे अतीतका रूप धारण करता है। इस प्रकार परिवर्तनका चक्र सदा चलने के कारण क्षेयके परिणमन के अनुसार ज्ञानमें भी परिणमन होता है। जगत्के जितने पदार्थ हैं, उतनी ही केवलज्ञानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है। केवलज्ञान अनन्त है। यदि लोक अनन्तगुणित भी होता, तो केवलज्ञानिसन्धुमें वह बिन्दुतुल्य समा जाता। इस केवलज्ञानकी प्राप्ति मुख्यतासे ज्ञानावरणके क्ष्यसे होती है; किन्तु ज्ञानावरणके साथ दर्शनावरण तथा अन्तरायका भी क्षय होता है। इन तीन घातिया कर्मों के पूर्व मोहका क्षय होता है। मोहक्षय हुए बिना केवल्यकी उपलब्धि नहीं होती है। उज्बल्ल तथा उन्कृष्ट ज्ञानोंकी प्राप्तिके लिए मोहज्वरका निवारण होना आवश्यक है। अनन्त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादिका प्रहण होनेपर भी वे पदार्थ सान्त नहीं होते हैं। अनन्त ज्ञान अनन्त पदार्थ या पद।थोंको अनन्त रूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी अनन्तता अवाधित रहती है।

इस प्रकार केवळज्ञानावरण कर्मकी प्ररूपणा हुई।

## [ दर्शनावरणादिकमे-प्ररूपणा ]

§ ५. दर्शनावरण कर्मकी नव प्रकृतियाँ हैं-चक्षु-अचक्षु-अवधि केवल-दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला तथा स्त्यानगृद्धि ।

वेदनीय कर्मकी साता तथा असाता-ये दो प्रकृतियाँ हैं।

मोहनीय कर्मकी अडाईस प्रकृतियाँ हैं-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्या-ख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद।

नरक, मनुष्य, तिर्यञ्च, देवायु ये आयु कर्मकी चार प्रकृतियाँ है।

नाम कर्मकी बयालीस प्रकृतियाँ हैं-गति, जाति, शरीर, बन्धन, संघात, संस्थान, अङ्गोपाङ्ग, संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, विहायोगति, त्रस-स्थावर, बादर-सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुस्वर, आदेय-अनादेय, यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति, निर्माण और तीर्थङ्कर।

§ ६. इस नामकर्ममें जो गति नामका कर्म है, उसके चार भेद हैं-नरकगति, देवगति, मनुष्य-गति, तिर्यक्कगति । इस प्रकार जिस प्रकृतिके जितने भेद हैं, उतने भेद समझ छेना चाहिए । तथा कादव्वो । गोदस्स कम्मस्स दुवे पगदीओ । अंतराइगस्स कम्मस्स पंच पगदीओ । एवं पगदिसम्रुक्तित्तणा समत्ता ।

§ ७. जो सो सव्वबंधो णोसव्वबंधो णाम तस्स इमो दुविहो णिहेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघे णाणंतराइगस्स पंच पगदीओ किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो १ [ सव्वबंधो । ] दंसणावरणीयस्स कम्मस्स किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो १ सव्वाओ पगदीओ ५ बंधमाणस्स सव्वबंधो । तदृणबंधमाणस्स णोसव्वबंधो । एवं मोहणीय-णामाणं ।

गतिके सिवाय नामकर्मकी ये प्रकृतियाँ भी भेदयुक्त हैं। एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रीय, चौइन्द्रिय तथा पक्चेन्द्रिय जाति। औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण शरीर। औदारिकादि रूप पक्च बन्धन तथा पक्च संघात। समचतुरस्न, न्यग्नोधपरिमण्ढल, कुन्ज, स्वाति, वामन, हुण्डक-संस्थान। औदारिक-शरीराङ्गोपाङ्क, वैक्रियक-शरीराङ्गोपाङ्क, आहारक-शरीराङ्गोपाङ्क। वज्रवृषभनाराच, वज्ञनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलित, असम्प्राप्तास्पाटिका-संहनन। शुक्ल, कृष्ण, नील, पीत, लाल वर्ण। सुगन्ध, दुर्गन्ध। खट्टा, मीठा, चिरपिरा, कटु, कषायला रस। ठंडा, गरम, स्निग्ध, रूक्ष, हलका, भारी, नरम, कठोररूप-स्पर्श। नरक-तिर्येक्च-मनुष्य-देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी। प्रशस्त-अप्रशस्त विद्दायोगित। ये ६५ उत्तर प्रकृतियाँ हैं, जो पिण्डरूप से १४ कही गई हैं। ६५ उत्तरभेदवाली पिण्ड प्रकृतियों से २८ भेदरहित अपिण्ड प्रकृतियों को जोड़नेपर नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियाँ होती हैं।

उचगोत्र नीचगोत्रके भेदसे गोत्रकर्म दो प्रकारका है।

दान-छाभ-भोग-उपभोग तथा वीर्यान्तराय ये अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ हैं। सब प्रकृतियाँ १४८ होती हैं।

विशेष-इन कर्म प्रकृतियों के विशेष भेद किए जाँय, तो अनन्त भेद हो जाते हैं।

इस प्रकार प्रकृति-समुत्कीर्तन समाप्त हुआ

# [ सर्वेषन्धनोसर्वेषन्ध-प्ररूपणा ]

§ ७. जो सर्ववन्ध तथा नोसर्ववन्ध है, उसका ओघ अर्थात् सामान्य श्रौर आदेश अर्थात् विशेषसे दो प्रकार निर्देश होता है।

श्रोघसे ४ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तरायकी प्रकृतियोंका क्या सर्ववन्ध है या नोसर्व बन्ध ? [इनका सर्ववन्ध होता है।]

विशेषार्थ-ज्ञानावरण अथवा अन्तरायके पक्क भेदोंमें से अन्यतमका बन्ध होनेपर शेष चार भेदोंका नियमसे बन्ध होता है। सर्व भेदोंका बन्ध होनेके कारण इनका सर्वबन्ध कहा गया है।

प्रक्र--दर्शनावरण कर्मका क्या सर्वबन्ध है या नोसर्वबन्ध है ?

उत्तर्—सम्पूर्ण प्रकृतियोंके बन्ध करने वालेके सर्वबन्ध होता है। सर्व प्रकृतियोंमेंसे न्यून प्रकृतियोंके बन्ध करनेवालेके नोसर्वबन्ध है।

मोहनीय तथा नाम कर्ममें दर्शनावरणके समान जानना चाहिए अर्थात् सर्वे प्रकृतियोंके बन्ध करने वालेके सर्ववन्ध और कुछ न्यून प्रकृतियोंके बन्ध करने वालेके सर्ववन्ध और कुछ न्यून प्रकृतियोंके बन्ध करने वालेके नोसर्ववन्ध होता है।

वेयणीय-आयु-गोदाणं किं सञ्वबंधो णोसञ्वबंधो ? णोसञ्वबंधो ।

§ ८. एवं याव अणाहारग त्ति, णवरि अणुदिसादि याव सन्त्रष्ट ति दंसणावर-णीयमोहणीयाणं णोसन्वबंधो । एदेण बीजेण णेदन्त्रं ।

§ ९. एवं उकस्स-बंधो अणुकस्स-बंधोपि णेदव्वं ।

§ ११. एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

१० <sup>§</sup> १२. यो सो सीदिय-बंधो अणादिय बंधो ४, तस्स इमी दुविही णिदेसो। ओघेण आदेसेण य।

वेदनीय, गोत्र तथा आयुकर्ममें क्या सर्ववन्ध है, अथवा नोसर्ववन्ध है ? नोसर्ववन्ध है। विशेषार्थ—साता, असाता वेदनीय, उच्च, नोच गोत्र इन युगलोंमेंसे किसी एकका बन्ध होगा तथा अन्यका अवन्ध होगा। इसी प्रकार आयुचतुष्टयमेंसे अन्यतमका बन्ध होगा, शेषका अवन्ध होगा। इसलिए वेदनोय, गोत्र तथा आयुका नोसर्ववन्ध कहा है।

§ ८. श्रादेशसे यह क्रम अनाहारक पर्यन्त जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त देवोंमें दर्शनावरण तथा मोहनीयका नोसर्ववन्ध होता है। इस कथन को आगे भी अन्य मार्गणाओंमें सर्व नोसर्ववन्धका बीजभूत समझना चाहिए।

### [ उत्कृष्टबन्ध अनुत्कृष्टबन्ध-प्ररूपणा ]

§ ९ इसी प्रकार उत्कृष्टबन्ध तथा अनुत्कृष्टबन्धमें भी जानना चाहिए।
 विशेष—सर्वबन्ध नोसर्वबन्धमें ओघ तथा आदेशसे जैसा वर्णन किया गया है,
 उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए।

#### [ जघन्यबन्ध--अजघन्यबन्ध-प्ररूपणा ]

§ १०. जो जघन्यबन्ध तथा अजघन्यबन्ध है, उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारसे निर्देश करते हैं। ५ ज्ञानात्रण, ५ अन्तरायका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्यबन्ध है श अजघन्य बन्ध है। दर्शनावरण, मोहनीय तथा नामकर्मका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्यबन्ध श जघन्यबन्ध है। वेदनीय, आयु तथा गोत्रका क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्यवन्ध है या अजघन्यवन्ध है या अजघन्यवन्ध है।

§ ११. अनाहारक मार्गणापर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए।

# [ सादि-अनादि-भ्रुव-अभ्रुवबन्ध-प्ररूपणा ]

§ १२. जो सादि,अनादि,अव,अधुव वन्ध है, उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारका निर्देश है।

<sup>(</sup>१) ''सादि अणादी धुव अद्धुवो य बंघो दु कम्मछक्कस्स । तदियो सादिये सेसो अणादि धुव सेसगो आऊ॥'' –गो० कम० गा० १२२।

१३. सादिय-बंधो णाम तत्थ इमं अट्ठपदं एका वा छा वा पगदीओ वोच्छि ण्णाओ संतिओ भूयो बज्झदि त्ति । एसो सादियबंधो णाम ।

§ १४ एवं मूलपगिद-अट्ठपदभंगा कादव्वा। एदेण अट्ठपदेण दुविहो णिद्देसी-ओघेण आदेसेण य। ओघेण पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंच्छा-तेजा-कम्मइय-वण्ण०४-अगुरु०-उप०-णिमिण० पंचंतराइयाणं किं सादि० ५ ४ १ सादियबंधो वा० ४। सादासादं सत्तणोकसाय-चदुआयु-चदुगिद-पंचजािद-तिण्णि-सरीर-छस्संठाण-तिण्णि अंगोवंग-छस्संघडण-चत्तािर आणुपुव्वि-परघादुस्सास-आदावुज्जोवं दोविहायगिदि-तसादि-दसयुगलं तित्थयर-णीचुच्चागोदाणं किं सादि० ४ १ सादिय-अद्धुवबंधो।

§ १५ एवं अचक्खु ० । भवसिद्धि ० धुवरहिदं । एवं याव अणाहारग त्ति णेद्व्यं । १०

§ १३. सादि बन्धका यह अर्थपद है कि एक कर्म अर्थात् आयु कर्मका, छह कर्मीका अर्थात् वेदनीयको छोड़कर शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तराय रूप छह कर्मी का बन्ध ज्युच्छिन्न होनेके पश्चात् पुनः बन्ध होना सादिबन्ध है।

विशेषार्थ-आयुका निरन्तर बन्ध नहीं होता है। आयुका बन्ध होकर रुक जाता है, पुनः बन्ध होता है अत एव इसका सादिबन्ध कहा है। सदा बन्ध न होनेके कारण अध्रव भी है। उपशान्त कषाय गुणस्थानमें जब कोई जीव पहुँचता है, तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तरायका बन्ध रुक जाता है, वहाँ केवल साता वेदनीयका ही बन्ध होता है। जब वह जीव गिरकर सूद्म साम्पराय गुणस्थानमें आता है, तब ज्ञानावरणादिका बन्ध पुनः प्रारम्भ हो जाता है। इस कारण ज्ञानावरणादिका सादिबन्ध कहा गया है।

§ १४. इस प्रकार मूळ कर्मप्रकृतिके अर्थपद्भंग (प्रयोजनभूत पदोंके भङ्ग ) करना चाहिए। इस अर्थपद्से इस बातको छत्त्यमें रखते हुए अर्थात् श्रोघ तथा आदेश द्वारा दो प्रकार निर्देश करते हैं।

ओघका अर्थ सामान्य तथा आदेशका द्यर्थ विशेष है । ओघसे ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा तेजस, कार्माण, वर्ण, ४, अगुरुल्या, जिल्ला, निर्माण, ४ अन्तरायके क्या सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव ये चारों वन्ध होते हैं ? सादि, अनादि ध्रुव अध्रुव बन्ध होते हैं ।

साता, असाता, भय जुगुप्सा विना जनोकषाय, ४आयु,४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ६संस्थान, ३ आङ्गोपाङ्ग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत,२ विहायोगिति, त्रसादि दस युगळ, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र, उद्यगोत्र इनके क्या सादि आदि चार बन्ध होते हैं ? सादि तथा अध्रव बन्ध है।

§ १५. ऐसा अचक्षु दर्शनमें जानना चाहिए। भव्यसिद्धिकों में ध्रुव भंग नहीं है। अनाहारकपर्यन्त ऐसा जानना चाहिए।

<sup>(</sup>१) ''सादी अबन्धबन्धे सेढि अणारूढगे अणादी हु। अभवसिद्धम्हि धुवो, भवसिद्धे अद्भुवो बन्धो ॥''

<sup>(</sup>२) "घादितिमिञ्छकसायाभय-तेजगुरु-दुग-णिमिण-वर्णचओ। संशेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं च दुधा ॥" —गो० कमे० गा० १२३–१२४।

§ १६. यो सो बंधसामित्तविचयो णाम तस्स इमी [ दुविहो ] णिहेसी ओघेण आदेसेण य । ओघेण चोहस-जीवसमासा णादव्वा भवंति । तं यथा मिच्छादिद्धि याव अजोगिकेविल त्ति । एदेसिं चोहस-जीवसमासाणं पगदिबंधवीच्छेदो कादव्वो भवदि ।

#### [ बन्धस्वामित्वविचय-प्ररूपणा ]

§ १६. जो बन्धस्वामित्वविचय है-उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं। ओघसे-मिथ्यादृष्टिसे छेकर अयोगकेवछी पर्यन्त चौदह जीवसमास-गुणस्थान होते हैं। इन चौदह जीवसमासो-गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्त कहना चाहिए।

| गुणस्थान       | बन्ध ब्युन्छित्ति<br>प्राप्त प्रकृतियाँ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मिष्यात्व      | <b>१</b> ६                              | मिथात्त्र, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, असम्प्राप्तासुपाटिकासंहनन,<br>एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्मत्रय, विकलेन्द्रिय, नरकगति,<br>नरकानुपूर्वी, नरकायु।                                                                                                                                                                               |
| सासादन         | રષ                                      | ४ अनन्तानुबन्धी, रूयानत्रिक, दुर्भगत्रिक, संस्थान ४, संहनन ४, दुर्गमन, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्यञ्चायु ।                                                                                                                                                                                                                             |
| मिश्र          | 0                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अविरत          | १०                                      | अप्रत्याख्यानावरण ४, वज्रवृष्मसंहनन, औदारिकशरीर, औदारिक<br>आंगोपांग, मनुष्यद्विक तथा मनुष्यायु ।                                                                                                                                                                                                                                      |
| देशविरत        | 8                                       | प्रत्याख्यानावरण ४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रमत्त संयत   | Ę                                       | अस्थिर, अग्रुम, असाता, अयशकीर्ति, अरति, शोक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अप्रमत्तसंयत   | 8                                       | देवायु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अपूर्वकरण      | ₹६                                      | निद्रा प्रचला ये प्रथम भागमें । छठवेंमें तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त-<br>विद्यायोगित, पंचेन्द्रिय, तैजस, कार्माण, आहारिद्वक, समचतुरस संस्थान,<br>सुरिद्वक, हैिकियिक शरीर, वैकियिक आंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात,<br>परघात, उछवास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग,<br>सुखर, आदेय । चरममें हास्य रित भय जुगुन्सा । |
| अनिवृत्तिकरण   | وم                                      | प्रथम भागमें पुरुषवेद, दूसरेमें सं० क्रोध, ३ रेमें सं० मान, ४ थेमें<br>सं० माया, ५वेंमें सं० लोभ।                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्क्रमसाम्पराय | १६                                      | ५ ज्ञानावरण, ४ दर्जनावरण, ५ अन्तराय, यद्याःकीर्ति, उच्चगोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उपशांतकषाय     |                                         | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| क्षीणमोद       | •                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सयोगकेवली      | 8                                       | सातावेदनीय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अयोगकेवली      | •                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •              | <b>१</b> २०                             | गो० क० गा० ९४–१०२ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>(</sup>१) "एचो इमेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं मग्गणह्रयाए तत्थ इमाणि चोइस चेव हाणाणि णायव्याणि भवंति । जीवाः समस्यन्ते एष्चिति जीवसमासाः । तेषां चतुर्दशानां जीवसमासानां चतुर्दशगुणस्थाना-नामिस्यर्थः।"—थ० टी० भा० १ पृ० ९१, १३१।

- § १७. पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-जसिगत्ति-उचागोद-पंच -अंतराइयाणं को बंधगो, अबंधगो ? मिच्छादिहिप्पहुडि याव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ति बंधा । सुहुमसांपराइय-सुद्धिसंजदद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।
- १८ थीणगिद्धितिगं-अणंताणुवंधि०४-इत्थिवेद-तिरिक्खायु०-तिरिक्खगइ-च- ५
  दुसंठाण-चदुसंघाद-तिरिक्खगदिपा० उज्जो० अप्पसत्थिवहाय० दूभग-दुस्सर-अणादेज्जणीचागोदाणं को वंधो, को अवंधो १ मिच्छादि० सासणसम्मादिट्ठिवंधा । एदे वंधा,
  अवसेसा अवंधा ।
- § १९. णिद्दापयलाणं को बंधगो, अबंधो को ? अबंधो (?) मिच्छादिट्ठिपहुडि याव अपुव्यकरणपविट्ठ सुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा। अपुव्यकरणद्धाए संखेज्जदिभागं १० गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा अवसेसा अबंधा।
- § २०. सादावेदणीयस्स को बंधगो, को अबंधो ? मिच्छादिट्ठिप्पहुडि याव सयोगकेवली बंधा सजोगकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि । एदे-बंधा, अवसेसा अबंधा ।
- § २१. असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजसगित्ति को बंधगो को १५ अबंधो १ मिच्छादिट्ठि पहुडि याव अपमत्त (पमत्त) संजदा ति बंधा। एदे बंधा अवसेसा अबंधा।
  - § २२. मिच्छत्त-णबुसंगवेद-णिरयाउ-णिरयगदि-चदुजादि-हुं डसंठाण-असंपत्तसेव-
- § १७. ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, यशस्कीर्ति, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका कीन बन्धक है, कीन अवन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतपर्यन्त बन्धक हैं। सूच्मसाम्परायशुद्धिसंयत द्रव्यके चरम समयतक पहुँच कर अन्तमें बन्धकी व्युच्छिति हो जाती है। इसलिये आदिके १० गुणस्थानवाले जीव बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं।
- § १८. स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४, श्लीवेद, तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, ४ संस्थान, ४ संघात, तिर्यञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिबहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोत्रके बन्धक-अबन्धक कीन हैं ? मिथ्यादृष्टिसे सासादन सम्यक्त्वीपर्यन्त बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ?
- § १९. निद्रा प्रचलाका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक हैं ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर ऋपूर्व-करणप्रविष्ट शुद्धिसंयतोंमें उपशमकों तथा क्षपकोंपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके कालमें संख्यातवें भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छिति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।
- § २०. सातावेदनीयका कौन बन्धक-अबन्धक हैं, मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवछीपर्यन्त बन्धक हैं। सयोगकेवलीके काछके अन्तिम समय व्यतीत होने पर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।
- § २१. असातावेदनीय, अरित, श्लोक, अस्थिर, अशुभ, अयशस्कीर्तिका कौन बन्धक हैं ? कौन अवन्धक हैं ? मध्यादृष्टिसे छेकर प्रमत्तसंयतपर्यन्त बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।
  - § २२. मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, ४ जाति, हुण्डकसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिक

हुसंघडण-णिरयगदिपाओग्गाणुपुन्त्रि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारणाणं को बंधगो, को अबंधो ? मिच्छादिट्ठी बंधा अवसेसा अबंधा।

§ २३. अपचक्लाणावरण०४-मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगवज्जरिस-हसंघडण-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वीणं को बंधको, अबंधो १ मिच्छादिट्ठिपहुडि ५ याव असंजद० बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।

§ २४. पचक्लाणावरणीय० ४ को बंधको, को अबंधो ? मिच्छादिट्ठि याव संज-दासंजदा बंधा। एदे बंधा अवसेसा अबंधा।

§ २५. पुदिसवेद-कोध० संज० को बंधको को अबंधो ? मिच्छादिट्ठि याव अणियट्टिउवसमा खवा बंधा । अणियद्विबादरद्धाए = संखेज्जभागं गंतृण वोच्छिज्जदि । १० एदे बंघा अवसेसा अबंधा ।

§ २६. एवं माणमायसंजलणाणं । णवरि सेसे सेसे संखेजाभागं गंतूण बंधा । एदे बंधा अवसेसा अवंधा ।

§ २७. एवं लोभसंजलणस्स । णवरि अणियद्विअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो (०) । एदे बं० अवसेसा अबं० ।

१५ § २८. हस्सरिदभयदुगुच्छाणं को बंधगो ? मिच्छादिहि याव अपुव्वकरण-उवसमा खमा (खवा) बंधा । अपुव्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद। एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।

संहतन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात तथा साधारणका कौन बन्धक, कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि बन्धक है । शेष अबन्धक हैं ।

्र २३. अप्रत्याख्यानावरण ४, मनुष्यगित, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवृष-भनाराच संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी का कौन बन्धक हैं ? कौन अबन्धक हैं ? मिथ्या-दृष्टिसे छेकर असंयत सम्यक्त्वीपर्यन्त बन्धक हैं । शेष अबन्धक हैं ।

§ २४. प्रत्याख्यानावरण ४ का कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिश्यादृष्टिसे छेकर संयतासंयत-पर्यन्त बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

§ २५. पुरुषवेद, संज्वलन कोधका कौन बन्यक, अबन्धक है ? मिथ्याद्दिष्टिसे लेकर अनि-वृत्तिकरणमें उपशमक क्षपक पर्यन्त बन्धक हैं, अनिवृत्तिबादरके कालके संख्यात साग बीतने पर व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

ुँ २६. मान-माया-संज्वलनमें भी यही बात जाननी चाहिए। विशेष यह है कि शेष शेषके संख्यात भाग बीतनेपर्यन्त बन्ध होता है। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं।

े १७. इसी प्रकार संज्वलन लोभमें हैं। विशेष-अनिवृत्तिकरणके कालके चरम समयपर्यन्त बन्ध होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं।

§ ३८. हास्य, रित, भय, जुगुप्साका कौन बन्धक है ? मिथ्यात्वसे लेकर अपूर्वकरणके उपश-मक तथा क्षपकपर्यन्त बन्धक हैं। अपूर्वकरणके चरम समयके बीतने पर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं। होष अबन्धक हैं।

- ु २९. मणुसायुगस्स को बंधको को अबंधको १ मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्-ठि-असंजद० बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।
- § ३०. देवा० मिच्छादि० सासण० असंजदसं० संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्प-मत्तसंजद० । अप्पमत्तसंजदव्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।
- § ३१. देवगदि०पंचिंदि०वेगुन्ति०तेजाकम्म०समचदु०वेउन्वियं अंगोवंग-वण्ण० ४ देवाणु० अगुरु० ४ पसत्थिवहायगदि० थीरा ( थिर ) सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० णिमिणं को बंधको को अबंधको १ मिच्छादिट्ठि याव अपुन्वकरण० उवसमा खवा बंधा०। अपुन्वकरणद्धाए संखेज्जं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा अवसेसा अबंधा।
- § ३२. आहारसरीर-आहारसरीरंगीवंगाणं को बंधको को अबंधको १ अप्पमत्त-अपुन्त्रकरणद्धाए संखेज्जभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा।
- § ३३. तित्थयरस्स को बंधको, को अबंधो ? असंजदसम्माइष्टि याव अपुन्वकरण० बंधा० । अपुन्वकरणद्धाए संखेज्जभागं गंतूण० । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।
- § ३४. कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदकम्मं बंधदि १ तत्थ इमेणाहि १५ सोलसकारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि । दंसणविसुज्झदाए,

<sup>§</sup> २९. मनुष्य आयुका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन तथा असंयतसम्यक्ती बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

<sup>§</sup> ३०. देवायुका कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यक्त्वी, संय-तासंयत, प्रमत्तसंयत, श्रप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतके समयके संख्यातवें भाग बीतने-पर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

<sup>§</sup> ३१. देवगित, पंचेन्द्रिय, वैिक्तियकशरीर,तैजस,कार्माण,समचतुरस्रसंस्थान,वैिक्तियक आंगो-पांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुखपु ४, प्रशस्तिविहायोगिति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माणका कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे छेकर अपूर्वकरण गुणस्थानके उपशमक क्षपकपर्यन्त बन्धक हैं। अपूर्वकरणके संख्यातवें भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।

<sup>§</sup> ३२. आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्गका कौन बन्धक है ? कौन अवन्धक है ? अप्रमत्त, अपूर्वकरणके संख्यातवें भाग व्यतीत होनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं।

<sup>§</sup> ३३. तीर्थक्करप्रकृतिका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है ? असंयत सम्यग्दृष्टिसे अपूर्व-करणपर्यन्त बन्धक हैं । अपूर्वकरणके संख्यात भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ।

<sup>े</sup> ३४. शङ्का-कितने कारणोंसे जीव तीर्थद्वर नामगीत्र कर्मका बन्ध करता है ?
समाधान-इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थद्वर नामगीत्र कर्मका बन्ध करता है।

विणयसंपण्णदाए, सीलवदेसु णिरदिचारदाए, आवासएसु अपरिहोणदाए, खणलब-पिडमिज्झ( बुज्झ )णदाए, लद्धिसंवेगसंपण्णदाए, यथा छामे ( थामे ) तथा तवे, सामाणं समाधिसंधारणदाए, सामाणं वेज्जावचजोगयुत्तदाए, सामाणं पासु-गपरिच्चागदाए, अरहंतभत्तीए, बहुस्सुदभत्तीए, पवयणभत्तीए, पवयणवच्छछदाए, ५ पवयणपभावणदाए, अभिक्खणं णाणोपयुत्तदाए। एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि।

दर्शनिवशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शीलन्नतेषु-निरितचारता, आवश्यकेषु अपिरिहीनता, क्षण-द्य-प्रतिबोधनता, लिब्धसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसन्धारणता, वैयावृत्त्ययोग-युक्तता, साधु-प्रासुकपिरत्यागता, श्ररहन्तभिक्त, बहुश्रुतभिक्त, प्रवचनभिक्त, प्रवचनवत्सल्ता, प्रवचनप्रभावनता, श्रभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थङ्कर नाम-गोत्र कर्मका बन्ध करता है।

विशेषार्थ-यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है, कि जब अन्य कर्मीके बन्धके कारण नहीं बताए गए, तब तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धके कारणोंका सूत्रकारने क्यों पृथक रूपसे उल्लेख किया है ?

इसके समाधानमें वीरसेनाचार्य धवलाटीकामें लिखते हैं कि तीर्थं दूरके वन्धके कारण ज्ञात न होनेसे उनका पृथक् उल्लेख करना उचित है। उसके बन्धका कारण मिथ्यात्व नहीं है, कारण मिथ्यात्वी जीवके तीर्थं दूर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। सम्यग्दृष्टिके ही तीर्थं दूर प्रकृतिका बन्ध होता है। असंयम भी बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि संयमी जीव भी उसके बन्धक होते हैं। कषाय भी बन्धका कारण नहीं है, कारण कषायके होते हुए भी इसके बन्धका विच्छेद देखा जाता है अथवा बन्धका आरम्भ भी नहीं होता है। कदाचित् मन्द कषायको बन्धका कारण कहें, तो यह भी नहीं बनता है, कारण तीन्न कषाययुक्त नारिकयों में भी तीर्थं दूर प्रकृतिका बन्ध देखा जाता है। तीन्न कषाय भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि मन्द कषायवाले सर्वार्थिसिद्धिके देवों और अपूर्वकरणगुणस्थानवालों में भी उसका बन्ध होता है। बन्धका कारण कदाचित् सम्यक्तको कहें, तो यह भी ठीक नहीं है। सम्यग्दर्शन होते हुए भी बन्धका कहीं कहीं अभाव देखा जाता है। यदि दर्शनकी निर्मलताको कारण कहें तो दर्शनमोहके क्षय करनेवाले सभी व्यक्तियों के तीर्थं द्वर प्रकृतिका बन्ध होना चाहिए था, किन्तु ऐसा भी नहीं है। अतः दर्शनकी शुद्धता भी कारण नहीं है। कार्यकारणभावका नियम तो तब बनता है, जब कारणके होनेपर नियमसे कार्य बन जाय। सब क्षायिक सम्यक्त्वी जीव तो

<sup>(</sup>१) घवला टीकामें जो षोडशकारणींके नाम गिनाए हैं, उनके क्रममें थोड़ा अन्तर है। यहाँ आठवें नंबर पर 'साधुसमाधिसंधारणता' के स्थानमें 'साधुप्रासुकपिरत्यागता' पाठ है। ९वें नंबर पर वैयावृत्य-योगयुक्तताके स्थानमें 'समाधिसंधारणता' पाठ है। नं० १० में 'साधु-प्रासुकपिरत्यागता' के स्थानमें वैयावृत्ययोगयुक्तता पाठ है। शेष पाठ समान है। तत्त्वार्थसूत्रमें इस प्रकार पाठमेद है-नं० ४ में अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, नं० ५ में संवेग, ६ में शक्तितः त्याग, नं० १० में अईन्द्रिक्त, नं० १४ में आवश्यका-पिरहानि, नं० १६ में प्रवचनवत्सलल्व पाठ है। तत्त्वार्थसूत्र तथा भूतबिलस्वामी द्वारा कथित भावनाआंके नामों में भी कहीं कहीं अन्तर है। तत्त्वार्थसूत्रमें 'संवेग', 'साधुसमाधि', 'शक्तितः त्याग', 'मार्गप्रभावना' पाठ है, उसके स्थानमें क्रमशः 'लब्धिसंवेगसंपन्नता' 'साधु-समाधि संघारणता', 'प्रासुक परित्यागता', 'प्रवचन प्रभावनता' पाठ है। आचार्यभक्तिका महाबंधमें पाठ' नहीं है। एक नवीन भावना क्षणल्वप्रतिबोधनता सम्मिलित की गई है।

तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध नहीं करते हैं। ऐसी स्थितिमें उत्पन्न होने वाली शङ्काके निरा-करणके लिए भूतवली स्वामीने कहा है कि इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थङ्कर नामगोत्रका बन्ध करते हैं।

तीर्थक्करके बन्धका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है, इस बातका परिज्ञान करानेके लिए

सूत्रमें 'तत्थ' शब्दका ब्रहण किया है।

शुङ्का- तीर्थङ्करके बन्ध का प्रारम्भ अन्य गतियों में क्यों नहीं होता है ?

समाधान—तीर्थङ्करप्रकृतिमें सह हारी कारण केवलज्ञानसे उपलक्षित जीवद्रव्य है। उसके विना बन्ध हा प्रारम्भ नहीं होता। मनुष्यगितमें केवलज्ञातसे उपलक्षित जीव पाया जाता है। इससे मनुष्यगितमें ही बन्धका प्रारम्भ कहा है। इसका तालर्थ यह है कि मनुष्यगितमें केवलज्ञान उत्पन्न होकर तीर्थङ्करप्रकृति पूर्ण विकसित हो ध्रपना कार्य कर सकती है; अन्य गितमें यह बात नहीं है। अतः तीर्थङ्करप्रकृतिका श्रङ्करारोपण मनुष्यगितमें ही होता है।

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इस प्रकृतिके बन्धके कारण सोलह कहे गए हैं। द्रव्यार्थिक नयका श्रवलम्बन करनेसे एक कारण भी इसके बन्धका हेतु है, दो भी कारण होते हैं, अत: सोलह ही होते हैं या नहीं इस संशयके निवारणके लिए सोलह कारणोंकी गणना सूत्रमें

की है।

इन भावनात्रोंके स्वरूपपर वीरसेनाचार्यने धवलाटीकामें अच्छी तरह विशद विवेचन किया है। उसका मर्भ इस प्रकार है—

द्र्शनविद्युद्धता—यह भावना सोछह कारण भावनाओं में प्रथम संगृहीत की गई है। इसका भाव तीन मृदता तथा अष्टमलरिहत निर्मल सम्यग्दर्शन का लाभ होना है।

श्रङ्का-यदि इस एक ही भावनासे तीर्थं द्वरमञ्जतिका बन्ध होता है, तो सभी सम्यक्त्वी जीव उसका बन्ध क्यों नहीं करते ?

समाधान—शुद्ध नयसे मात्र तीन मूढ़ता तथा अष्टमलोंसे व्यतिरिक्तपना ही दर्शनिवशुद्धता नहीं है, इसके साथ ही साथ साधु-प्रासुक-परित्यागता, साधु-समाधि संधारणता, साधुवैयावृत्य-युक्तता, अरहन्तमिक्त, बहुश्रुतमिक्त, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता, अभीक्ष्ण- ज्ञानोपयोगयुक्तता त्रादिका भी समावेश होना त्रावश्यक है । इस प्रकार अन्य भावनात्रोंका भी संग्रह करनेवाली दर्शनविशुद्धता तीर्थक्करका बन्ध करती है।

विनयसम्पन्नता भी तीर्थङ्करकर्मको बाँधती है। विनयके ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रकी अपेक्षा तीन भेद हैं। ज्ञानविनयमें अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति संगृहीत है। दर्शनिवनयका अर्थ है प्रवचनोपिद्ष्ट सम्पूर्ण तत्त्वोंका श्रद्धान तथा त्रिमृहता और अष्टमळका त्याग करना। इसमें श्ररहन्त-सिद्धभक्ति, च्रण्ळवप्रतिबोधनता, लिब्धिसंवेगसम्पन्नता तथा प्रवचनप्रभावनताका सद्भाव पाया जाता है। चरित्र विनयमें शीलब्रतेषुनिरितचारिता, श्रावश्यकेषु अपरिहीनता, यथाशक्ति तप, साधु-प्रासुक-परित्यागता, साधु-समाधि-सन्धारणता, साधुवैयावृत्त्य योगयुक्तता, प्रवचनवत्सलता संगृहीत है। इस प्रकार अनेक भावनाओं से समन्वित एक विनयसम्पन्नता रूप भावना तीर्थङ्कर नामकर्मका बन्ध करती है। यह दर्शन तथा ज्ञानकी विनय देव तथा नारिकयों में कैसे सम्भव हो सकती है? इससे इसे मनुष्यों ही कहा है।

<sup>(</sup>१) ''अण्णगदीसु किं ण पारंभो होदित्ति बुत्ते ण होदि, केवलणाणोवलक्खियजीवद्व्वसहकारि-कारणस्य तित्थयर-णामकम्मबंधपारंभस्य तेण विणा समुप्यत्तिविरोहादो ।''**-ध** टी० प० ५३९ ।

शक्का-जिस प्रकार यहाँ देव-नारिकयोंके दर्शन और ज्ञान-विनयका अभाव कहा है उसी प्रकार चरित्र-विनयका अभाव क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—ज्ञानदर्शन विनयका विरोधी चारित्र भी नहीं हो सकता । श्र्यात् ज्ञानदर्शन विनयके अभावमें चारित्र विनयका भी अभाव होगा। यह बात प्रकट करनेको चारित्र विनयका पृथक् उल्लेख नहीं किया है।

शीलत्रतेषु निरितचारतासे भी तीर्थद्वर नामकर्मका बन्ध होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीछ परिमहसे विरित होना व्रत है। व्रतका रक्षण करनेवाला शील कहलाता है। मद्यपान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रित, व्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेदका व्यपरित्याग व्यतिचार कहलाता है। इनका अभाव करना शीलव्रतेषु निरितचारता है। इससे तीर्थद्वर कर्मका बन्ध होता है।

शुङ्का-यहाँ शेष पन्द्रह कारण किस प्रकार सम्भव होंगे ?

समाधान—सम्यग्दर्शन, चणळवप्रतिबोधनता, ळिब्धसंवेगसम्पन्नता, साधुसमाधिसंधारणता, वैयावृत्त्ययोगयुक्तता, साधु-प्रासुकपरित्यागता, अरहन्त बहुश्रुत-प्रवचनभक्ति, प्रवचनप्रभावनताके विना शीलन्नतेषु—स्मतिचारता सम्भव नहीं है। स्रसंख्यात गुणश्रेणियुक्त कर्मनिर्जरामें जो हेतु है, उसे त्रत कहते हैं। सम्यक्त्वके विना केवल हिंसा, स्रसत्य, चौर्य, अन्नह्म तथा परिप्रहके त्यागमात्रसे ही वह गुणश्रेणी निर्जरा नहीं हो सकती, कारण दोनोंके द्वारा होनेवाले कार्यका एकके द्वारा सम्पन्न होनेका विरोध है। षट् द्रव्य नवपदार्थके समूह रूप छोकको विषय करनेवाली अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तताके विना शीछत्रतोंमें कारणभूत सम्यक्त्वकी अनुपपत्ति है। इस प्रकार उसमें सम्यग्दर्शनके समान सम्यक्ज्ञानका भी सद्भाव पाया जाता है। यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहीनता तथा प्रवचनवत्सछत्वरूप चारित्रविनयके विना यह शीछत्रतेषु—निरितचारिता नहीं बन सकती है। इस प्रकार व्यापक अर्थयुक्त यह भावना तीथहरनामकर्मके बन्धका कारण है।

त्रावश्यकेषु-अपरिहीनता-समता, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा व्युत्सर्गके भेदसे आवश्यक छह प्रकार कहा गया है। शत्रु-मित्र, मिण-पाषाण, सुवर्ण-मृत्तिकामें राग-द्वेषका अभाव समता है। अतीत अनागत तथा वर्तमान कालसम्बन्धी पंचपरमेष्ठियोंका भेद न करके 'णमो अरहंताणं 'णमो सिद्धाणं' इत्यादि द्रव्यस्तुतिका कारण नमस्कार स्तुति कहलाता है। वृषभादि चौबीस तीर्थङ्कर, भरतादि क्षेत्रोंके केवली, श्राचार्य, चैत्यालयादिकका पृथक् पृथक् रूपसे नमस्कार करना अथवा गुणोंका अनुस्मरण करना वन्दना है। पंच महात्रतों तथा ८४ लाख उत्तरगुणोंमें लगे हुए कलङ्कोंका प्रक्षालन करना प्रतिक्रमण है। महात्रतोंके विनाशके कारण अथवा उनमें मिलनता लगानेवाले दोषोंका जिस प्रकार अभाव होगा, उस प्रकार में कल्गा इस प्रकार चित्तसे आलोचना करके ८४ लाख वर्तोंकी शुद्धिका प्रतिप्रह करना प्रत्याख्यान है। शरीर, आहारादिकसे मन वचन की प्रवृत्तिको अलग करके ध्येयमें रोकनेको व्युत्सर्ग कहते हैं। इन छह आवश्यकोंकी अपरिहीनता—अखण्डताको आवश्यकापरिहीनता कहते हैं। इसके द्वारा तीर्थङ्करधर्मका बन्ध होता है।

यहाँ शेष कारणोंका श्रभाव नहीं होता है। दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, व्रतशीलिनरित-चारता, क्षणलवप्रतिबोधनता, लिब्धसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधु-समाधि-संधारण, वैयावृत्त्ययोगयुक्तता, प्रासुकपित्यागता, अरहन्त-बहुश्रुत-प्रवचनभक्ति, प्रवचनप्रभावना, प्रवचनवत्सलता, श्रभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तताके विना छह आवश्यकोंकी निरितचारता नहीं बन सकती है। अतः आवश्यकेषु-अपिरहीनता तीर्थक्करनामकर्मका चतुर्थ कारण है। न्नैण-छव-प्रतिबोधनता—'च्रणछव' शब्द काछिवशेषका द्योतक है। उसै काछिवशेषमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत तथा शिल्ह्प गुणोंका उज्वल करना अर्थात् कलंकका प्रचालन करना अथवा व्रतादिकी प्रदीप्ति अर्थात् वृद्धि करना प्रतिबोध है। उसका भाव प्रतिबोधनता है। च्रणछवोंकी प्रतिबोधनताको क्षणछवप्रतिबोधनता कहते हैं। यह अकेली भावना भी तीर्थक्करना-मकर्मका बंध करती है। यहाँ भी पूर्वकी भौति शेष कारणोंका अंतर्भाव रहता है।

छिष्धसंवेगसंपन्नता-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्रमें जीवके समागमका नाम लिब्ध है। लिब्धिके छिए जो संवेग है-वह छिष्धसंवेग है। उसकी संपन्नताको लिब्धसंवेगसंपन्नता कहते हैं। शेष कारणोंके अभावमें इसका सद्भाव नहीं बनता है, कारण उनके अभावका श्रीर लिब्धसंवेग-संपन्नताके सद्भावका विरोध है।

यथाशक्ति तप-बल-वीर्यको प्राकृतमें 'थाम' कहते हैं। अनशनादि बाह्य, विनयादि अंतरंग द्वादश प्रकारके तप हैं। शक्तिके अनुसार तप करनेसे तीर्थङ्करकर्मका बंध होता है। यह भावना ज्ञान, दर्शनके बळसे संपन्न धीर पुरुषके होती है तथा दर्शनविशुद्धतादिके अभावमें यह नहीं पाई जा सकती है। इससे अकेली इस भावनाको तीर्थङ्करनामकर्मका कारण कहा है।

साँधुप्रामुक-परित्यागता—जो श्रानंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनन्तवीर्य, विरित, क्षायिक सम्यकत्वकी साधना करता है उसे साधु कहते हैं। प्रामुक्तका एक श्रार्थ है 'वह वस्तु, जिससे जीव निकल गए हों', दूसरा अर्थ है निरवद्य-निर्दोंष वस्तु। साधुओंको ज्ञान, दर्शन, चिरित्रका परित्याग अर्थात् दान प्रामुकपरित्यागता है। ज्ञानदर्शनचरित्रका परित्यागरूप दान गृहस्थोंमें संभव नहीं हो सकता, कारण वहाँ चारित्रका अभाव है। रत्नत्रयका उपदेश भी गृहस्थोंमें नहीं बन सकता है। कारण उनमें दृष्टिवादादि उपरके सूत्रोंके उपदेशका अधिकार नहीं है। श्रातः यह साधु-प्रामुकपरित्यागतारूप कारण महर्षियोंके होता है।

<sup>(</sup>१) "आविल असंखसमया संखेजाविलसमूहमुस्सासो । सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्थोवो लवो भिणयो ॥" —गो० जी० । एक विशेप बात यह है कि महाबन्धकी प्रतिमें 'क्षणलवपडिमज्झणदा' पाठ है, उसकी संस्कृत छाया क्षणलवप्रतिमाध्ययन होगी । इसके सम्बन्धमें सिद्धान्तशास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान् प० वशीधरजी न्यायालङ्कार इंदौर कहते हैं कि जगत्में समवशरणकी विभूति सर्वोत्कृष्ट है, उसकी प्राप्तिमें कारणरूप सोलह भावनाओंमें श्रावक तथा मुनिधर्मसम्बन्धी कियाओंका समावेश पाया जाता है । समवशरणमें विद्यमान साक्षात् अरहन्त देवकी पूजाका भाव अरहन्तभिक्तद्वारा निष्पन्न होता है, किन्तु मूर्तिद्वारा देवपूजाका भाव क्षणलवप्रतिमाध्ययन भावनाके द्वारा समर्थित होता है । क्षणलव-काल विशेष पर्यन्त प्रतिमाका अर्थ वीरसेनाचार्यकी व्याख्यानुसार लिया है, तथा इसी पाठका यत्र तत्र प्रयोग किया है ।

<sup>(</sup>२) "खणलवा णाम कालविसेसा । सम्मद्रंसणणाणवदसीलगुणाणमुज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्खणं वा पडिबुज्झणं णाम । तस्स भावो पडिबुज्झणदा । खणलवाणं पडिबुज्झणदा खणलवपडिबुज्झणदा ॥" —धः टी० प० ५५४ । (३) 'संवेगः परमोत्साहो धमं धर्मफले चितः।"-पञ्चा० ।

<sup>(</sup>४) यहाँ यदि 'साहूणं' पाठ लिया जाय, तो वह 'साधूनाम्' साधुओंका द्योतक होता है, यदि 'सामाणं' पाठ लिया जाय, तो संस्कृतरूप 'श्रमणानाम्'-श्रमणोंका होगा, श्रमण भी साधु, मुनिका पर्याय-वाची है। जब भूतबिल आचार्य एक बार षट्खंडागममें 'साहूणं' पाठ देते हैं और उसीपर वीरसेनाचार्यकी टीका है, तब उक्त आचार्यके द्वारा उक्त आगमके षष्ठ अंश महाबंधमें पुनः आगत सोलह कारण भावना वाले सूत्रमें 'साहूणं' पाठका प्रयोग विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है। वैसे साधु और श्रमण परस्पर पर्यायगाची हैं अतः 'सामाणं' पाठ भी अयुक्त नहीं है।

## § ३५. जस्स इणं कम्मस्स उदयेण सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स अचणिज्जा पूजणिज्जा

यहाँ भी शेष कारणोंका अभाव नहीं है । अरहंतादिककी भक्ति, नवपदार्थोंका श्रद्धान, शीलत्रतोंमें निरितचारिताके श्रभावमें ज्ञान,चारित्रका परित्याग अर्थात् दान असंभव है, कारण इसमें विरोध आता है। अतः केवल इस भावनासे भी तीर्थद्वर कर्मका बंध होता है।

साधुसमाधिसंधारणता—ज्ञान, दर्शन, चारित्रमें सम्यक् प्रकारसे अवस्थान होना समाधि है। भछे प्रकार धारण करनेको संधारण कहते हैं। साधुओंकी समाधिका भले प्रकार धारण करना साधुसमाधिसंधारण है। किसी कारणसे प्राप्त होनेवाछी समाधिको देखकर सम्यक्तवी प्रवचनवत्सळता, प्रवचनप्रभावना, विनयसंपन्नता, शीछन्नतातिचारवर्जित अरहंतादिकमें भक्तिवश जो धारण करता है, वह समाधिसंधारण है। यहाँ भी शेष कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि इसका सद्भाव उन कारणोंके अभावमें नहीं बन सकता है।

वैयावृत्ययोगयुक्तता—जिस कारणसे जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहन्तमक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचनवत्सलतादिके द्वारा वैयावृत्त्यमें लगता है, उसे वैयावृत्त्ययोगयुक्तता कहते हैं। इस प्रकार अकेली इस भावनासे भी तीर्थक्करप्रकृतिका बन्ध होता है। यहाँ शेष कारणोंका यथासम्भव अन्तर्भाव जानना चाहिए।

अरहन्त-भक्ति—घातिया कर्मीके नाश करनेवाले, केवल्ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थीके देखने वाले अरहन्त हैं। उनकी भक्तिसे तीर्थद्वरनामकर्मका बन्ध होता है। यह भावना दर्शनिवशुद्धतादिके अभावमें नहीं पाई जाती है, कारण इस्में विरोध आयगा।

बहुश्रुतभक्ति—द्वादशाङ्गके पारगामीको बहुश्रुत कहते हैं। उनमें भक्तिका अर्थ है, उनके द्वारा व्याख्यान किए गए आगमका अनुगमन करना अथवा अनुष्ठानका प्रयत्न करना बहुश्रुत भक्ति है। दर्शनविशुद्धतादिके विना यह सम्भव नहीं है।

प्रवचनभक्ति—सिद्धान्त अर्थात् बारह अङ्गोंको प्रवचन कहते हैं। 'प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनम्' श्रेष्ठ आत्माके वचनोंको प्रवचन कहा है। उनके प्रति भक्तिको प्रवचनभक्ति कहते हैं। इसमें भी शेष कारणोंका अन्तर्भाव रहता है।

प्रवचनवत्सळता—महात्रती, देशसंयमी तथा असंयत सम्यग्दृष्टिमें प्रेम रखना प्रवचन-वत्सळता है। इससे ही तीथ द्वरनामकर्मका बन्ध कैसे होता है-यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, कारण महात्रतादि आगमिक विषयों में गाढ़ानुरागका दर्शनविशुद्धतादिसे अविनाभाव है।

प्रवचनप्रभावनता—प्रवचन अर्थात् आगमकी प्रभावना करनेका भाष प्रवचनप्रभावनता है। उत्कृष्ट प्रवचनप्रभावनाका द्र्शनविशुद्धताके साथ अविनाभाव है।

अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता—श्रभीक्ष्ण अर्थात् 'बहुबार'भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतमें उपयोगको लगाना अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता है । इससे तीर्थङ्करनामकर्भका बन्ध होता है । दर्शन-विद्युद्धतादिके विना इसकी अनुपपत्ति है ।

ैइन सोलह कारणोंसे तीर्थक्करनामकर्मका बन्ध होता है। अथवा सम्यग्दर्शनके होने पर शेष कारणोंमेंसे एक दो आदिके संयोगसे भी बन्ध होता है।

§ ३५. इस कर्मके उद्यसे सुर असुर तथा मनुष्यछोकके द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वन्दनीय-

<sup>(</sup>१) महाबन्धमें आगत षोडशकारण भावनाओं के पाठ पर विद्वदर प॰ बशीधरजी शास्त्री इन्दौरका यह सुझाव है कि—दर्शनविशुद्धता तथा अभीश्णज्ञानोपयोगयुक्तता नामक भावनाएँ असंयत, देशसंयत, संयतके पाई जाती हैं। विनयसम्पन्नता, शीलव्रतेषु निरतिचारिता,आवश्यकेषु अपरिहीनता,ये तीन भावनाएँ मुख्यतासे मुनियोंको लक्ष्यमें रखकर कही गई हैं तथा क्षणलवपडिमज्झणदा आदि विशेषकर ग्रहस्थोंको लक्ष्य करके कही गई हैं।

वंदणिज्जा णमंसणिज्जा धम्मतित्थयरा जिणा केवली (केवलिणो) भवंति ।

§ ३६. एवं ओघभंगो पंचिंदियतस० २ भवसि० ।

§ ३७. आदेसेण णिरएसु पंचणाणावरण-छद्दंसणावरण-सादासादं बारसकसाय-स-त्तणोकसायाणं मणुसगइ-पंचिदिंय-ओरालियतेजाकम्मइय-समचदुरससंठाण-ओरालिय० अंगोवंग-वण्ण० ४ मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुगलहुग०४ पसत्थविहायगदि-तस०४ ५ थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-णिमिणं उच्चागोदं पंचंत-राइयाणं को बंधको ? सच्वे बंधा, अबंधा णत्थि । त्थीणगिद्धिआदि-पणुवीसं ओघं । मिच्छत्त-णउंसकवेद-हुं डसंठाणं असंपत्तसेवट्टाणं को बंधको० १ मिच्छादिद्री बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबंधा । मणुसायु ओघं । तित्थयरं को बंधको० १ असंजदसम्मा-दिही । एदे बंघा अवसेसा अबंघा । एवं पढम-विदिय-तिदयासु । चउत्थि-पंचिम-छद्वीसु १० एवं चेव, णवरि तित्थयरं णत्थि । सत्तमाए छिंडभंगो, णवरि मणुसायु णत्थि । मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वि-उचागोदाणं को बंधको ? सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइँही । एदे बंघा । अवसेसा अबंघा । तिरिक्खायु० को बं० ? मिच्छाइद्वी बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।

तथा नमस्करणीय धर्म तीर्थके कर्ता जिन केवली होते हैं।

§ ३६. इस प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्तक तथा भव्यसिद्धिकोंमें

बन्धी ४ की छोड़कर शेष १२ कषाय, (स्त्रीवेद, नपुंसकवेद विना) ७ नोकषाय, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण ४, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्वायोगित. त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ,अशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय,यशःकीर्ति,अयकाः-कीर्ति.निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका कौन बन्धक है ? सर्व बन्धक हैं। अबन्धक नहीं हैं। स्यानगृद्धि त्रादि २५ प्रकृतियोंको स्रोघवत् जानना चाहिए, अर्थात् सासादन गुणस्थान पर्यन्त बन्धक हैं। मिथ्यात्व नपुंसकवेद, हुण्डक संस्थान, असम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहननका कीन बन्धक है? मिथ्याद्दव्हि बन्धक है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। मनुष्यायुके बन्धकका ओघवत् जानना चाहिये, अर्थात् अविरत गुणस्थान पर्यन्त बन्धक हैं। तीर्थङ्करप्रकृतिका कौन बन्धक है ? असंयत सम्यग्दृष्टि बन्धक है। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी पर्यन्त ऐसा ही जानना चाहिए। चौथी, पाँचवी तथा छठवी पृथ्वियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ तीर्थक्कर प्रकृति नहीं है। तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध तीसरी पृथ्वी पर्यन्त होता है।

सातवीं पृथ्वीमें-छठवीं पृथ्वी के समान भंग है। विशेष,यहाँ मनुष्याय नहीं है। मनुष्यगति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी तथा उच्चगोत्रका कौन बन्धक है ? सम्यग्मिथ्यात्वी तथा असंयत-सम्यग्दिष्ट जीव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं। तिर्यद्वायुका कौन बन्धक है ? मिथ्यादृष्टि बन्धक है। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं।

<sup>(</sup>१) "विदियगुणे अणथीणति दुभगतिसंठाण संहदिचउक्कं। दुग्गमणित्थी-णीचं तिरियदुगुज्जोव तिरियाऊ ॥"- गो० क० गा० ९६।

§ ३८. तिरिक्खेसु-पंचणाणावरणं छद्दंसणावरणं सादासादं अट्ठकसा० सत्तणोक० देवगदि० पंचिदिय० वेउव्विय-तेजा-कम्म० समचदु० वेगुव्वि० अंगोवंग-वण्ण०४-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुगलहुग०४-पसत्थिविहायगदि-तस०४-थिराथिर-सुभासुभसुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिगत्ति-अजसिगत्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं को बंधको १ पिच्छादिट्ठि याव संजदासंजदा त्ति सव्वे बंधा, अबंधा णित्थ । थीणिगिद्धितियं अणंताणुबंधि०४- इत्थिवेद०- तिरिक्खायु-मणुसायु-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालिय० चदुसंठा० ओरालिय० अंगोवंग-पंचसंघडण-दोआणुपुव्वि-उज्जोवं अप्पसत्थिविहायगइ-द्भग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधको १ मिच्छाइिह-सासणसम्माइट्ठी । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । मिच्छत्तदंडओ ओघो । अपचक्खाणावरण ४ को बंधको १० मिच्छादिट्ठि याव असंजदसम्मादििह ति । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । देवायु० को बंधको १ मिच्छादि० सासणसम्मा० असंजद० संजदासंजदा त्ति बंधा । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।

विशेषार्थ-सातवीं पृथ्वीवाळा मरकर नियमसे तिर्यक्क होता है। इस कारण वहाँ मनुष्यायुका बन्ध नहीं बताया है। मरण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है। तिर्यक्कायुका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है। मनुष्यद्भिक तथा उच्चगोत्रका बन्ध मिश्र तथा अविरत-सम्यक्त्व गुणस्थानमें ही होता है, नीचे नहीं होता है।

§ ३८.तिर्यक्कोंमें-५ झानावरण,६ दर्शनावरण, साता,श्रसाता प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वछन रूप ८ कषाय, स्त्रीवेद नपुंसकवेद विना सात नोकषाय, देवगति, परुचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस, कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग, वर्ण ४, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रागुरुख ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४ (त्रस,बादर,पर्याप्त, प्रत्येक) स्थिर,अस्थिर,शुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ४ श्रन्तरायोंका कौन बन्धक हैं ? मिथ्यादृष्टि से छेकर देशसंयमी पर्यन्त सर्व बन्धक हैं । अबन्धक नहीं हैं ।

स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी ४, स्त्रीवेद, तिर्यब्द्धायु, मनुष्यायु, तिर्यद्धागित, मनुष्यगित, अौदारिक शरीर, ४ संस्थान, औदारिक अङ्गोपाङ्ग, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी (तिर्यद्ध-मनुष्यानुपूर्वी), उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीचगोप्रका कौन बन्धक हैं १ मिथ्यादृष्टि तथा सासादन सम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं । शेष अवन्धक हैं । मिथ्यात्व दण्डकमें श्रोधवत् जानना चाहिए।

विशेष-मिथ्यात्व, हुण्डक संस्थानादि सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व दण्डकमें सम्मिछित हैं। उनके बन्धक मिथ्यादृष्टि होते हैं। वे बन्धक हैं। शेष अवन्धक हैं।

अप्रत्याख्यानावरण ४ का कौन बन्धक है ? मिथ्याद्दष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त बन्धक हैं। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं। देवायुका कौन बन्धक हैं ? मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यक्ती, असंयत सम्यक्तवी तथा देश संयमी बन्धक हैं। ये बन्धक हैं। शेष अबन्धक हैं।

<sup>(</sup>२) "छट्ठो चिय मणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥"-गो० क० गा० १०६।

§ ३९. एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख०३। पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त-पंच णाणावरणं णव दंसणावरणं सादासादं मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खमणुसायु-तिरिक्ख-मणुसगइ-पंचिंदिय-ओरालि० तेता (तेजा) कम्म० छस्संठाणं ओरालिय-सरीर-अंगोवंग० छस्संघडण-वण्ण०४-दोआणुपुन्त्रि-अगुरुगलहुग०४-आदाउज्जोव-दोविहायगदि-तसादिदसयुगलं णिमिणं णीचुचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधको १ सन्वे ५ बंधा, अबंधा णित्थ।

§ ४०. एवं सव्व-अपज्जत्ताणं सव्व-एइंदियाणं सव्वविगर्लिदियाणं च । ·····[ अत्र अष्टाविंशतितमं पत्रं तृटितम् । ]·····

§ ३९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तक,पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिमतीमें तिर्यञ्चोंके समान भंग जानना चाहिए।

पचिन्द्रय तिर्यक्च छन्ध्यपर्याप्तकों में — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, साता, श्रसाता, मिथ्यात्व, १६ कषाय, ९ नोकषाय, तिर्यक्चायु, मनुष्यायु, तिर्यक्चगित, मनुष्यगित, पक्चिन्द्रयज्ञाति, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, ६ संस्थान, औदारिक शरीराङ्गोपाङ्क, ६ संहनन, वर्ण ४, मनुष्य-तिर्यक्चानुपूर्वी, श्रगुरुलघु ४ (अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास), आताप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रसादि दस युगळ (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति ) निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र, तथा ५ अन्तरायका कौन बन्धक हैं ? सर्व बन्धक हैं । अबन्धक नहीं हैं।

§ ४०.संपूर्ण लब्ध्यपर्याप्तकों,संपूर्ण एकेन्द्रियों, सर्व विक्लेन्द्रियोंमें इसी प्रकार जाननाचाहिए।
[ताइपत्र नं० २८ नष्ट हो जानेसे इस प्रकरणका आगामी विषय नष्ट होगया है। प्रथके प्रकरणसे ज्ञात होता है, कि ज्ञाचार्य महाराजने देवगित, मनुष्य गित, आदि मार्गणाओंकी अपेक्षा 'बंध सामित्त-विचय' प्ररूपणाका वर्णन दिया होगा। सम्बन्ध मिलानेकी दृष्टिसे श्री गोम्मटसार कर्मकांढके आश्रयसे कुछ प्रकाश डाला जाता है]

मनुष्यगति — यहां मिश्यात्वादि चौदह गुणस्थान हैं। बन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ हैं। यहाँका वर्णन ओघवत जानना चाहिए। विशेष यह हैं कि मिध्यात्व गुणस्थानमें तीर्थङ्कर, आहारकद्विक का बन्ध न होनेसे शेष ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे बन्ध १०१ का होता है। मिश्र गुणस्थानमें ६९ का बन्ध होता है। यहाँ सासादन गुणस्थानमें बन्ध-व्युच्छित्र होनेवाली श्रनन्तानुवन्धी ४. स्त्यानगृद्धित्रिक श्रादि २५ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होगा । इसके सिवाय मनुष्यगति-द्विक, मनुष्याय, वज्रवृषभनःराच संहनन श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिकशरीराङ्गोपाङ्ग इन छह प्रकृतियोंकी भी सासादन गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति होती है। साधारणतया इनकी अविरतमें बन्धव्युच्छित्ति होती थी। मिश्र गुणस्थान में आयु का बन्ध न होनेसे देवायु का अबन्ध हो गया । इस प्रकार ३२ प्रकृतियोंके घटानेसे मिश्र गुणस्थानमें ६९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । श्रविरत सम्यक्त्वीके देवाय तथा तीर्थद्भरका बन्ध प्रारंभ हो जानेसे ७१ का बन्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरण ४ का देशविरतमें बन्ध न होनेसे वहाँ ६७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। प्रमत्तगुणस्थान में ६३ प्रकृतियोंका बन्ध है, कार्गा, यहाँ प्रत्याख्यानावरण ४ का बन्ध नहीं है। अप्रमत्तसंयतके अस्थिर, असाता, श्रश्म, अरति, शोक, श्रयशःकीर्ति इन छहका बन्ध नहीं होगा, किन्तु यहाँ श्राहारकद्विकका बन्ध होनेसे ५९ का बन्ध होता है। अपूर्वकरणमें ५८ का बन्ध है, कारण, यहाँ देवायुका बन्ध नहीं होता, देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति अप्रमत्त गुण्स्थानमें हो जाती है । अनिवृत्तिकरणमें बन्ध योग्य २२ हैं,कारण, अपूर्वकरण,गुणस्थानमें निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, आहारकद्विक आदि ३६ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्त हो जानेसे २२ प्रकृति ही बन्धके लिए शेष रहती हैं। सूक्ष्म-साम्पराय गुणस्थानमें १७ का बन्ध होता है, कारण, अनिवृत्तिकरणमें पुरुषवेद तथा ४ संज्वलन कषायोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। उपशान्तकषायमें केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अंतराय, यशक्तिर्ति तथा उद्यगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। चीणकषाय तथा सयोगीजिन पर्यन्त एक सातावेदनीय का ही बन्ध होता है। अयोगकेवलीके बन्ध नहीं है, कारण वहाँ बन्धके हेतुओं का अभाव हो चुका है।

सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्यनीमें मनुष्यगतिके समान भंग है ।

देवगति—यहाँ नरकगतिके समान भंग है। यहाँ भवनत्रिक तथा सौधर्म, ईशान स्वर्ग पर्यन्त बन्ध योग्य १०४ प्रकृतियाँ हैं। भवनित्रकमें तीर्थङ्कर का अभाव होनेसे १०३ रह जाती हैं। सामान्य बन्धकी १२० में से मिथ्यात्व, हुण्डकसंस्थान, नपुं सकवेद, असम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन, एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, विकलत्रय, सुरचतुष्क, आहारकद्विक, नरकायु तथा देवायु इन सोछह प्रकृतियोंको घटानेसे १०४ प्रकृतियाँ शेष रहेंगी। भवनित्रकके समान कल्पवासिनियोंमें १०३ का बन्ध है। सानत्कुमारादि सहस्रार पर्यन्त एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतापको घटानेसे १०१ प्रकृतियाँ बन्ध योग्य रहती हैं। आनतादि प्रवेयक पर्यन्त ९७ बन्ध योग्य रहती हैं। क्रानतादि प्रवेयक पर्यन्त ९७ बन्ध योग्य रहती हैं, कारण,यहाँ तिर्यक्क्षगति, तिर्यक्कानुपूर्वी, तिर्यक्कायु तथा उद्योत इन शतार चतुष्क नामक प्रकृतियोंका अभाव हो जाता है। अनुदिश अनुत्तर विमानवासी देवोंमें सभी आविरत सम्यग्रहिए होते हैं अतः वहाँ बन्ध योग्य ७१ प्रकृतियाँ रहेंगी।

पद्मिन्द्रयों में मनुष्यगितके समान भंग है। त्रसों में भी मनुष्यगितके समान जानना चाहिए। सत्य मन, सत्य वचन, श्रनुभय मन, अनुभय वचन योगमें सयोग केवली पर्यन्त गुणस्थान होते हैं। यहाँ मनुष्यगितके समान रचना जाननी चाहिए। श्रासत्य मन श्रासत्य वचन, उभय मन तथा उभय बचन योगमें क्षीणकषाय पर्यन्त गुणस्थान होते हैं, श्रतः ओघवत् इनको रचना जाननी चाहिए। औदारिक काययोगमें मनुष्यगितके समान जानना चाहिए। औदारिक मिश्र काययोग में १,२,४ तथा १३ वाँ गुणस्थान होता है। इसमें वन्ध योग्य ११४ प्रकृतियाँ हैं,कारण, आहारकदिक, देवायु, नरकायुका बन्ध नहीं होता है। मिध्यात्व तथा सासादनमें तीर्थद्वर तथा सुरचतुष्कका बन्ध नहीं होता है। विक्रियक काययोगमें देवोंके ओघवत् जानना चाहिए। वैक्रियकिमिश्रमें इसी प्रकार भंग है। विशेष, यहाँ मनुष्य तथा तिर्यद्वायुका बन्ध नहीं होता है। आहारककाययोग में—प्रमन्त संयतके समान ६३ प्रकृतियों का बंध है। आहारक मिश्रमें-देवायुके बन्धका अभाव होनेसे ६२ रहती हैं, कारण 'मिस्सूणों आउस्स'-मिश्र श्रवस्थामें आयुका बन्ध नहीं होता, ऐसा सामान्य नियम है। कार्माणकाययोग में—औदारिक मिश्रके, समान है। यहाँ मनुष्यायु तथा तिर्यद्वायुका भी अवन्ध होनेसे ११२ बन्ध योग्य हैं।

स्त्री वेदमें -आदिके नव गुणस्थान होते हैं, ओघवत् वर्णन है। पुरुष वेदमें भी इसी प्रकार है। नपुंसक वेदमें भी ऐसा ही जानना चाहिए। कषायों में — मिथ्यात्वसे लेकर अनिवृत्तिकरण पर्यन्त अधिवत् भंग हैं। मत्यझान, श्रुताझान तथा विभंगझान में — मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थान हैं। यहाँ तीर्थं क्रूर तथा आहारकद्विकका बन्ध न होनेसे ११७ बन्ध योग्य हैं। मनःपर्यय झानमें - प्रमत्तगुणस्थानसे क्षीणकषाय पर्यन्त है। यहाँ आहारकद्विकका बन्ध होनेसे बन्ध योग्य ६५ हैं। आहारकद्विकका बन्ध मनःपर्यय झानीके नहीं होता, बन्धका विरोध नहीं है।

<sup>(</sup>१) "अत्र आहारकद्वेयोदय एव विरुध्यते, न च प्रमत्तापूर्वकरणयोक्तद्वन्धः।"-गो०क८टी०पृ०११२।

#### [कालपरूवणा]

§४१..... जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देख्रणाणि। तित्थयर-जहण्णेण चदुरासीदि-वाससहस्साणि, उक्तस्सेण तिण्णि साग० सादिरेयाणि। पढमाए याव छद्वित्ति पढमदंड-बंधकालो जहण्णे० दस वाससहस्साणि सागरोवम-

केवल्रह्मान में — सयोगी जिनके साताका बन्ध है। अयोगोमें बन्ध नहीं है। केवल्रदर्शनमें ऐसा ही जानना। श्राभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानमें अविरत सम्यक्त्वीके समान ७९ का बन्ध है। श्रवधिद्श्वनमें - अवधिज्ञानका भंग है। श्रसंयममें - आहारकद्विक विना ११८ बन्ध योग्य हैं। देशसंयममें — श्रोधवत् भंग है। सामायिक छेदोपस्थापना संयममें — मनःपर्ययज्ञानके समान

देशसंयमर्गे—श्रोघवत् भंग है। सामायिक छेदोपस्थापना संयममें— मनःपयंयज्ञानके समान जानना चाहिए। यहाँ प्रमत्तसंयतसे लेकर श्रानिवृत्तिकरण पर्यन्त गुणस्थान हैं। परिहार-विशुद्धिमें-प्रमत्ता-श्रप्रमत्तकी श्रोघवत् रचना जाननी चाहिए। सूद्मसाम्परायमें-ओघवत् है। यथाख्यातमें- ११ वें से १४ वें गुणस्थान पर्यन्त श्रोघवत् है। चक्षु, अचक्षुदर्शनमें क्षीणकषाय पर्यन्त श्रोघवत् मंग है।

कृष्णादि लेश्यात्रयमें — श्राहारकि विना११८ बन्ध योग्य हैं । वर्णन आदिके चार गुण थानों के समान जानना चाहिए। पीतले इयामें – नरकायु, नरकि कि, विकल्पत्रय तथा सूक्ष्मत्रय को लोड़ कर १११ बन्ध योग्य हैं। श्रममत्तपर्यन्त श्रोधवत् भंग है। पद्मलेश्या में – पीतके समान भंग है। यहाँ एकेन्द्रिय, श्राताप तथा स्थावर का भी अभाव है। शुक्ल लेड्यामें — पद्मवत् भंग है। यहाँ उद्योत, तिर्यक्खिक, तिर्यक्खियुका बन्ध न होनेसे १०४ बन्धयोग्य हैं। सयोगकेवलीपर्यन्त ओधवत् जानना चाहिए। भव्यसिद्धिकों में — श्रोधवत् हैं। श्रमव्यसिद्धिकों में — मिथ्यात्व गुणस्थान है। तीर्थक्कर श्राहारकि कि विना ११० बन्ध योग्य हैं। श्रमव्यसिद्धिकों में — विव्यत्व गुणस्थान है। विदेक सम्यक्त्वमें — श्रोधवत् है। थे से ७ वें तक गुणस्थान हैं। श्रायिक में — श्रोधवत् भंग जानना चाहिए। संज्ञीमें — ओधवत् है। श्रीणकषायपर्यन्त गुणस्थान हैं। श्रसंज्ञामें — ओधवत् है। आदिके दो गुणस्थान हैं। आहारकों में — श्रोधवत् वर्ष न होनेसे श्रास्थान हैं। नरक – द्विक, श्राहारकि द्विक, श्रीहारकि दो गुणस्थान हैं। नरक – द्विक, श्राहारकि द्विक, देव – नरकायु – मनुष्य – तिर्यक्खायुका बन्ध न होनेसे ११२ बन्ध योग्य हैं।

#### काल प्ररूपणा

[ताड़पत्र नं०२८ नष्ट हो जानेके कारण इस प्ररूपणाका प्रारंभिक अंश भी विनष्ट हो गया। प्रकरणको देखते हुए ज्ञात होता है कि यहाँ त्रादेशकी अपेक्षा नरकगति का वर्णन चल रहा है और त्रोघ का वर्णन नष्ट हो गया है]

विशेष-यहां एक जीवकी अपेक्षा वर्णन किया गया है।

ु४१ नरकगितमें ''जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे देशोन तेतीस सागरोपम है। एक जीवकी अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य बंधकाळ ८४ हजार वर्ष, तथा उत्कृष्ट सःधिक तीन सागर प्रमाण है। प्रथम नरकसे छठवें नरक पर्यन्त प्रथम दंडकका बंधकाल जघन्यसे दशहजार वर्ष,

तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-सागरीवमाणि सादिरेयाणि । उक्कस्सेण अप्पप्पणो द्विदी कादव्वो (दव्वा)। साद[दं]डगे तिरिक्खगदितिगं पविद्वं जह० एयस० उक्क० अंतो०। श्रीणिगिद्धिदण्डओ णिरयोघो। णविर अप्पप्पणो द्विदी भा(भ)णिदव्वा। एवं मिच्छत्त-दंडओ। पुरिसवेददंडओ अप्पप्पणो द्विदी० देखणा। आयु० ओघं। तित्थयर० पढ-५ माए जहण्णेण चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि, उक्क० सागरो० देख०। बिदियाए जह० सागरोवम० सादिरेयाणि। उक्क० तिण्णि सागरो० देख०। तदियाए जह० तिण्णि साग० सादिरेयाणि। उक्क० तिण्णि साग० सादिरेयाणि। इक्क० अंतो०। मणुस० मणुसाणुपुव्वि० उच्चागो० जह० श्रंतो०। तित्थयर० णिरथ।

एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सन्नह सागर से कुछ अधिक है तथा उत्कृष्ट श्रपने २ नरककी स्थिति प्रमाण जानना चाहिए। अर्थान् क्रमशः एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सन्नह सागर तथा बाईस सागर प्रमाण है। साता दंडकमें तिर्यचगित- निक अर्थान् तिर्यचगित, तिर्यचगत्यानुपूर्वी और तिर्यवायुमें प्रविष्ट जीवका बंधकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। स्यानगृद्धि दंडकका बंधकाल नरक गतिकी श्रोध रचनाके समान है। विशेष यह है कि यहाँ अपनी २ स्थिति कहनी चाहिए।

विशोष—ओघ रचना वाला ताइपत्रका श्रंश नष्ट हो गया, श्रतः श्रोघ रचना अज्ञात है। मिथ्यात्व दंडकमें इसी प्रकार जानना चाहिए। पुरुषवेद दंडकमें अपनी २ स्थिति प्रमाण किंतु कुछ कम बंधकाल है।

श्रायुका बंधकाल श्रोधके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिका बंधकाल प्रथम पृथ्वीमें जघन्यसे चौरासी हजार वर्ष है, उत्कृष्ट देशोन एक सागर है।

विशेषार्थ—इस वर्णनसे विदित होता है, कि तीर्थं कर प्रकृतिका बंधक नरकमें कमसे कम ८४ हजार वर्ष की आयुको प्राप्त करेगा। श्रेणिक महाराजके जीवने नरकमें जाकर ८४ हजार वर्ष की आयु प्राप्त की है। यह जघन्य आयु तीर्थं कर प्रकृतिके साथ होती है।

दूसरी पृथ्वीमें जघन्य साधिक एक सागर, उत्कृष्ट किंचित् ऊन तीन सागर है। तीसरी पृथ्वीमें जघन्य साधिक तीन सागर, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ -तीसरी पृथ्वीमें यद्यपि सामान्य रूपसे सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है किन्तु यहां साधिक तीन सागर प्रमाण कालके वर्णनसे प्रतीत होता है, कि तीर्थकर प्रकृतिका बंधकाल साधिक तीनसागर प्रमाण होगा।

सातवीं पृथ्वीमें—नारिकयोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष यह है कि दर्शनावरण ३, मिथ्यात्व, श्रानंतानुबंधी ४, तिर्यंचगितित्रिकका जघन्य बंधकाल अंतर्भुहूर्त है। मनुष्यगित, मनुष्यगित, वश्चगोत्र का जघन्य काल श्रंतर्भुहूर्त है। यहां तीर्थंकर प्रकृति नहीं है।

§ ४२. तिर्यंचगृतिमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, ८ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अंतरायोंका जघन्यसे बंधकाछ असंखेजपोग्गलपरियद्वं। एवं थीणिगिद्धितिगं अणंताणु० आदि० (१) अद्वकसाय ओरालिय०, णविर जह० एगसमओ । सादासाद-छण्णोकसाय-दोगिद-चदुजादि-पंचसंठाणं ओरालिय० अंगो० छसंघडण-दो आणुप०-आदाउज्जोव० अप्पसत्थिव० थावरादि० ४ थिरादि दो युग० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसिगित्ति-अजसिगित्ति जह० एग-समओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं। पुरिसवेद-देवगिद-वेउव्व० समच० वेउव्व० अंगो० ५ देवाणुपु० पसत्थिव० सुभग० सुस्सर० आदेज्ञ० उच्चागोद० जह० एगस०। उक्क० तिण्णि पिलदो०। चदुआयु०तिरिक्खगिद ओघं। पंचिदिय० परघादुस्सासं तस० ४ जह० एगस०। उक्कस्सेण तिण्णि पिलदोवमाणि सादिरेयाणि। पंचिदि० तिरिक्ख०३ ओघं। पदमदंडओ जह० खुद्दाभ०। पज्रत्तजोणिणीसु [ जहण्णेण ] ब्रंतो०। उक्क० तिण्णि पिलदो० पुव्वकोडिपुधत्त०। एवं थीणिगिद्धितिगं अद्वकसा०। णविर जह० एगस०। १०

क्षुद्रभव प्रहण, उत्कृष्टसे अनंतकाळ श्रसंख्यात पुद्गल परावर्तन है । स्यानगृद्धित्रक, श्रनंतानुवंधी श्रादि श्राठ कषाय, तथा औदारिक शरीरमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए । विशेष यह है, कि यहाँ जघन्य एक समय है । साता-श्रसातावेदनीय, ६ नोकषाय, २ गति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक श्रंगोपांग, ६ संहनन, दो श्रानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, स्थावरादि ४, स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिका जघन्य बंधकाळ एक समय, उत्कृष्ट श्रंतर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, देवगित, वैकियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैकियिक श्रंगोपांग, देवानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय और उद्यगित्रका जघन्य काळ एक समय, उत्कृष्ट तीन पल्य है । चार श्रायु श्रीर तियचगितका ओघके समान जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास, त्रस ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है । पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय योतिमती तिर्यंचों—श्रोधके समान जानना चाहिये । प्रथम दंडकमें जघन्य बंवकाळ श्रुद्रभव महण प्रमाण है । तिर्यंच पर्याप्तक तथा योनिमतियोंमें (जघन्य) अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटि प्रथक्तवाधिक तीन पल्य प्रमाण है ।

विशेषार्थ-एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा विविद्यत पंचेन्द्रिय तिर्यंचसे विभिन्न अन्य तिर्यंच मरकर विविद्यत पंचेन्द्रिय तिर्यंच हुआ। वहाँ संज्ञी स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदों में कमसे आठ आठ पूर्वकोटि काल व्यतीत करके तथा असंज्ञो स्त्री, पुरुष, नपुंसकमें पूर्ववत् आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल-क्षेप करके पश्चात् लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। वहाँ अंतमुहूर्त रहकर पुनः पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंज्ञी पर्याप्तकों उत्पन्न होकर उनमें से स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेदी जीवों में पुनः आठ आठ पूर्वकोटि प्रनाण काल व्यतीत करके पश्चात् संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तक स्त्री और नपुंसक वेदियों में आठ आठ पूर्व कोटियां तथा पुरुष वेदियों में

<sup>(</sup>१) "तिरिक्खगदीए तिरिक्खेमु मिन्छादिष्टी केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पहुच जहणोण अंतोमुहुचं उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजपोगगलपरियष्टं" पद्खं० का० ४८। (२) "सासणसम्मादिष्टी केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पहुच जहणोण एगसमओ।" पट्खं० का० ५, ७,८। (३) "पंचिंदिय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपजच-पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीमु मिन्छादिद्वी केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पहुच जहणोण अंतोमुहुचं, उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि पुल्वकोडिपुधचेण-क्मिहियाणि।" प्रत्वेष का० ५७ ५९।

साददंडओ तिरिक्खोघं। णविर तिरिक्खगिदितिगं ओरालियं च पविद्वं। पुरिसवेददंडओ तिरिक्खोघं। णविर जोणिणीसु देस्रणा। चदु आयु० ओघं। पंचिदियदंडओ तिरिक्खोघं। पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्ञत्त-पंचणाणा० णवदंसणा०मिच्छत्त-सोलसकसाय-भयदुगुं०ओरा-लिय० तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० उप० णिमिणं पंचंत० जह० खुद्धा०। उक्क० अंतो०। ५ दो आयु ओघं। सेसाणं जह० एगस०। उक्क० अंतो०। एवं सव्व-अपज्ञत्ताणं तसाणं थावराणं च।

§ ४३. मणुस०३-पंचणा०णवदंस० सोलसक०भयदुगुं० तेजाक०वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमिणं पंच०-(पंचंत०) जह० एगस०। [ उक्कस्सेण ] तिण्णि पलिदो० पुट्यकोडिपुथ०। एवं मिच्छ०। णवरि जह० खुद्धा०। पज्जत्तमणुसिणि अंतो० [उक्कस्सेण

सात पूर्वकोटियां भ्रमण करके पश्चात् देवकुरु, वा उत्तरकुरुमें तिर्यचोंमें पूर्वबद्धायुके वश पुरुष या स्त्री तिर्यच हुन्ना तथा तीन पल्योपम काल व्यतीत करके मरा और देव हुआ। इस प्रकार पूर्वकोटि प्रयक्तव वर्ष अधिक तीन पल्य कहे हैं। (ध० टी० का० पृ० ३६७, ३६७)

इसीप्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक तथा श्राठकषायका भी जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहाँ जघन्य एक समय है। साता दंडकमें तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष तिर्यचगति, तिर्यक्षायु, तिर्यक्षानुपूर्वी तथा औदारिक शरीरमें जानना चाहिए। पुरुषवेद दंडक का तिर्यक्षोंके श्रोघवत् है। इतना विशेष है कि योनिमती तिर्यक्षोंमें कुछ कम जानना चाहिये। चार श्रायुका बन्ध काल ओघवत् जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय दंडकमें तिर्यक्षोंके ओघवत् है।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च लब्ध्यपर्याप्त कोंमें — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा श्री शरिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा पञ्च अंतरायों का बंधकाल जघन्यसे क्षुद्रभवप्रहण, उत्कृष्ट श्रंतर्महर्त है ।

मनुष्य तिर्येचायुका बंधकाल ओघवत् है। होषका जघन्य एक समय, उत्क्रष्ट अंतर्मुहूर्त है। इसप्रकार संपूर्ण अपर्याप्तक त्रसों तथा स्थावरों में जानना चाहिए।

§ ४३. मनुष्य सामान्य, मनुष्य पर्याप्त तथा मनुष्यितयों में -५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरु छघु, उपघात, निर्माण तथा ५ श्रंतरायों का जघन्य बंधकाल एक समय, ( उत्कृष्ट ) पूर्वकोटि पृथक्तवाधिक तीन पत्य प्रमाण है। इसी प्रकार मिथ्यात्वका भी बंधकाल है। विशेष इतना है कि जहां जघन्य श्रुद्रभव प्रहण प्रमाण है। ३

यहा यह विशोष हो के मनुष्य मिण्यात्वा के ४७ पूर्व कीटि आधिक तीन पर्व्य है, प्याप्त मिण्यात्वा मनुष्य के २३ पूर्वकोटियाँ अधिक हैं। मनुष्यनी मिण्यादृष्टि के सात पूर्वकोटि अधिक हैं। यथा—''मणुस-मिन्छादिट्टिस चे य सचेतालपुन्वकोडीओ अहिया होति, पज्यचिमन्छादिद्टीणं तेवीसपुन्वकोडीयो, मणुसिणि मिन्छादिद्टीस सच पुन्वकोडीओ अहियाओ ।''—ध० टी० का० ए० ३७३।

<sup>(</sup>१) यहां बारह भवोंमें से ११ भवोंमें पूर्व कोटिपृथक्तवर्ष अर्थात् आठ आठ पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण का काल और अन्तके बारहवें भवमें सातपूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण करनेका काल मिलकर ९५ पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होता है। इस काल को पूर्वकोटिपृथक्त शब्द से ग्रहण किया है।

<sup>(</sup>२) "पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञचा केवचिरं कालादी होति ? एगजीवं पहुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुचं।"—पट्खं० का० १५, ६०।

<sup>(</sup>३) " मणुसगदीए मणुस-मणुसपजच-मणुसिणीसु मिन्छादिद्वी केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडु-न्च बहण्णेण अंतोमुहुत्तं,उक्कस्सेण तिष्णि पिलदोवमाणि पुक्कोडिपुधत्तेणन्भिहियाणि।"—षट् खं०का०६८-७०। यहां यह विशेष है कि मनुष्य मिथ्यात्वी के ४७ पूर्व कोटि अधिक तीन पत्य है, पर्याप्त मिथ्यात्वी

तिण्णिपिलदो० पुन्वकोडिपुघ०] सादावे० चढुआयु ओघं । असाद०-छण्णोक०तिण्णिगिद-चढु जादि-ओरालिय०-पंचसंठा०-ओरालिय-श्रंगोवंग-छसंघ०-तिण्णिआणु०आदाउज्जो०अप्पसत्थ०-थावरादि०४-थिरादिदोयुग०दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसिगित्त-अजस
गित्ति-णीचागो० जहण्णेण एगसमओ । उक्क० अंतो० । पुरिस० देवग० ४ समच०
पसत्थ० सुभग० सुस्सर० आदेज्ज० उच्चागो० जह० एगस० । उक्क० तिण्णि पिलदो० ५
सादिरे०। मणुसिणीसु देस्र० । पंचिदिय० परघादु० तस० ४ तिरिक्खोघं । आहार० २
जह० एग० । उक्क० श्रंतो० । तित्थ० जह० एग० । उक्क० पुन्वकोडिदेस्रणा ।

§ ४४. देवेसु-पंचणा० छदंसणा०बारसक०भयदुगुं० ओरालिय०तेजाक०वण्ण०४ अगु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय० णिमि० पंचंत० जह० दसवस्ससहस्सा०। उक्क० तेतीसं सा०। थीणगिद्धितिग० मिच्छ० अणंताणुबंधि० ४ जह० एगस० [ णवरि ] मिच्छ० १०

पर्याप्त मनुष्यनीमें जघन्य बंधकाल अंतर्भुहूर्त प्रमाण है। ( उन्कृष्ट पूर्वकोटि पृथक्त्वाधिक तीन पल्य है)। सातावेदनीय, चार आयुका बंधकाल ओघवत् जानना चाहिए। श्रसातावेदनीय, ६ नोकषाय, तीन गति,चार जाति,औदारिक शरीर,पांच संस्थान,औदारिक श्रंगोपांग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, श्राताप,उचोत,अप्रशस्त विहायोगति,स्थावरादि ४,स्थिरादि दो युगल,दुर्भग दुःखर अनादेय,यशःकोर्ति,अयशःकोर्ति तथा नीचगोत्रका जघन्य बंधकाल एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है। पुरुषवेद, देवगति ४, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगात्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है। विशेष यह है कि मनुष्यनीमें देशोन तीन पल्य है। पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ का बंधकाल तिर्यक्कों के श्रोघवत् है। आहारकद्विकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्भुहूर्त है। तीर्थकरका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि है।

्र ४४. देवगतिमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय,जुगुप्सा, भौदारिक, तैजस, कार्मीण शरीर, वर्ण ४, अगुरुल्घु ४, बादर, पर्योप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा पद्ध श्रंतरायोंका जघन्य इस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ—देवोंकी जघन्य उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा यह वर्णन हुआ है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व,श्रनंतानुबन्धी४ का जघन्य बंधकाल एक समय है।(इतना विशेष है कि) मिथ्यात्वका जघन्य बंधकाल अंतर्मुहूर्त है.किन्तु सबका उत्कृष्ट बंधकाल ३१ सागर प्रमाण है।

१ ''असंजदसम्मादिट्टी केविचरं कालादो होदि ? एगजीवं पहुच जहणोण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिष्णि पिलदोवमाणि सादिरेयाणि तिष्णि पिलदोवमाणि देसूणाणि ।''-षट् खं ० का० ७९-८१ ।

<sup>&</sup>quot;मणुस-मणुसपजत्तएसु सादिरेयाणि तिष्णि पिलदोवमाणि अष्णत्य देस्णाणि।"-ध०टी०का०पृ०३७७। पूर्वकोटि आयु के त्रिभाग में मनुष्यायुको बांधनेवाले मनुष्यने अंतर्मुहूर्तमें सम्यक्त्व प्राप्त किया तथा सम्यक्त्व सहित भोग भूमिमें तीन पत्य विताए और मरकर देव हुआ। इस प्रकार साधिक तीन पत्य है। कुछ कम तीन पत्य प्रमाणकाल मनुष्यनियों में है। कोई मिध्यात्वी मनुष्य भोगभूमिमें तीन पत्यकी स्थिति वाला मनुष्य हुआ। ९ माह गर्भमें बिताए, पश्चात् ४९ दिनमें सम्यक्त्व लाभ किया और सम्यक्त्व युक्त शेष तीन पत्य पूर्ण कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार ९ माह ४९ दिन कम तीन पत्य प्रमाण काल हआ।-ध० टी० का० पृ० ३७८।

अंतो । उक्क । एक्कत्तीसं सा । सादासाद । छण्णोक । तिरिक्ख । एइंदि । पंचसं । पंचसंघ० तिरिक्खगदिपाओ० आदाउज्जोव-अप्पसत्थवि०-थिरादिदोयुग० दुभगदुस्सर०-अणादेञ्ज-जस०-अजस० णीचा० जह० एग० । उक्क० त्रंतो० । पुरिस० मणुस० पंचिदि० समच० ओरालिय० ऋंगो० वज्जरिसहं० मणुसाणु० पसत्थवि० तस० सुभग० ५ सुस्सर० आदेज्ज० उचागो० जह० एगस० । उक्क० तेत्तीसं सा० । दो आयु ओघो (ओघं)। तित्थय० जह० वेसाग० सादि०। उक्क० तेत्तीसं सा०। एवं सव्वदेवाणमप्प-प्पणो हिदिकालो णेदव्वो याव सव्वद्वा त्ति । णवरि भवणवासि-वाण-वेंतर-जोदिसियाणं तित्थयरं णत्थि । सणक्कुमारादि पंचिंदियसंयुतं कादव्वं । एवं एइंदिय थावरि(रं)णत्थि । आणदादितिरिक्खायु-तिरिक्खगदि० ३ णत्थि । मणुसगदि धुवं कादव्वं ।

विशेष-कोई मिथ्यात्वी द्रव्यिलंगी मरकर ३१ सागरकी आयुवाले प्रैवेयक वासी देवों में उत्पन्न हुआ। वहां उसने जीवन भर मिथ्यात्वादिका बंध किया। इस श्रपेक्षा३१ सागर प्रमाण बन्धकाल कहा है।

साता असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय, पद्घ संस्थान, पद्घ संहनन, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, त्राताप, उद्योत,अप्रशस्त विहायोगति,स्थिरादि दो युगल,दुर्भग दुस्वर, त्रानादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहर्ते है । पुरुषवेद, मनुष्य-गति, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, वश्रवृषम संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, उच्चगोत्र का जघन्य एक समय है, उत्कृष्ट ३३ सागर है।

विशेषार्थ-यह उत्कृष्ट बन्धकाछका कथन सर्वार्थसिद्धिके देवों की श्रपेत्ता है।

दो श्रायुका बन्धकाल श्रोघवत् जानना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बन्धकाल साधिक दो सागर है, उत्कृष्ट ३३ सागर है।

विशेषार्थ-देवगति की श्रपेक्षा तीर्थं कर प्रकृति का बन्ध कल्पवासी देवों में होता है। सौधर्मद्विकमें आय साधिक द्विसागरोपम है श्रीर सर्वार्थिसिद्धिमें ३३ सागरोपम है। इस अपेक्षा यहाँ वर्णन किया गया है।

इस प्रकार सब देवोंमें ऋपनी अपनी स्थिति-प्रमाण बन्ध का काल सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जानना चाहिए। इतना विशेष है कि भवनवासी, व्यंतर तथा ज्योतिषी देवोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। सनत्क्रमारादि देवोंमें पंचेन्द्रियका संयोग करना चाहिए। वहाँ एकेन्द्रिय तथा स्थावर नहीं हैं।

विशेष-सौधर्मद्विकके श्रागे केवल पंचेन्द्रिय जातिका बन्ध होता है, एकेन्द्रिय. स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है।

आनतादि स्वर्गों में — तिर्येचाय, तिर्येचगित, तिर्येखानुपूर्वी तथा उद्योत का बन्ध नहीं है। यहाँ मनुष्यगति का ध्रुव रूपसे भंग करना चाहिए। (कारण, यहाँ मनुष्यगतिका ही बन्धहोता है)।

विशेष—शतारचतुष्टय नामसे ख्यात तिर्यंचाय, तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी तथा उद्योतका बन्ध शतार सहस्रारसे ऊपर नहीं होता है।

<sup>(</sup>१) "देवगदीए देवेस मिच्छिदिद्री केवचिरं कालादो होदि? एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्रस्तेण एक्कत्तीस सायरोपमाणि।"-षट ख० का० ८७-८९।

<sup>(</sup>२) "कप्पित्थौतु ण तित्यं ""-गो० क० गा० ११२। घट० टी० भा० १ पू० ९१, १३१।

§ ४५.एइंदिएसु-पंचणा०णवदंसणा०िमच्छ०सोलसक०भयदुगुं०ओरालिय०तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धा० । उक्क० अणंतकालम०। बादरे० अंगुल० असं०। सुहुमे असंखेजा लोगा । बादरे इंदिय-पज्जता० जह० अंतोम्र० । उक्कस्सेण संखेजवस्ससहस्सा० । सुहुम-एइंदि० पज्जत्त जहण्णु० श्रंतोम्र० । तिरिक्खगदितियं जह० एयस० । उक्क० असंखेजा लोगा । एवं सुहुमबादरे अंगुलस्स असंखे० । पज्जते संखे- ५ ज्जाणि वस्ससहस्साणि । सुहुम-पज्ज० जह० एगस०उक्क०श्रंतोम्र० । सेसाणं सादादीणं जह० एयस० । उक्क० अंतोम्र० । दो आग्र० ओघं । एवं सन्व-एइंदियाणं णेदन्वं ।

§ ४६,विगलिंदियाणं-पंचणा०णवदंसणा०मिच्छत्त०सोलसक०भयदुगुं०ओरालिय-तेजाकम्मइयशरीर-वण्ण० ४ अगुरु० उप०णिमिणं पंचंतराइयाणं जहण्णेण खुद्धाभ० पज्जत्ते अंतोग्र०, उक्कस्सेण संखेजाणि वस्ससहस्साणि । दो आयु ओघं।सेसाणं १० सा[दा] दीणं जह० एयस०। उक्क० श्रंतोग्र०।

§ ४५ एकेन्द्रियोंमें—५ ज्ञानावरण ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,१६ कषाय,भय,जुगुप्सा,औदारिक-तजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पांच अंतरायका बन्धकाल क्षुद्रभव भप्रमाण जघन्यसे है तथा उत्क्रष्ट अनंतकाल प्रमाण जानना चाहिए। बादर एकेन्द्रियमें जघन्यसे अंगुलके असंख्यातमें भाग प्रमाण है। सूद्रममें श्रसंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेष-यहाँ 'श्रंगुल का श्रसंख्यातवां भाग' क्षेत्रकी मर्यादा का द्योतक शब्द, काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका तारपर्य यह है कि श्राकाशके उक्त चेत्रमें जितने प्रदेश आवें उतनी संख्या-प्रमाण समयरूप काल को प्रहण करना चाहिए।

ेबादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकमें जघन्य बन्धकाल श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। असूद्रम एकेन्द्रिय पर्याप्तकमें जघन्य तथा उत्कृष्ट श्रंतर्मुहूर्त प्रमाण है।

तिर्यंचगित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी तथा उद्योतका जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट असंख्यात छोक प्रमाण है। इस प्रकार सूक्ष्म बादर एकेन्द्रियोंमें अंगुळके असंख्यातवें भाग प्रमाणकाळ है। किन्तु इनके पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण काळ है। सूक्ष्मपर्याप्तकोंमें जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त हैं। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बंधकाळ है। मनुष्य तथा तिर्यंचायुका बन्धकाळ ओघवत् जानना चाहिये। इस प्रकार सम्पूर्ण एकेन्द्रियोंमें जानना चाहिये।

§ ४६. विकलेन्द्रियों में –५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक—तेजस–कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभव प्रमाण है। किन्तु पर्याप्तकों में अन्तर्भु हूर्त्त प्रमाण जघन्यकाल है।

<sup>(</sup>१) "इंदियाणुवादेण एगजीवं पडुच जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजजियाल-परियदं।"-षट् खं० का० १०७-१०९। (२) "बादरेंदियपज्ञचा केवचिरं कालादो होतिं? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुदुचं, उक्कस्सेण संखेजाणि वाससहस्साणि।"-षट्खं० का० ११३-११५।(३) "सुहुमें-दियपज्ञचा एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुदुचं, उक्कस्सेण अंतोमुदुचं"-षट्खं० का० १२२-१२४।

§ ४७. पंचिंदि० तस०२-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धा० पज्जत्ते० अंतोम्च० । उक्क० सागरोवमसह० पुव्वकोडिपुघ० । पज्जत्ते सागरोवम-सद-पुघ० । तसेमु-वेसाग० सहस्साणि पुव्वकोडिपुघ०, पज्जत्ते वेसागरोवमसहस्साणि । ५ सादावे० चदुआयु ओघं । असादा० छण्णोक० णिरयगदि-चदुजादि-आहारदुगं पंच-संठाण-पंचसंघडण-णिरयाणुपुव्वि-आदाउज्जो-अप्पसत्थवि० थावर० ४ थिरादि दोयुग० दूभग० दुस्सर० अणादेज्ज० जस० अज्जस० जह० एग० । उक्क० अंतोम्च० । पुरिस० ओघं । तिरिक्खगदितिगं ओरालि० ओरालिय० अंगोवंग० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । मणुसगदि० वज्जरि० मणुसाणु० जह० एगस० । १० उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि० ४ जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरे० । पंचिंदि० परघादुस्सास-तस० ४ जह० एगस० । उक्क० पंचासीदि-

उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । मनुष्य तथा तिर्यंच आयुका स्रोघवत् जानना चाहिये । होष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका बन्धकाळ जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमु हुर्त्त प्रमाणहै ।

§ ४७.पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस,त्रस-पर्याप्तकोंमें-५ ह्वानावरण,६ दर्शनावरण,मिथ्यान्त, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात,निर्माण तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य बंधकाल क्षुद्रभव प्रमाण है। विशेष यह है कि पर्याप्तकोंमें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मृहूर्त प्रमाण है। ३ इनका उरह्यदकाल पूर्वकोटिप्रथकत्व अधिक सहस्र सागरोपम है। विशेष यह है कि पर्याप्तकोंमें सागरोपम शतप्रथकत्व प्रमाण है। त्रसोंमें दो हजार सागर पूर्वकोटिप्रथकत्वाधिक है। इनके पर्याप्तकोंमें दो हजार सागरोपम प्रमाण बन्धकाल है। सातावेदनीय तथा आयु ४ का बन्धकाल ओघवत् जानना चाहिये। असातावेदनीय,६ नोकषाय, नरकगित, ४ जाति, आहारकद्विक, पंच संस्थान, पंच संहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, सूदम, अपर्याप्तक, साधारण, स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिका बन्धकाल जयन्य से एक समय, उत्कृष्टसे अन्तगुहूर्त है। पुरुषवेदका बन्धकाल ओघको तरह जानना चाहिये। तिर्यचगितित्रक, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्टर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगित, वअवृष्य संहनन, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्टर साधिक तेतीस सागर है। देवगित चतुष्क का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्योपम है। पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छ्वास,

<sup>(</sup>१) "बीइंदिया-तीइंदिया-चउरिंदिया बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियपज्ञत्ता केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पहुश्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेजाणि वाससहस्साणि ।"-षट्खं-का० १२८-१३० ।

<sup>(</sup>२) "पंचिदिय-पंचिदियपजचएसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होतिं १ एगजीवं पहुच जहणोण अतो-मुहुचं, उक्कस्त्रेण सागरोवमसहस्साणि, सागरोवमसदपुषचं।"-षद्खं० का० १३४-१३६।

<sup>(</sup>३) "तसकाइय-तसकाइयपजन्तएसु मिन्छादिद्वी केविनरं कालादो होतिं ? एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोसुहुत्तं, उक्करसेण वेसागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्मिहियाणि वेसागरोवमसहस्साणि ।" -षटखं० का० १५२-१५७।

सागरोवमसदपु० समचदु० पसत्थिवि० सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोद० जह० एगस०। उक्क० वेछावद्वि-सागरो० सादिरे० तिष्णि-पलिदोवमाणि देस्रणाणि। तित्थयर० जह० अंतोसु० उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरेयाणि।

§ ४८. पंचकायाणं-पंचणा०णवदंसणा०मिच्छत्त०सोलसक०भयदुगुं० ओरालिय-तेजाकम्म० वण्ण०४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्दा०। उक्क० असंखेज्जा ५ लोगा अणंतकालं असंखेज्जा पोग्गलपरि०, अड्ढाइज्ज पोग्गल०। बादरेसु कम्मद्विदि अंगुलस्स असंखे० कम्मद्विदि०। बादरे पज्जत्ते जह० अंतो०, उक्क० संखेज्जाणि वस्स-सहस्साणि। सुदुमे पज्जत्ते सुदुमएइंदियभंगो। सेसाणं सादादीणं जह० एगस०।

त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ८५ सागरोपम शतपृथक्त प्रमाण बन्धकाल है। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुरवर, स्थादेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो छ्यासठ सागरोपममें कुछ कम तीन पल्योपमसे न्यूनकाल जानना चाहिए। ैतीर्थंकरका जघन्य श्रन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है।

§ ४८. पंच कायों में — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,१६ कषाय, भयजुगुप्सा, श्रौदा-रिक,तेजस,कार्माण शरीर,वर्ण४, श्रगुरुलघु,उपधात,निर्माण तथा पांच अंतरायों का जघन्य बंधकाल ३ क्षुद्रभव है. उत्कृष्ट असंख्यात लोक, अनंतकाल, असंख्यात पुद्रलपरावर्तन, अढ़ाई पुद्रल परा-वर्तन है। ३ बादरकाय में कर्मस्थिति अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर पर्याप्तकों में कर्मस्थिति जघन्य श्रन्तमुंहूर्त तथा उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है।

विशेषार्थ—यहां 'कर्मस्थिति' शब्दसे केवल दर्शनमोहनीयकी संतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थितिका प्रहण हुआ है। दर्शनमोहनीय कर्मकी स्थितिको प्रधानता देनेका कारण यह है कि उसमें सर्व कर्मोंकी स्थिति संगृहीत है। (ध० टी० का० पृ० ४०५)

सूक्ष्म पर्याप्तकोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियके समान भंग है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य

ग्रुद्ध पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों की आयु-स्थित १२ हजार वर्ष है, खरपृथ्वीकायिक पर्याप्तकोंकी २२ हजार है। जलकायिक पर्याप्तकों की ७ हजार वर्ष है, तेजकायिक पर्याप्तकों की तीन दिवस, वायुकायिक पर्याप्तकों की ३ हजारवर्ष, वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों की स्थितिका प्रमाण दसहजार वर्ष है। इन आयु की स्थितियोंमें संख्यात हजार वार उत्पन्न होने पर संख्यात सहस्रवर्ष हो जाते हैं। ध०टी का पृ०४०४।

<sup>(</sup>१) ''असंजदसम्मादिही केवचिरं कालादो होतिं ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेचीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।''-षट् खं० का० १३-१५।

<sup>(</sup>२) ''पुढिविकाइया आउभाइया तेउकाइया वाउकाइया केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं उक्करसेण असंखेजा लोगा।"—षट्खं० का० १३९-४१। (३) "बादरपुढिविकाइया वादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया बादरवणपक्रिकाइयपत्तेयसरीरा केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्करसेण कम्मिट्टिदी।"—षट्खं०काछ०१४२-४४। "बादरपुढिविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया बादरवणपक्रिकाइय-पत्तेयसरीर पज्जता केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्करसेण संखेजाणि वास सहस्राणि।"—षट् खं० काछ० १४५-४७।

उक्क श्रंतो । दो आयु ओघं। णवरि तेज वाउ मणुसगदि ४ वज्जरिस । [वज्जं] तिरिक्खगदितिगं धुवभंगो।

§ ४९. पंचमण० पंचवचि०-सव्वपगदीणं बंधे (बंध) काळो जह०एगस०। उक्क० अंतो०। एवं वेउ व्विय० आहारका० का[य]जोगि०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० ५ सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० ४ उपघा० णिमिणं पंचं-तरा० जह० एगस०। उक्क० अणंतकालं असंखेज्जपोग्गलपरियद्वं। तिरिक्खगदितिगं ओघं। सेसाणं सादादीणं जह० एगस०। उक्क० अंतोस्च०।

§ ५०. ओरालियकायजोगीसु—पंचणा०णवदंसणा०मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० उप० णिमिणं पंचतरा० जह० एग०। उक्क० १० बावीस-वस्स-सहस्साणि देस्रणाणि। तिरिक्खगदि-तिगं जह० एगस० उक्क० तिण्णि-वस्स-सहस्साणि देस्र०। सेसाणं सादादीणं जह० एग०। उक्क० अतो०।

र्ध ४१.ओरालियमिस्स०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्धाभव०

एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यायु तथा तिर्यंचायुका ओघवत् जानना चाहिये। इतना विशेष है कि तेजकाय और वायुकायमें, मनुष्यगति, मनुष्यायु, मनुष्यानुपूर्वी तथा उद्यापेत स्त्र चतुष्क तथा वन्नर्षभनाराच संहनन को (छोड़कर) तिर्यंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी तथा तिर्यंचायुका ध्रवभंग है।

§ ४९ पंचि मनोयोग,पंचि वचनयोगमें सर्व प्रकृतियोंका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मु हूर्त है। वैक्रियिक काययोग तथा आहारक काययोग में -४ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुष्सा, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंतकाल, असंख्यात पुद्रलप्रावतन है। तिर्यक्र्यातिविकका ओघवत् है। शेष सातादि प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

§ ५०. औदारिक काययोगियों में-५ ज्ञानाषरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुष्सा, स्रोदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुखघु, उपघात, निर्माण, तथा ४ श्रंतरायों का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम २२ हजार वर्ष है।

विशेषार्थ-एक तिर्येक्च, मनुष्य या देव २२ हजार वर्ष की आयुवाले एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ और जवन्य अंतर्मुहूर्तके पश्चात् पर्याप्तियों को पूर्ण किया। इससे अपर्याप्त दशा में श्रौदारिकमिश्रके कालको घटाकर श्रौदारिक काययोग का काल कुछ कम २२ हजार वर्ष रहा। अथवा देवका यहाँ एकेन्द्रियों में उत्पाद नहीं कहना चाहिए, कारण, उसके जवन्य अपर्याप्त काल नहीं होगा। (ध॰ टो० का० पृ० ४११)

तिर्येश्वगति-त्रिकका जघन्यसे एक समय, उत्क्रुष्टसे तीन हजार वर्षसे कुछ कम है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे श्रन्तर्मुहूर्त है।

§ ५१. औदारिकेमिश्रकाययोग में-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय,

तिसमऊणं उक्क व अंतो व । दो आयु ओघं । देवगदिव ४ तित्थय व जहण्णु व श्रंतोम्च व । सेसाणं सादासादादीणं जह व एयस व उक्क व (उक्क व) श्रंतो व ।

र् ५२,वेउ व्वियमिस्स०-पंचणा०णवदंस०मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं०ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-णिमिण-तित्थयर पंचंत० जहण्णु० श्रंतो० । सेसाणं सादादीणं जह० एग० उक्क० श्रंतो० ।

§ ५३. आहारमिस्स०-पंचणा०छदंसणा-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भयदुगुं० देवगदि० पंचिंदि० वेउव्विय-तेजाक० समचदु० वेउव्विय-श्रंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगु० ४-पसत्थ०-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयं० (य०) उच्चागो० पंचंत०

जुगुप्सा, श्रोदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका जघन्य बंधकाल् तीन समय कम क्षुद्रभव प्रमाण है, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय जीव श्रधोलोकके श्रन्तमें तीन मोड़े करके श्रुद्रभव-प्रमाण श्रायुवाला सूक्ष्म वायुकायिक जीव हुआ। वहाँ ३ समय कम श्रुद्रभवप्रहण कालतक लब्ध्यपर्याप्तक हो जीवित रहकर मरा। पुनः विष्रह करके कार्माणकाययोगी हुआ। इस प्रकार तीन समय कम श्रुद्रभवप्रहण प्रमाण काल सिद्ध हुआ। उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण इसप्रकार जानना चाहिए कि कोई जीव लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर संख्यात मवप्रहण प्रमाण उनमें परावर्तन करके पुनः पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर औदारिककाययोगी बन गया। इन सब संख्यातभवोंका काल मिलकर भी अंतर्मुहूर्तके श्रन्तर्गत ही रहता है। (ध० टी० का० ए० ४१९)

दो आयुमें श्रोघवत् जानना चाहिए। देवगित ४ और तीर्थंकरका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाळ अन्तर्मुहूर्त है। शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय तथा उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

§५२. वैक्रियिकमिश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४ अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर तथा पांच अन्तरायका जघन्य उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—एक द्रव्यितंगी साधु उपरिममें वेयक में दो विम्रह करके उत्पन्न हो सर्वे छघु अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्तक हुआ अथवा एक भावितंगी मुनि दो विम्रह करके सर्वार्थिसिद्धिमें उत्पन्न हुआ और सर्वे लघु अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्त हुआ। इसप्रकार वैक्रियिकिमिश्र काययोगमें जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट बन्धकाल भी अन्तर्मुहूर्त इस प्रकार है कि कोई मिथ्यात्वी जीव सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ और सबसे बड़े अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालके अनन्तर पर्याप्त हुआ। इसीप्रकार एक नरक-बद्धायुष्क जीव सम्यक्तवी हो दर्शनमोहका चपण करके मरण कर सबसे बड़े अन्तर्मुहूर्त कालमें पर्याप्तियोंकी पूर्णताको करता है। यहाँ दोनोंमें जघन्य कालसे दोनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात्गुणा है। (ध० टी० का० पृ० ४२८-४२९)

शेष साता त्रादि प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्भुहूर्त है।

§५३. आहारकमिश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग,वर्ण ४, देवानुपूर्वी, श्रगुरुलघु ४, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उश्चगोत्र तथा ५ श्रन्तरायोंका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

जहण्णु० अंतो० । णवरि तित्थय० जह०एग० उक्त० त्रंतो० । सेसाणं सादादीणं जह० एग० उक्त० त्रंतोमु० ।

§ ५४. कम्मइयका०-देवगदि० ४ तित्थय० जह०एगस०,उक्क०वेसम० । सेसाणं सन्वपगदीणं जह० एग० उक्क० तिण्णिसमया ।

५ हु ५५. इत्थिवेद०-पंचणा०णवदंस०मिच्छत्तं०(त्त०) सोलसक० भयदुगुं०तेनाक० (तेजाक०) वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० जह० एग०, उक्क० पिटोवम-सदपुधत्तं । णवरि मिच्छ० जह० श्रंतो० । सादासादा० छण्णंक० (छण्णोक०) दोगदि-चदुजादि-आहारदुगं पंचसंठाण-पंचसंघ० दो-आणुपुव्वि० आदा-उज्जोव-अप्पसत्थिव० थावर० ४ थिरादिदोयुग० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज० जस० अज्जस० णीचागो० जह० १० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० मणुसगदि० पंचिदि० समचदु० ओरालिय० अंगोवंग-वज्जरिस० मणुसाणु-पसत्थ० तस-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज० उच्चागो० जह० एग० । उक्क०

विशेष यह है, कि तीर्थंद्वर प्रकृतिका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। शेष सातादि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्भुहूर्त है।

९५४. कार्माण काययोग में — देवगति ४, तीर्थङ्करका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट दो समय बन्धकाल है। शेष सर्व प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट तीन समय है।

विशेषार्थ-सासादन या असंयतसम्यक्त्वी कार्माणकाययोगियोंका सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेका त्रभाव है। वृद्धि और हानिके क्रमसे विद्यमान लोकान्तमें भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इससे उत्कृष्ट दो समय कहा है। तीन समय प्रमाण बन्धकाल इस प्रकार है-एक सूक्ष्म एकेन्द्रियजीव अधस्तन सूक्ष्म वायुकायिकोंमें तीन विद्यहवाले मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे छिन्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर तीन विद्यहोंमें तीन समय तक कार्माणकाययोगी रहकर तथा चौथे समयमें औदारिकिमिश्र काययोगी हो गया! तीन विद्यह करने की दिशा इस प्रकार है। ब्रह्मछोकवर्ती प्रदेश पर वाम दिशा सम्बन्धी छोकके पर्यन्त भागसे तिरछे दिल्ला की ओर तीन राजू प्रमाण जा, पुनः १०३ राजू नीचे की त्रोर इपुगतिसे जाकर, पश्चात् सामने की ओर चार राजू प्रमाण जाकर कोणयुक्त दिशामें स्थित लोकके त्रन्तवर्ती सूक्ष्मवायुकायिकोंमें उत्पन्न होने वाले के ३ विद्यह होते हैं। (ध० टी० का॰ ४३४-४३५)

६५५ स्त्रीवेदमें-५ ज्ञानावरण,९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६कषाय,भय,जुगुप्सा, तेजस, कार्माण इरिर, वर्ण ४, अगुरुख, उपघात, निर्माण ४ श्रन्तरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पल्योपम शतपृथक्तव है । विशेष यह है कि मिथ्यात्वका बन्यकाल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त है । साता श्रसाता वेदनीय, ६ नोकषाय, दो गित, ४ जाित, आहारकद्विक, पंच संस्थान, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर ४,स्थिरादि दो युगल,दुर्भग,दुस्वर,श्रनाद्य, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, नीचगोत्रका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्टसे श्रन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाित, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वन्नवृषभ

<sup>(</sup>१) "आहर्रिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोसुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोसुहुत्तं"—षट् खं० काळ० २१३–१६।

पणवण्णं पिलदोवमं देख्णं । चदुआयु ओघं । देवगदि० ४ जह० एग० । उक्क० तिण्णि-पिलदोव० देख्क० । ओरालिय० परघादुस्सास० बादर-पज्जत्त-पत्तेय० जह० एग० । उक्क० पणवण्णं पिलदो० सा दिरे० । तित्थय० जह० एग० । उक्क० पुन्वकोडिदेख्क० ।

५५६. पुरिसवे०-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० तेजाकम्म० बण्ण०४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा०जह० अंतो० । उक्क० सागरोवमसदपुघ० । पुरि- ५ सवेद ओघं । मणुसगदिपंचगं जह० एगस० । उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० एगस० । उक्क० तिण्णि पिलदोवम० सादिरे० । पंचिंदिय-परघादुस्सा० तस० ४ जह० एगस०। उक्क० तेवद्विसागरोवमसदं०(द०) । समचदु०पसत्थवि०सुभग-सुस्सर० आदेजा० उच्चागो० जह० एग० । उक्क० वेछावद्विसाग० सादि० तिण्णि पिलदो० देस्र० । सादादि जह० [एग० उक्क० अंतो०] । आयुगचदुक्स (क्कं) इत्थिभंगो । तित्थयरं ओघं ।

संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगित, त्रसः सुभग, सुस्वरः आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, <sup>९</sup>डस्कृष्ट देशोन ५५ पल्योपम प्रमाण है ।

विशेषार्थ-एक जीव ५५ पल्य स्थितिवाली देवी रूपसे उत्पन्न हुआ। उसने छह पर्याप्ति पूर्ण की, अन्तर्मुहूर्त विश्राम किया, पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया। पश्चात् जीवन पूर्ण करके मरण किया। अतः उसके तीन श्रंतर्मुहूर्त कम ५५ पल्योपम प्रमाण काल सम्यक्त्वयुक्त स्त्रीवेदका है, उसमें पुरुषवेदादिका बन्ध करनेके कारण उनका बन्धकाछ देशोन ५५ पल्योपम कहा है।

चार त्रायुका त्रोघवत् जानना चाहिए। देवगति चतुष्कका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्योपम है। त्रौदारिक शरीर, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्यातक, प्रत्येकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ५५ पल्योपम है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है।

१५६. पुरुषवेदमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण शरीर, वर्श ४, अगुरुछघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे सागरोपम शतपृथक्तव है। पुरुषवेदका बन्धकाल ओघवत् है।

विशेष—इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है कि स्त्री और नेपुंसकवेदी जीवोंमें बहुत बार भ्रमण करता हुआ कोई एक जीव पुरुपवेदी हुआ, सागरोपम शत पृथक्त काल पर्यन्त भ्रमण करके अविवक्षित वेदको प्राप्त हो गया। (ध०टी० का० प्र०४४१)

मनुष्यगितपंचक अर्थात् मनुष्यगिति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट १३ सागर प्रमाण है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पत्योपम है। पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ६३०० सागरोपम है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो

<sup>(</sup>१) "इत्थिवदेसु असंजदसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्करसेण पणवण्णपिलदोवमाणि देस्णाणि । सासणसम्मादिद्वी ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ।" -पट खं० का० ५,७, २३०, २३४ ।

५

80

§ ५७.णउंसक०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० जह० एगस०, मिच्छत्तं खुद्धाभ०। उक्क० अणंतकालं-असंखे०। पुरिस० मणुस० समचदु०वज्ञरिसहसं० मणुसाणु० पसत्थ० सुभगसुस्सर-आदेज्ञ० जह० एगस०। उक्क० तेत्तीसं सा० देस्च०। तिरिक्खगदितिगं ओघं। देवगदि० ४ जह० एगस० उक्क० पुन्वकोडिदेस्च०। पंचिंदिय० ओरालिय-अंगो० परघादुस्सास-तस० ४ जह० एगस०। उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे०। सादादीणं जह० एग०। उक्क० अंतो०। तित्थय० जह० एग०। उक्क० तिण्णि सागरो० सादिरे०।

े ५८. अवगद०–पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पु० जस०उचागो० पंचंत० जह० एग०। उक्क० अंतो०। सादावे० ओघं।

९ ५९, सुहुमसंप०-पंचणा० चदुदंस० सादा० जस० उचा० पंचंत० जह० एग०। उक्क० अंतो०।

छयासठ सागरोपममें कुछ कम तीन पत्य न्यून जानना चाहिए। सातादिकका जघन्यसे [ एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्मु हूर्त प्रमाण है ] आयुत्रतुष्कका स्त्रीवेदके समान भंग है । तीर्थंकर का ओघवत् है।

९५७ नपुंसक वेदमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६कषाय, भय जुगुप्सा, औदा-रिक-तैजस-कार्माण द्वारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण तथा पाँच अन्तरायोंका जघन्य एक समय है, किन्तु मिथ्यात्वका का क्षुद्रभव प्रमाण है। इनका उत्कृष्ट अनन्तकाळ असंख्यात पुद्गळ परावर्तन है। पुरुषवेद, मनुष्यगित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविद्दायोगिति, सुभग, सुस्वर आदेयका जघन्य बन्धकाळ एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ-मोहनीयको २८ प्रकृतियोंको सत्तावाला कोई जीव मरणकर सप्तम पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियोंको पूर्णकर तथा विश्राम ले. विशुद्ध होकर, सम्यक्वको प्राप्त किया, एवं आयुके अन्तर्मु हूर्त शेष रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्तकर आगामी भवकी आयुका बन्ध किया। अन्तर्मु हूर्त विश्राम करके मरण किया। उसके छह अन्तर्मु हूर्त कम ३३ सागरप्रमाण बन्धकाल होगा। (ध० टी० काल० ४४३)

तिर्यंचगितित्रिकका भोघके समान भंग है। देवगित ४ का जघन्य बंधकाल एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि है। पंचेन्द्रिय, औदारिक आंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, त्रस ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है। साता आदिक प्रकृतियोंका जघन्य एक समय,उत्कृष्ट श्रंतर्मुहूर्त है। तीर्थ कर प्रकृतिका जघन्य एक समय,उत्कृष्ट शाधिक तीन सागर है।

§५८. श्रपगत वेदमें-५ ज्ञानावरण, पंच निद्रात्रोंका अभाव होनेसे शेष चार दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। साता वेदनीयका ओघवत् है।

§५९. सूदम सांपराय संयम में—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उद्यात्रेत्र, ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्क्रष्ट अंतर्भृहूर्त बंधकाल है।

<sup>(</sup>१) "णवुंसयवेदेसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं, उक्करसेण अणंतकालमसंखेजपोग्गलपरियदं।" **-षद् खं० का० २**४०, ४२।

§ ६०. कोधादि० ४-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० जहण्णु० अंतो०। सेसाणं जह० एगस०। उक्क० अंतो०। णविर माणे तिण्णि संज०। मायाए दोण्णि संज०। लोभे०-पंचणा० चदुदंस० लोभसंज० पंचंतरा० जहण्णु०-अंतो०। सेसाणं जहण्णेण एगस०। उक्क० अंतो०।

§ ६१. अकसाई०-सादावे० ओघं। एवं यथाखादं। एवं चेव केवलणाण-केवलदं- ५ सणाणं। णवरि जह० अंतोम्र०।

§ ६२. मदि०-सुद०-पंचणा० णवदं० मिच्छत्तं सोलसक०भयदु०तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत०तिष्णि भंगो ओघं। तिरिक्खगदि-तिगं ओघं। मणुसग० मणुसाणुपु० जह० एगस०। उक्क० एक्कतीसं० सादिरे०। देवगदि-वेउव्वियस० समचदु० वेउव्वि० अंगो० देवगदिपाओ० पसत्थ० सुभग० सुस्सर० आदेजा० उचा० १० जह० एग०। उक्क० तिण्णि पलिदो० देस०। पंचिंदि० ओराठि० अंगो० परघादु०

विशेष-उपशम श्रेणी की अपेत्ता यह काल कहा गया है। क्षपककी अपेक्षा जघन्य श्रीर उत्कृष्ट दोनों अंतर्भृहूर्त प्रमाण हैं।

्रिशः क्रोधादि चतुष्कमें-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संब्वलन, ४ अंतरायका जघन्य ख्रोर उत्कृष्ट अंतमुहूर्त प्रमाण है। शेपका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रंतमुहूर्त है। विशेष यह है कि मानकषायमें तीन संब्वलन, माया कपायमें दो संब्वलनका बंध है। लीम कपायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, संब्वलन लीम, ५ अंतराय का जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रंतमुंहूर्त प्रमाण है। शेष प्रकृतियों का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतमुंहूर्त है।

\$६१. श्रकपायियों में — सातावेदनीयका ओघवत् बंबकाल है। इसी प्रकार यथाख्यात संयम, केवलज्ञान, केवलदर्शन में भी जानना चाहिए। इतना विशेष है कि जघन्य बंधकाल श्रंतर्मुहूर्त है।

ु६२. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें —५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, श्रगुरुछघु, उपघात, निर्माण, ५ श्रंतरायके तीन भंग ओघवत् जानना चाहिए।

विशेषार्थ-त्रभव्यसिद्धिक जीवकी अपेक्षा अनादि अपर्यवसित काल है। भव्यसिद्धिकके मिथ्यात्वका अनादि सपर्यवसित काल है। तीसरा भंग सादि सान्तका है। इसी तीसरे भंगमें जघन्य अंतमुहूर्त और उत्क्रुब्द देशोन अर्धपुद्रत परावर्तन प्रमाण काल है। (ध०टी० काल० ३२४-३२५)

तिचर्यंगति-त्रिकका स्रोघके समान है। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी का जघन्य एक समय उत्कृष्ट साधिक ३१ सागर प्रमाण बंधकाल है। देवगित, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय स्रौर उच्चगीत्र का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन तीन पल्य प्रमाण है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक

<sup>(</sup>१) "चउण्हं उवसमा केविचरं कालादो होति ! एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं, चदुण्हं खत्रगा एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं।"-षद् खं० काल० २२-२८।

<sup>(</sup>२) ''एगजीवं पडुच अणादिओ संग्रजविसदो, सादिओ संग्रजविसदो । जो सो सादिओ संग्रजविसदो तस्स इसो णिदेसो जहणोग अंतोमुहृतं, उक्कस्सेण अद्धरीग्गलपरियदं देस्णं।''-घट्०खं०काल०३१०-३१३ ।

सा० (दुस्सा०) तस० ४ जह० एग०। उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे०। ओरालियस० जह० एग०। उक्क० अणंतकालमसंखे०। आयु ओघं। सेसं जह० एग०। उ० अंतो०।

§ ६३. एवं मिच्छादिद्धि० । अब्भवसिद्धि० एवं चेव । णवरि धुवियाणं अणादि-ओ अपज्जवसिदो ।

§ ६४. विभंगे०-पंचणा० णवदंस० मिच्छनं सोलसक० भयदुगुं० तिरिक्खगिद० पंचिदि० ओरालिय-तेजाक० ओरालिय० अंगो० वण्ण० ४ तिरिक्खगिदि-पाओ० अगु० ४, तस० ४ णिमिणं णीचा० पंचंत० जह० एग०, मिच्छत्त० अंतो०। उक्क० तेत्तीसं सा० देख०। मणुसग० मणुसाणु० जह० एग०। उक्क० एककतीसं देख०। आयु ओघं। सेसाणं जह० एगस०। उक्क० अंतो०।

§६५. आभि० सुद०ओधिणा०-पंचणा०छदंस०चढुसंज०पुरिस०भयदुगुं०पंचिंदि० तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० उचा० पंचंत० जह० अंतो०, उक्क०छावद्वि० सागरोव० सादिरे०। सादासा० हस्सरदि०

श्रंगोपांग, परघात, उच्छ्वास तथा त्रस ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। औदारिक शरीर का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रानंतकाल, श्रसंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। श्रायुका श्रोघवत् है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भु हूर्त है।

§६३. इसी प्रकार मिथ्याद्याद्यां भी जानना चाहिए । श्रमन्यसिद्धिकों में भी इसी प्रकार सममना चाहिए । विशेष यह है, कि श्रमन्यों में भूव प्रकृतियोंका वंधकाल अनादि श्रपयंवसित श्रथीत् श्रमन्त काल है ।

्रै६४. विभंगाविध में — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,जुगुप्सा, तिर्यचगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस, कार्माण शरीर, औदारिक द्यंगोपांग, वर्ण ४, तिर्यंचगितप्रायोग्यानुपूर्वी, द्यगुरुखप्त ४, त्रस ४, निर्माण, नीचगोत्र और ५ अंतरायोंका जघन्य एक समय, किन्तु मिथ्यात्वी का जघन्य द्यंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट देशोन ३३ सागर है।

विशेषार्थ—एक मिथ्यात्वी सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न होकर अंतमुहूर्तमें पर्याप्तियोंको पूर्ण कर विभंगज्ञानी हुआ। आयुके ३३ सागर पूर्ण कर मरण करके निकला, तब उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया, कारण अपर्याप्त कालमें विभंग ज्ञानका विरोध है। इस प्रकार उत्कृष्ट बंधकाल देशोन ३३ सागर प्रमाण है। (ध० टी० काल० पृ० ४५०)

मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन इक्तीस सागर है।

विशेषार्थ-एक द्रव्यिंगी साधु मरण कर प्रेवेयकमें उत्पन्न हुन्ना। ३१ सागरकी न्नायु प्राप्त की। यहाँ अंतर्मु हूर्तमें पर्याप्त हो विभंगाविधको प्रत्म करके शेष ३१ सागर प्रमाण काल व्यतीत करके मरा। उसके अंतर्मु हूर्त कम ३१ सागर प्रमाण मनुष्यद्विकका बंधकाल होगा।

श्रायुका श्रोघके समान बंधकाल है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मु हूर्त होता है। §६५ आभिनिषोधिक,श्रुतज्ञान,श्रवधिज्ञान में-५ज्ञानावरण,६दर्शनावरण,४संज्वलन,पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रक्षस्त विहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायका जघन्य

१०

4

¥

अरदि० सो० आहारदुगं थिरादितिण्णि० युग० जह० एग०उक्क० अंतो०। अप्पचक्खाणा-वर० ४ तित्थयरं जह० अंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अप्पचक्खाणा० (पचक्खाणा०) ४ जह० अंतो०। उक्क० बादालीसं सा० सादि०। अथवा तेत्तीसं सा० सादिरे० परिज्ञदि। दो-आयु ओघं। मणुसगदि-पंचगं जह० अंतो०। उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि० ४ जह० एग०। [ उक्क० ] तिण्णि-पलिदो० सादि०।

§६६. एवं ओधिदं० । एवं चेत्र सम्मादिद्वि० । णत्ररि सादं ओघं ।

§६७. मणपञ्जव०-पंचणा० छदंसण० चदुसंज०पुरिस०भयदुगुं०देवगदि०पंचिंदि० वेउ०तेजाक०समचदु०वेउिव्व०अंगोवंग०[वण्ण०] ४ देवगदि-पाओ०अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुम्सर-आदेञ्ज० णिमिणं तित्थयरं उचा० पंचंत० जह० एग०। उक्क० पुन्त्रकोडिदेस्रणा। सादासा० चदुणोक० आहारदुगं० थिरादि-तिण्णि-युग० जह० एग०। १० उक्क० अंतो०। देवायु ओघं।

§६८. एवं संजदासामाइय-छेदो० । णवरि संजदे सादं ओघं । परिहार-संजदासंजदाणं

अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट साधिक ६६ सागर प्रमाण है। साता, असाता वेदनीय,हास्य-रित, ऋरित-शोक, आहारकद्विक और स्थिरादि तीन युगळका जयन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रंतर्मु हूर्त है। अप्रत्या-ख्यानावरण ४, तीर्थंकरका जयन्य अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। प्रत्याख्यानावरण ४ का जयन्य श्रंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट साधिक ४२ सागर प्रमाण है। श्रथवा, कुछ अधिक तेतीस सागर जानना चाहिए। दो आयुका ओघके समान है। मनुष्यगित-पंचक का जयन्य अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट ३३ सागर है। देवगित ४ का जयन्य एक समय, [उत्कृष्ट ] साधिक तीन पल्य है।

§६६. अविधदर्शनमें-इसी प्रकार जानना चाहिए । सम्यग्हिष्टयोंमें-इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि साता वेदनीयका ओधके समान भंग जानना चाहिए।

§६७. मनःपर्ययज्ञानमें-५ ज्ञानावरण,६ दर्शनावरण,४ संज्वलन,पुरुपवेद,भय,जुगुप्सा,देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक-तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्रंगोपांग, [वर्ण ४ ] देवगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु ४, प्रशस्तिविहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और ४ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ-एक कोटि पूर्वकी आयुवाले किसी मनुष्यने गर्भकालसे लेकर आठवर्ष श्रंतर्मुहूर्त प्रमाण काल व्यतीत करके सकल संयमी बन मनःपर्यय ज्ञानको उत्पन्न किया । जीवन भर मनःपर्ययसंयुक्त रहा, किन्तु मरणके अंतर्मु हूर्त रहने पर नीचेके गुणस्थानमें आकर मरण किया, अथवा आयुके अंतर्मु हूर्त शेष रहनेपर श्रेणीका आरोहण कर मोहादिका क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार देशोन पूर्वकोटि प्रमाणकाल है।

साता-श्रसाता वेदनीय, ४ नोकषाय, आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मु हूर्त बंधकाल है। देवायुका ओघके समान है।

§६९ इस प्रकार सामायिक, छेदोपस्थापना संयतमें जानना चाहिए। इतना विशेष है कि संयम मार्गणामें साता वेदनीयका खोघवत जानना चाहिए।

परिहारिवशुद्धिसंयतों तथा संयतासंयतोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, ध्रूव प्रकृतियोंका जवन्य श्रांतमुं हूर्त है, किन्तु असंयतोंमें ध्रुव प्रकृतियोंका बंधकाल मत्यज्ञानके समान एवं चेव। णविर धुविगाणं जह ० अंतो ०, असंजदे धुविगाणं मिद्रभंगो। पुरिस० पंचिदि०सम-चदु० ओरालिय० अंगो० परघा दुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० उच्चा० जह ० एग०। उक्क० तेत्तीसं सादिरे०। तिरिक्खगदि-तिगं मणुसग० वज्जरिस० मणुसाणु० देवगदि० ४ आयु० तित्थयरं च ओघं। सेसाणं जह० एग०। उक्क० अंतो०।

§६९. चक्खु-दंस० तस-पञ्जत्तमंगो । णवरि सादा० जह० । उक्क० अंतो० । अ-चक्खुदं० [ओघ] भंगो ।

§७०. किण्ण०णील०काउ०-पंचणा०णबदंस०िमच्छत्त०सीलसक०भयदु०तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंत० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सत्तरस-सत्तसा० सादिरे०। सादासा० छण्णोक० दोगिदि० चदुजादि० वेउव्बि० पंचसंठा० वेउव्बि० १० अंगो० पंचसंघ० दो-आणु० आदाउज्ञो० अपसत्थ० थावरादि० ४ थिरादि-दोण्णि-युग० दूभग-दुम्सर-अणादेज्ञ० जह० एग०। उक्क० अंतो०। पुरिस० मणुस० समचदु० वज्जरिस० मणुसाणु० पसत्थवि० सुभग० सुम्स० आदेज्ञ० उच्चा० जह० एग०। उक्क० तेत्तीसं सत्तार [स] सत्त-साग० देस०। चदुआयु० जहण्णु० अंतो०।

है। पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, श्रादेय और उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। तिर्यञ्चगित-त्रिक, मनुष्यगित, वश्रवृपभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, देवगित, ४ आयु तथा तीर्थकरका ओघके समान काल है। शेपका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रांतमु हूर्त है।

ु६९. चक्षुदर्शनमें-त्रन पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि सातावेदनीयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भु हूर्त प्रमाण वंयकाल है । अचक्षुदर्शनमें-[स्रोधवत् है । ]

९७०. रुष्ण-नील-कापोत लेश्यामें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात,निर्माण तथा ५ स्रांतरायोंका जघन्य बंधकाल अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट ३३ सागर है, १७ सागर है, सात सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ—नील लेड याधारी कोई जीव कृष्ण लेश्यायुक्त हो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त प्रमाण विश्राम कर मरण करके सातवीं पृथ्वीमें ३३ सागरप्रमाण कृष्ण लेश्यासहित रहा। मरण कर अन्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त भावनावश वही लेड या रही। इस कारण दो अन्तर्मुहूर्तोंसे ऋधिक ३३ सागरोपम कृष्ण लेश्याका उत्कृष्ट काल रहा। मिथ्यात्वादिका बन्धकाल भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार पाँचवी पृथ्वीमें उत्पत्तिकी ऋपेक्षा नील लेड यामें साधिक १७ सागर तथा तीसरे नरक की अपेक्षा कापोत लेड यामें साधिक का लेड यामें साधिक सात सागर प्रमाण बन्धकाल कहा है। (ध०टी० काल ०४५७-४५८)

साता-असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, दो गित, ४ जाित, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, वैक्रि-यिक श्रंगोपांग, ५ संहनन, दो आनुपूर्वी, आताप, उद्योत, श्रंप्रशस्त विहायोगित, स्थावरादिच-तुष्क, स्थिर।दि दो युगल, दुर्भग, दुस्वर, अनादेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रन्तमु हूर्त काछ है। पुष्पवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषमनाराचसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त-विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रौर उच्चगोत्रका बन्धकाल जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे देशोन ३३ साग्र १७ सागर तथा ७ सागर है।

विशेषार्थ-कोई २८ मोहनीयकी सत्ता युक्त मिथ्यात्वी जीव तीसरो, पाँचवी तथा सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ। वहाँ पर्याप्ति पूर्ण करके दूसरे अंतर्मु हूर्तमें विश्राम लिया। तथा तीसरेमें विशुद्ध होकर चौथे अन्तर्महूर्तमें वेदक सम्यक्त्य धारण किया और तीसरी तथा पाँचवी पृथ्वीमें

तिरिक्खगदि-पंचिंदि० ओरालि० ओरालि० [अंगो०] तिरिक्खाणु० तस० ४ णीचा० जह० एग०। उक्क० तेत्तीसं-सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे०। णविर तिरिक्ख-गदि-तिगं णील० काउ० साद० भंगो। किण्ण० णील० तित्थयरं जहण्णु० अंतो०। काउ० जह० अंतो०। उक्क० तिण्णि साग० सादिरे०।

§७१. तेउ०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० पुरिस० भयदु० मणुसगदि० ५ पंचिंदि० तेजाक० समचदु० ओरालि० अंगो० वज्जरिस० वण्ण० ४ मणुसाणु० अगु० ४ पसत्थ० तस० ४ सुभग-सुस्सरादेज ० णिमि० तित्थय० उच्चा० पंचंतरा० जह० श्रंतो०। थीणगिद्धितिगं० अणंताणुवं० ४ एय०। उक्क० वेसागरोव० सादिरे०। णविर केसिंच जह० एगस०। तिण्णि आयु० देवगदि० ४ जहण्णु० अंतो०। ओरालिय० जह० दसवस्स-सहस्साणि देस् ० अथवा पलिदोवमं सादि०। उक्क० वेसागरोव० १०

सात तथा १७ सागर प्रमाण क्रमशः पुरुपवेशिद्धिका बन्ध किया, पश्चात् मरण किया। अतः सात तथा सत्रह सागरमें मिथ्यात्व दशाके तीन त्र्यन्तर्मुहूर्त कम होते हैं। सातवीं पृथ्वीमें ६ अन्तमुहूर्त कम होते हैं। कारण वहाँसे मिथ्यात्वके विना निर्गमन नहीं होता है। मरणके एक अंतर्मुहूर्त शेष रहनेपर मिथ्यात्य गुणस्थानको प्राप्त हुआ। दूसरे अंतर्मुहूर्तमें आयुबन्ध किया, तीसरेमें विश्राम किया, बादमें निर्गमन किया। इस प्रकार पूर्वके तीन और पश्चात्के तीन इस प्रकार ६ अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर प्रमाण बन्धकाल है। (ध० टी० काल० ३५९, ३६२)

चार आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अंतर्म हूर्त प्रमाण है। तिर्यंचगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक [ श्रंगोपांग ] तिर्यंचानुपूर्वी, त्रस ४ तथा नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है, १७ सागर तथा ७ सागर है। विशेष यह है कि तिर्यंचगितित्रका नीछ तथा कापोत छेश्यामें साता वेदनीयकी भौति काछ समझना चाहिये। कृष्ण नीछ छेश्यामें तीर्थंवर प्रकृतिका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर्म हूर्त है। कापोत छेश्यामें जघन्य अन्तर्म हूर्त उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है।

\$७१. तेजोलेश्यामें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,१६ कषाय,पुरुषवेद,भय,जुगुत्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस, कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक श्रंगोपांग, वश्रवृषम नाराचसंहनन, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका जघन्य अन्तर्मु हूर्त है। स्यानगृद्धित्रिक, श्रनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि सबका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक दो सागर है। विशेष यह है कि किन्हीं आचार्यों के मतसे उपरोक्त जघन्य रूपसे अन्तमु हूर्त बन्धकाल वाली ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्रभाण है।

विशेषार्थ-एक मिथ्यात्वी कापोत लेश्याके कालक्ष्यसे तेजोलेश्यावाला हो गया। उसमें अन्तर्मु हूर्त प्रमाण रहकर मरा। सौधर्म कल्पमें पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे अधिक दो सागर प्रमाण जीवित रहकर च्युत हुआ। उसको तेजोलेश्या नष्ट हो गयी। इस प्रकार पूर्वके अन्तर्मु हूर्त-से अधिक सौधर्म कल्पकी स्थिति प्रमाण कापोतलेश्या रही। इस दृष्टिको लक्ष्यमें रखकर मिथ्यात्वादिका उत्कृष्ट वन्धकाल कहा गया है। (ध० टी० काल० पृ० ४६३)

तीन त्रायु, देवगति ४ का जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मु हूर्त प्रमाण है । औदारिक शरीरका जघन्य, बन्धकाल कुछ कम १० हजार वर्ष अथवा साधिक पल्य है । उत्कृष्ट साधिक दो सागर सादिरे०। सेसाणं जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

§७२ पम्माए-पंचणा० णवदंसण० (णा०) मिच्छत्तं सोलसक० पुरिस० भयदुगुं० मणुसग० पंचिंदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिसह० वण्ण० ४ मणुसाणु० अगुरु० ४ पसत्थाव० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० उच्चागो० तित्थयरं पंचंतरा० जह० ५ अंतो०। थीणगिद्धि० अणंताणु० ४ एगसं० (स०)। उक्क० अद्वारस० सादि०। णवरि केसिंच एगस०। ओरालि० ओरालि० झंगो० जहण्णे० बेसाग० सादिरे०। उक्क० अद्वारस० सादिरे०।

§७३.सुक्काए-पंचणा०छदंसण०(णा०)बारसक०पुरिसवे०भयदु०तेजाकम्म०समचदु० वण्ण० ४ अगु० पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज० णिमिणं तित्थयरं० उचा० १० पंचंतरा० जह० एग०। धुविगाणं श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादिरे०। थीणगिद्धितिर्गः अणंताणु० ४ जह० एग०, मिच्छ०श्रंतो०। उक्क० एकत्तीसं०सादि०। दो आयु० सादा-

### है। शेषका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तम् हूर्त है।

\$७२. पद्मालेख्या में-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृपभसंहनन, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुत् घु ४, प्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उद्यगोत्र, तीर्थंकर और ५ अंतरायों का जघन्य बंधकाल अतर्भुहूते है। स्यान्गृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि सबका उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। विशेष, उपरोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का जघन्य काल किन्हीं आचार्यों के मतमें अंत- मुंदूर्तकी जगह एक समय प्रमाण है।

विशेषार्थ—वर्धमान तेजोलेक्यावाला कोई एक मिथ्याःवी जीव अपने कालके चीण होने पर पद्मलेक्यावाला हो गया। उसमें अंतमु हूर्त रहकर मरा और शतार सहस्रारस्वर्णवासी देवोंमें जाकर पल्योपमके ऋसंख्यातवें भागसे ऋषिक १८ सागर जीवित रहकर च्युत हुआ, तब पद्मलेक्या नष्ट हो गयी। उसकी अपेक्षा इस लेक्यामें ज्ञानावरणादिका उत्क्रष्ट बंधकाल कहा है।

औदारिक शरीर, औदारिक श्रंगीपांग का जघन्य साधिक दो सागर, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। शेप प्रकृतियोंका बंधकाल तेजोलेश्यांके समान जानना चाहिए। विशेष यह है कि पद्मलेश्यामें एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बंध नहीं है।

§७३. शुक्ललेश्यामें-५ ज्ञानावरण,६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, मय, जुगुप्सा,तैज्स-कार्माण शरीर, समच्तुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु प्रशस्तविहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायोंका जघन्य बंधकाल एक समय है। ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य अंतर्मुहूर्त है। इनका उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है।

विशेषार्थ-एक मनुष्य शुक्छिरयासिहत अंतर्मु हूर्त रहरूर मरा और सर्वार्थसिछि में ३३ सागर पर्यन्त शुक्छिरयायुक्त रहा। पश्चात् मरण किया। इस प्रकार शुक्लिरयाका उत्कृष्ट काल अंतर्मु हूर्त अधिक तेतीस सागर प्रमाण रहा ( ध० टी० काल० ३४७, ४७३ )

स्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतानुबंधी ४ को जघन्य एक समय, मिथ्यात्वका जघन्य बंधकाल अंतर्मु हूर्त प्रमाण है, तथा इनका उत्मृष्ट साधिक ३१ सागर है। दीणं च ओघं। मणुसग० ओरालिय० ओरालिय० अंगो० मणुसाणु० जह० अद्वारस० सादिरे०, उक्क० तेत्तीसं०। वज्जरिसभ० जह० एग०। उक्क० तेत्तीसं०। सेसाणं जह० एग०, उक्क० श्रंतोम्रहुत्तं।

§७४. भवसिद्धिया ओघं । णवरि अणादिओ अपज्जवसिदो णित्थ ।

ु७५. खइगं-आभिणि-भंगो। णवरि धुविगाणं जह० त्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं०सादि- ५ रे०। मणुसगदि- पंचगं जह० चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि। सादावे० दो आयु० देवगदि० ४ ओघं।

ु७६.वेदगसं०—धुविगाणं जह० त्रंतो०,उक्त०छावद्विसाग०। मणुसगदिपंचगं जह० त्रंतो०, उक्त० तेत्तीसं सा०। देवगदि० ४ जह० त्रंतो०, उक्त०तिण्णि-पलिदोवमाणि

विशेषार्थ-एक द्रव्यिलंगी मिथ्याद्दित साधु मरणके समीपमें अंतमुहूर्त पर्यन्त शुक्छ-लेश्या धारण कर मरा और द्रव्यसंयमके प्रभावसे उपरिम मैवेयकमें शुक्छलेश्या युक्त ३१ सागर की आयुवाला अहमिन्द्र हुआ और अपनी स्थिति पूर्ण होने पर उसी चण शुक्छलेश्या रहित होकर च्युत हुआ। उसके प्रथम अंतर्मुहूर्त अधिक ३१ सागर प्रमाण बंधकाल होगा। (ध. टी. काछ. पृ० ४७२)

दो आयु तथा साता आदिक प्रकृतियोंका बंधकाल ओघके समान है। मनुष्यगति, औदारिक-शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य बंधकाल साधिक १८ सागर तथा उत्कृष्ट ३३ सागर है।

विशेषार्थ-यहाँ शतार सहस्रार स्वर्ग की अपेक्षा साधिक १८ सागर कहा है श्रीर सर्वार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा ३३ सागर बंधकाल बताया है।

वज्रवृषभ संहननका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य बंधकाल एक समय और उ कृष्ट अंतर्भुहूर्त प्रमाण है।

§७४. भव्यसिद्धिकों में अधिक समान है। विशेष, यहाँ श्रमादि श्रमंत रूप भंग नहीं है। §७५. ज्ञायिकसम्यक्त्व में अभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है। विशेष ध्रुव प्रकृतियोंका ज्ञचन्य बंधकाल अंतर्भुहूर्त तथा उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। मनुष्यगति ५ का ज्ञघन्य ८४ हजार वर्ष और उत्कृष्ट ३३ सागर है। साता वेदनीय, २ आयु, देवगति ४ का ओधके समान है।

ुष्ध. वेदकसम्यक्त्वमें ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बंधकाल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ६६ सागर है।

विशेष-वेदकसम्यक्त्वको उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है। इससे ध्रुव प्रकृतियोंका बंधकाल भी उतना ही कहा है।

मनुष्यगति ५ का जघन्य बंधकाल अंतर्महूर्त और उत्कृष्ट ३३ सागर है। देवगति ४ का

<sup>(</sup>१) "असंजदसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होति ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतो मुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि ।" स्वद्यसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं।"—षद् खं०काळ०१४,१५,३१७।

## देखणाणि। सेसं ओधिभंगो।

§७७, उवसम०-पंचणा० छदंस० बारसक० पुरिस० भयदुगुं० मणुसगिदपंचगं पंचिंदिय० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण० ४ अगु०४ पसत्थवि० तस०४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमिणं तित्थयरं उचागो० पंचंत० जहण्णुक० श्रंतो०। सेसाणं पगदीणं जहण्णेण ५ एगसमओ, उक्कस्सेण श्रंतोम्रहुत्तं।

§७८.सासणे-पंचणा० णवदंसण०(णा०)सोलसक०भयदु० तिण्णिगदि० पंचिंदि० चदुसरी० समचदु० दो-ऋंगो० वण्ण० ४ तिण्णि-आणुपुव्वि० अगु० ४ पसत्थिन० । तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमिणं णीचुचागो० पंचंतरा० जह० एग०, उक्क० छाव-

जघन्य अंतर्मुहूर्त श्रोर उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य है। शेष प्रकृतियोंका अवधिज्ञानके समान बंधकाल है।

§७७. उपशमसम्यक्त्वमें—५ ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक के विना ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित ५, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुखपु ४, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थ-कर तथा उच्चगोत्र एवं ५ अंतरायोंका जघन्य और उन्कृष्ट बंचकाल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रंतर्मृहूर्त है।

विशेषार्थ-असंयतसम्यक्त्वी अथवा देशसंयमीकी अपेक्षा उपशामसम्यक्त्वका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। प्रमत्तसंयतसे लेकर उपशांतकषाय वीतरागछद्मस्थ पर्यंत एक जीवकी श्रपेक्षा जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रंतर्मुहूर्त प्रमाण है। (ध. टी. काल. ४८२-४८४)

§७८. सासादनसम्यक्त्व में—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १ ६कषाय, भय, जुगुप्सा तीन गित ( नरकगित रिहत ) पंचेन्द्रिय जाति, ४ शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो अंगोपांग, वर्ण ४, तीन आनुपूर्वी, श्रगुरुत्तघु ४, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीच-उच्च-गोत्र तथा ५ श्रांतरायोंका वज्ञघन्य बंधकाल एक समय श्रोंर उत्कृष्ट ६ आवली प्रमाण है।

विशेषार्थ-कोई उपरामसम्यक्त्वी उपरामसम्यक्त्वका एक समय शेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय प्रमाण है। कोई उपरामसम्यक्त्वी उपरामसम्यक्त्वका छह स्रावली प्रमाणकाल शेष रहनेपर सासादनमें आ गया। वहाँ छह आवली-प्रमाण काल न्यतीत कर मिथ्यात्वमें पहुँचा। इसप्रकार जघन्य बंधकाल एक समय और छह आवली कहा है।

<sup>(</sup>१) "उवसमसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिही सजदासंजदा केविचरं कालादो होति ? एकजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पमत्तसंजदप्पहुिंड जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थात्ति केविचरं कालादो होतिं ? एकजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।" -षट् खं० काल० ३१६-२४।

<sup>(</sup>२) ''एकजीवं पडुच जहण्णेण एगसमओ उक्कसेण छआवलियाओ।'' –षट्०खं०काल० ७, ८।

लियाओ । तिण्णि-आयु० ओघं । सेसाणं जह० एगस०, उक्क० श्रंतो०।

§७९.सम्मामि०-सादासा० चदुणोक० थिरादि-तिण्णि युग० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । सेसाणं जहण्णु० श्रंतो० ।

§८०. सण्णि०-धुविगाणं जह० खुद्दाभ०, उक्क० सागरोवमसदपु्रथत्तं। सेसं पंचिंदियपञ्जत्तभंगो । णवरि सादि ओधिभंगो ।

§८१.असण्णीसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक०भयदु० तेजाकम्म० वण्ण० ४ अगुरु० णिमिणं पंचंतरा० जह० खुद्राभ० । उक्क० अणंतकालं, असंखे० । चदु-आयु० तिरिक्खगदि-तिगं ओरालि० ओघं० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० ऋंतो० ।

तीन त्रायुका ओघके समान काल है । विशेष-यहाँ नरकायुका बंध नहीं होता है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

५०९. सन्यक्मिथ्याद्दिनें — साता, असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बन्धकाल है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य तथा उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

विशेषार्थ-कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणामयुक्त हो मिश्र गुणस्थानमें सर्वलघु अन्तर्मुहूर्तं रहकर चतुर्थ गुणस्थानमें चला गया, अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी संक्लेशवश मिश्र गुणस्थानी हुआ, वहाँ सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त्त काल व्यतीत कर पुनः संक्लेशवश मिथ्यात्वी हुआ। इसी प्रकार कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणाम-युक्त हो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त-प्रमाण मिश्र गुणस्थानी रहा, बादमें मिथ्यात्वी हो गया अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी संक्लेशवश मिश्र गुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण काल व्यतीत करके पुनः अविरतसम्यक्त्वी हो गया। इनकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानका जघन्य, उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

ु८०. संज्ञी में—े ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल क्षुद्रभवमहण-प्रमाण है, उत्कृष्ट शत-पृथक्तव सागर है। रोष प्रकृतियोंका पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके समान भङ्ग है। विरोष यह है कि साता वेदनीय में अवधिज्ञानके समान भङ्ग जानना चाहिए।

९८२ असंज्ञीमें—५ ज्ञानावरण,९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, निर्माण, तथा ४ अन्तरायोंका जघन्य क्षुद्रभवमहण, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है २ । चार आयु, तिर्यंचगित-त्रिक, औदारिक शरीरका बन्ध-काल ओघवत् जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

<sup>(</sup>१)''एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं।''–षट् खं०काल० ३३०-३२। "तं जधा एगो असण्गिसण्णीसु उप्पण्णो सागरोवमसदपुधत्तं तत्थेव भिमय पुणो असण्णित्तं गदो।''–ध० टी० काल० पृ० ४८५।

<sup>(</sup>२) ''एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजपोग्गलपरियष्टं । -षदः खं०काल० ३३५-३६।''तं जधा-एगो सण्णी भिच्छादिय्ठी असण्णी होदूण आवलियाए असंखेजिंद भागमेत्रगोग्गलपरियय्टी तत्थ परियय्दूण सण्गितं गदो ।''-ध० टी० काल० ४८६।

्रदर. आहारगे०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलक० भयदु० तिरिक्खगदि-ओरालिय० तेजाकम्म० वण्ण० ४ तिरिक्खगदिपा० अगु० उप० णिमिणं णीचा० पंचतं० जह० एग०। मिच्छत्तस्स खुद्धाभवग्गहणं तिसमऊणं। उक्क० श्रंगुलस्स [असंखेज्जदिभागो] असंखेजाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ। तित्थय० जह० एग०, ५ उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरे०। सेसा ओघं०।

§⊏३. अणाहार० कम्मइग-भंगो ।

एवं कालं समत्तं।



\$८२. आहारकोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यचगित, औदारिक—तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, तिर्यचगित प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र, ५ अंतरायोंका बन्धकाळ जघन्य एक समय है। मिथ्यात्व का तीन समय कम खुद्रभवप्रहण प्रमाण है। इनका उत्कृष्ट काळ अङ्गुळका [असंख्यातवां भाग] तथा असंख्यात उत्सिर्पणी-अवसर्पिणी प्रमाण है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। शेष प्रकृतियोंका ओघवत् जानना चाहिए।

§८३. २ अनाहारकोंमें — कार्माण काययोगके समान जानना चाहिए।

इसप्रकार ( एक जीवकी अपेक्षा ) बन्धकालका वर्णन समाप्त हुआ ।



<sup>(</sup>१) "आहाराणुवादेण-एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेजदिभागो असंखेजासंखेजाओ ओसप्पिणि उस्सप्पिणी।"-षट् खं० का० ३३८-३९।

<sup>ं (</sup>२) ''अणाहारेसु ...... कम्मइयकायजोगिमंगो।''-षट् खं० का० ३४१।

# [ अंतराणुगमपरूवणा ]

§⊏४. अंतराणुगमे दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ।

्रद्भ. तत्थ ओघेण-पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-चदुसंजलण-पु-रिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छा-पंचिदिय-तेजाकम्मइय-समचदुरससंठाण-वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थिवहायगिद-तस० ४ थिरादि-दोण्णि-युगल-सुभग-सुस्सर- ५ आदेज्ज-णिमिण-तित्थयर-पंचंतराइयाणं बंधंतरं केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । णविर णिदा-पचला जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । थीणिगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणुबं० ४ जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं । उक्कस्सेण बेछाविद्ध-सागरोवमाणि देखणाणि । अद्वकसाय जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण पुन्वकोडिदेखणा ।

#### [अन्तरानुगम]

\$८४. त्रान्तरानुगममें यहां(एक जीवकी अपेचा)ओघ श्रौर आदेशसे दो प्रकारका निर्देश करते हैं। इंट4. ओघसे—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, त्रारित, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, तेजस, कार्माण, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगित, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थं कर और ५ अंतरायके बंधका अंतर कितने काल पर्यन्त होता है ? जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अन्तर्भुहूर्त है। विशेष यह है कि-निद्रा और प्रचलाका जघन्य और उत्कृष्ट श्रंतर अंतर्भुहूर्त है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी चारका जघन्य अन्तर्भुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम दो छ्यासठ सागर है।

विशेषार्थ—कोई एक तिर्यंच या मनुष्य चौदह सागर स्थितिवाले छान्तव, कापिष्ठ देवों में उत्पन्न हुआ। वहां एक सागरोपम काछ बिताकर द्वितीय सागरोपमके आरंभमें सम्थक्त्वको प्राप्त हुआ, तथा तेरह सागर काल सम्यक्त्व सिहत व्यतीत कर मरा और मनुष्य हुआ। वहां संयम अथवा संयमासंयमका पालनकर इस मनुष्यभव सम्बंधी आयुसे कम बाईस सागर वाछे आरण, अच्युत कल्पमें उत्पन्न हुआ। वहांसे मरकर पुनः मनुष्य हुआ। संयमको पाछन कर उपित मैंवेयकमें उत्पन्न हुआ श्रीर मनुष्य आयुसे न्यून इकतीस सागरकी आयु प्राप्त की। वहां अतर्मुहूर्त कम छचासठ सागर काछके चरम समयमें मिश्र गुणस्थानवाछा हुआ। अंतर्मुहूर्त विश्राम कर पुनः सम्यक्त्वो हुआ। विश्राम छे, चयकर मनुष्य हुआ। संयम या संयमासयमको पालन कर इस मनुष्य भव की आयुसे न्यून बीस सागरकी आयुवाले आनत-प्राणत देवों में उत्पन्न होकर पुनः यथाकमसे मनुष्यायुसे कम बाईस तथा चौबीस सागरके देवोंमें उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त कम दो छचासठ सागर कालके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इसप्रकार अंतर्मुहूर्त कम दो छचासठ सागर अर्थान् एकसौ बत्तीस सागर काछ प्रमाण अंतर हुआ। यह कम अञ्चुत्पन्न छोगोंको समझानेको कहा है। परमार्थ दृष्टिसे किसी भी तरह छचासठ सागरका काछ पूर्ण किया जा सकता है। (ध०टी०अंतरा०पू०६-७)

प्रस्याख्यानावरण तथा अप्रत्याख्यानावरण रूप आठ कषायका जघन्य अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट

इत्थिवेदाणं जह० एगस०, उक्क० बेच्छाविह-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। णउंसक० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थिव० दूभग-दुस्सर—अणादे० णीचागो० जह० एग०, उक्क० बेछाविहिसागरो० सादिरे० तिण्णि पिलदोवमाणि देखणाणि । णिरय-मणुस-देवायु० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपिरयद्वा । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । णिरयगिदि—देवगिद० वेउव्वि० वेउव्वि० वंउव्वि० अंगो० दोआणुपु० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्ज० । तिरिक्खगिदि तिरिक्खगिदिपाओ० उज्जोव० जह० एग०, उक्क० तेविहिसागरोवम—सद० । मणुसगिदि—मणुसाणु० उच्चागो० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। चदु-जादि—आदाव—थावरादि० ४ जह० एग०, उक्क० पंचासीिदसागरोवमसदपुधत्तं । १० ओरालिय० ओरालिय० अंगो० वज्जिरसह० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिलदो० सादिरे० । [आहार०] आहार० अंगो० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० देखणा।

कुछ कम एक कोटि पूर्व है।

विशेषार्थ-मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव मनुष्य उत्पन्न हुआ। गर्भसे त्राठ वर्ष पूर्ण होनेपर वेदकसम्यक्त्वी हो, सकलसंयम को प्राप्त हुआ। अंतर्भुहूर्तके पश्चात् मिथ्यात्वी हो गया। पश्चात् एक कोटि पूर्वके त्रांतमें बद्धायुष्क होकर पुनः सकलसंयमी हुआ और मरण किया। इसप्रकार सकलसंयमकी अपेत्ता देशोन एक कोटि पूर्वकाल कषायाष्टक का अंतर कहलाया।

स्नीवेदका श्रंतर जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ श्रधिक एकसी बत्तीस सागर है। नपुंसक वेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ श्रधिक एकसी बत्तीस सागर किंचित न्यून तीन पल्य प्रमाण है। नरक-मनुष्य-देवायुका जघन्य श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। तिर्यच्यायुका जघन्य श्रन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट शतसागरपृथक्त्व है। नरकगित, देवगित, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांग, नरक-देवानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल— श्रसंख्यात पुद्गलपरावर्तन है। तिर्यचगित, तिर्यचगित्यानुपूर्वी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट त्रेसठसी सागरपृथक्त्व है। सनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट त्रेसठसी सागरपृथक्त्व है। अनुष्यगित, अताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पद्मासी-सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण है। श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक श्रंगोपांग, वज्रवृषम संहनन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ अधिक तीन पल्य है। [आहारक शरीर] आहारक श्रंगोपांग का जघन्य अंतर्मुहूत, उत्कृष्ट कुछ कम अर्घपुद्रलपरावर्तन है।

विशेषार्थ-एक अनादि मिथ्यादृष्टिजीवने अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप तीन करण करके उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर अनन्त संसारका छेद करके अर्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र किया। इस अप्रमत्त गुणस्थानमें अंतर्मुहूर्त रहकर प्रमत्त हुआ और अंतरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्गलपरावर्तन काल व्यतीत

्रद्भः आदेसेण-णेरइएसु पंचणाणावरण-छदंसणावरण-बारसकसाय-भय-दुगुंच्छा-पंचिदिय-ओरालिय-तेजाकम्मइय-ओरालियसरीरऋंगोवंग-वण्ण०४ अगु० ४ तस० ४ णिमिणं तित्थयरं पंचंतराइयाणं णित्थ ऋंतरं। शीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणुबंधि० ४ जह० ऋंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं० देस्रणा। सादासा० पुरिस० चदुणोक० समचदु० वज्जरिसभसं० पसत्थवि० थिरादि-दोण्णि-युगल-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं जह० एग ५ समओ, उक्क० ऋंतोम्रहुत्तं। इत्थिवेद-णवंसयवेद-दोगिदि० पंचसंठा० पंचसं० दोआयु०

कर श्रंतिम भवमें सम्यक्त्व अथवा देशसंयमको प्राप्त कर दर्शन-मोहनीय ३ श्रोर अनन्तानुबंधी ४ अर्थात् ७ प्रकृतियोंका क्षय करके अप्रमत्तसंयत होगया। इसप्रकार अप्रमत्तसंयतका अनन्तर काल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों बार परावर्तन करके अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली अयोगकेवली होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इसप्रकार दस अंतर्मुहूर्तांसे कम अर्धपुद्गलपरि-वर्तन काल अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अंतर है। यही श्रंतर आहारक द्विकके बंधके विषयमें होगा। कारण, आहारक द्विकका बंध अप्रमत्तसंयतमें होता है। (ध०टी० श्रंतरा० पृ०१७)

\$८६. आदेशसे—नरकगितमें—पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा पंचेंद्रिय जाति, औदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, औदारिकशरीर श्रंगोपांग, वर्श चार, अगुरु- छघु चार, त्रस चार, निर्माण, तीर्थंकर और पांच अंतरायोंके बंधका अंतर नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी चार का जघन्य श्रंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है।

विशेषार्थ —मोहनीय कर्म की अट्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई मनुष्य या तिर्यंच नीचे सातवीं पृथ्वींके नारिकयोंमें पैदा हुआ। छहीं पर्याप्तियोंको पूर्णकर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर अल्प आयुके रहने पर श्रांतरको प्राप्त हो, मिथ्यात्व को पुनः प्राप्त हुआ (४) पुनः तिर्यंच आयुको बांधकर (५) विश्राम लेकर (६) निकला। इसप्रकार छह श्रंतर्मुहूर्त कम तेतीस सागर प्रमाण काल मिथ्यात्वके अंतरका है। यही श्रंतर स्त्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबंधी चारका भी होगा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

एक मिथ्यात्वी मनुष्य या तिर्यंच सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ। उसने छह पर्याप्तियोंको पूर्ण करके, विश्रामले, उपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न किया। पुनः सासादनको प्राप्त कर मिथ्यात्वी बना। आयुके अंतमें मिथ्यात्वको बांधकर विशुद्ध हो उपशमसम्यक्त्वी हुआ और उसके कालका एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वमें द्यांतर्मुहूर्त विश्राम कर मरण कर निकला। इसप्र ार समय अधिक पांच द्यांतर्मुहूर्तसे कम तेतीस सागरोपम सासादन का द्यांतर हुआ। यही बात अनंतानुषंधी स्यानगृद्धित्रिकमें जानना चाहिए।

( ध॰टी॰पु॰५, पृ॰२३ तथा २६ )

साता-असाता वेदनीय, पुरुषवेद, चार नोकषाय, समचतुरस्र संस्थान, वश्रवृषभसंहनन, प्रशस्त विहायोगित, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गित, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो आयु, अप्रशस्त अप्पसत्थवि० उज्जीवं दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचुचागोदाणं जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं० देखणा । दो आयु० जह० श्रंतो०, उक्क० छम्मासं देखणा । एवं पढमादि याव छिद्वित्ति । धुविगाणं तित्थयरं णित्थ श्रंतरं । साददंड० ओघं । णविर मणुस० मणुसगिदिपाओग्गाणुपुन्वि-उच्चागोदं पविद्वस्स । सेसं णिरयोघं । णविर अप्पप्पणो द्विदी भाणिदन्वा । सत्तमाए पुढवीए णिरयोघं । णविर दोगदि-दो आणुपुन्वि-दोगोदं० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं०देखणा ।

्र८७.तिरिक्षेसु-पंचणा० छदंसण० अद्वकसाय-भय-दुगुंच्छा-तेजा-कम्म० वण्ण०४ अगु० उपघाद-णिमिणं पचंतराइयाणं णितथ त्रांतरं। थीणिगिद्धि ३ मिच्छत्त-अणंताणु० ४ जह०त्रांतो०, उक्क०तिण्णि पलिदो०देसुणाणि । एवं इत्थिवेदस्स । णवरि जह०एगस०।

विद्यायोगित, उद्गीतः दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीच, उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयु का जघन्य श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम छह माह है।

विशेषार्थ-नारिकयों में भुज्यमान आयु के अधिक से अधिक छह माह और कमसेकम अंतर्मुहूत शेष रहनेपर आगामी बध्यमान मनुष्य-तिर्यंच आयुका बंध होता है । किसी जीवने छह महीने जीवन शेष रहने पर प्रथम अंतर्मुहूर्तमें नरकगितमें परभवकी आयुका बंध किया और पश्चात् भरणसमयमें पुनः बंध किया। इसप्रकार उत्कृष्ट अंतर होगा।

इसप्रकार प्रथमसे छठवीं पृथिवी पर्यंत जानना चाहिए । यहां ध्रुव प्रकृतियों तथा तीर्थं कर का श्रंतर नहीं है ।

विशेषार्थ-यहां तीर्थं कर प्रकृतिको अंतर रहित कहनेसे प्रतीत होता है कि नरकगितमें कोई न कोई तीर्थं कर प्रकृतिका बंधक अवदय पाया जायगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि तीर्थं -कर प्रकृति बाला जीव मिथ्यात्व-सहित मरण कर मेघा नामकी तीसरी पृथ्वीसे नीचे नहीं जाता।

सातादण्डकका ओघके समान अर्थात् जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रमें विशेष जानना चाहिए।

े शेष प्रकृतियों में नारिकयों के अधिक समान है। विशेष यह है कि यहां प्रत्येक नरक की अपनी-अपनी स्थिति-समान अंतर जानना चाहिए। सातवीं पृथ्वीमें सामान्य नरक के समान अंतर है। इतना विशेष है कि दो गित, दो आनुपूर्वी, दो गोत्रका जघन्य अंतर्मुहर्त, उत्कृष्ट कुछकम तेतीस सागर है।

्ठि. तिर्यंच गितमें — ५ ज्ञानावरण. ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, भय, जुगुप्सा तैजस, कार्माण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु. उपघात, निर्माण और ४ अंतरायोंका श्रंतर नहीं है। स्त्यानगृद्धिनित्रक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी ४ का जधन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुळ्ळकम तीन पल्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदका अंतर समझना चाहिए। विशेष यह है कि यहां जधन्य एक समय (और उत्कृष्ट कुळकम तीन पल्य) है।

<sup>(</sup>१) "पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिन्छादिष्टि-अमंजदसम्मादिहीणमंतरं केवचिरं काला-दो होदि ? एगजीवं पङ्क्च जहण्णेण अतोमुहुर्च, उक्कस्सेण सागरोवमं, तिष्णि, सत्त,दस, सत्तारस, बावीस, तेतीसं सागरोवमाणि देसुणाणि"—पद्खं अन्तरा० २८-३०।

सादासाद-पंचणोक० पंचिदि० समचदु० परघादुस्सास-पसत्थवि० तस० ४ थिरादिदोण्णि-युगल-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं जह० एग०, उक्क० श्रंतोसुहुत्तं । अपच्चक्खाणावरण ४-णवुंस०तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरालिय० पंचसंठा०-ओरालियश्रंगोवंगछसंघडण-तिरिक्खाणु०-आदा०-उज्जोव-अप्पसत्थवि०-थावरादि० ४-दूभग-दुस्सरअणादेज्ज-णीचागोदाणं जह० एगसमओ । अपचक्खाणा० ४ जह० श्रंतो०, उक्क० ५
पुन्वकोडिदेस्रणा । तिण्णि आयु० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस्रणा ।
तिरिक्खायु० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडिसादिरे० । वेउन्वियछक्क० जह० एग०,
उक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्वं । मणुसगदि-मणुसाणु० उचागोदाणं ओघं ।
पंचिदिय-तिरिक्ख तिग० धुविगाणं णित्थ श्रंतरं । थीणगिद्धि० ३ मिन्छ० अणंताणु०

विशेषार्थ--एक मनुष्य या तिर्यंच, श्रष्टाईस मोहनीयकी प्रकृतियोंकी सत्ता वाला तीन पल्यकी श्रायुवाले मुर्गा, बन्दर आदिमें उत्पन्न हुआ। दो माह गर्भ में रहकर बाहर निकला। यहाँ आचार्य-परंपरागत दित्तण-प्रतिपत्तिके श्रनुसार ऐसा उपदेश हैं कि तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव दो माह श्रौर मुहूर्तपृथक्त्वके उत्पर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। उत्तर-प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव तीन पत्त तीन दिन और अंतर्मुहूर्तके उत्पर सम्यक्तको प्राप्त होता है। पश्चात् आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्तकर मरण किया। इस प्रकार श्रादिके मुहूर्त-पृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे श्रौर आयुके श्रंतमें उपलब्ध दो श्रंतमुंहूर्तींसे न्यून तीन पल्योपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अंतर है। (ध० टी० अन्तरा० पृ० ३२)

साता-असाता वेदनीय, ४नोकषाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि दो युगळ, सुभग, सुस्वर, श्रादेयका अंतर जघन्य एकसमय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अप्रत्याख्यानावरण ४, नपुंसकवेद, तिर्यचगित, चार जाति, श्रीदारिकशरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, तिर्यचानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावरादिचतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र का श्रंतर जघन्य एक समय है। श्रप्तत्याव्याख्यानावरण ४ का जघन्य अंतर्मुहूर्त श्रीर उत्कृष्ट कुछ कम एक कोटिपूर्व है।

विशेषार्थ-कोई मिथ्यात्वी जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक एक कोटिपूर्व की आयुवाछे तिर्यच में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर विश्रामले विशुद्ध हो वेदक सम्यक्त्व तथा संयमासंयमको प्राप्त किया। मरणसमय अप्रत्याख्यानावरण ४ का बंध होनेसे देशसंयमसे च्युत हो गया। उसके एक कोटि पूर्वमें कुछ कम कालपर्यन्त अप्रत्याख्यानावरण ४ का श्रंतर होगा।

तीन आयुका जघन्य अंतर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक कोटि पूर्वके तीन भागों में से एक भाग प्रमाण है। तिर्येचायुका जघन्य अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ श्रिधक एक कोटिपूर्व है। वैक्रियिकषट्कका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंतकाल, असंख्यात पद्गलपरिवर्तन है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका ओघके समान जानना चाहिए।

पंचेन्द्रिय-तिर्थंच,पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमितीमें — ध्रुव प्रकृतियों का श्रंतर नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधो ४ का जघन्य अंतर्भुहूर्त तथा ४ जह० त्रंतोग्रहुत्तं, इत्थिवेदस्स जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि देस्रणाणि । सादासादं पंचणोक० देवगदि० ४ पंचिदि० समचदु० परघादुस्सास-पसत्थिव०-तस० ४ थिरादिदोण्णि-युगल-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणं जह० एगस०, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । अपचक्खाणा० ४ जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिदेसूणा । णवुंसयवेद- ५ तिगदि-चदुजादि-ओरालियसरीर-पंचसंठाण-ओरालियअंगोवंग-छस्संघड० तिण्णि आणुपुव्वि-अप्पसत्थवि० आदाउज्जोव-थावरादि० ४ दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं जह० एगस०, उक्क० पुव्वकोडिदेसूणा । आयु-चत्तारि तिरिक्खोघं ।

्रदः,पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भय-दुगुं० ओरालिय-तेजाक० वण्ण०४ अगु० उपघाद-णिमिणं पंचंतराइयाणं णित्थ अंतरं । १० सादासाद० सत्तणोक० दोगदि-पंचजादि-छसंठा०-ओरालिय० अंगो० छसंघडण-दोआणुपु० परघादुस्सास-आदा-उज्जोव-दोविहायगदि-तसादिदस-युगल-णीचुचा-गोदाणं जह० एग०, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । दोआयु० जहण्णुक्कस्सं अंतोग्रहुत्तं । एवं सव्व-

स्त्रीवेदका जघन्य एक समय तथा इन सबका उत्कृष्ट कुछ कम ३ पल्य है।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों की सत्ता रखनेवाले तिर्यंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपमकी आयुवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंचित्रक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुए वा दो माह गर्भमें रहकर निकले। मुहूर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए और आयुके अंतमें आगामी आयुको बांधकर मिथ्यात्व—सिहत मरण किया। पुनः इसप्रकार दो अंतमुहूर्तोंसे तथा मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे न्यून तीन पल्योपम काल तीनों प्रकारके तिर्यंच मिथ्याहिटयोंका उत्कृष्ट अंतर होता है। यही अंतर मिथ्यात्व आदिका भी है।

साता-श्रसाता वेदनीय, ५ नोकषाय, देवगित ४, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस ४, स्थिरादि दो युगळ, सुभग, सुस्वर, आदेय, और उच्चगोत्रका जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अप्रत्याख्यानावरण ४ का जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि है।

नपुंसकवेद, देवगितके विना ३ गित, ४ जाित, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, ३ आनुपूर्वी, अप्रशस्तिवहायोगित, आताप, उद्योत, स्थावरािद ४, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्क्रष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है। चार आयुका तिर्यंचोंके ओघ समान है।

§८८. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकमें-५ ज्ञानावरण, ९दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण और पंच अंतरायोंका अंतर नहीं है। साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, २ गति ( मनुष्य-तिर्यचगित ) ५ जाति ६ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रसादि-दस-युगळ, नीच-उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मु- हूर्त है। दो आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मु- हूर्त है।

## अपन्जत्ताणं तसाणं थावराणं च।

्रद्र-पणुस०३-पंचणा० छदंसण०चदुसंज० भयदुगुं०तेजाकम्म०वण्ण०४ अगुरु० उप० णिमिण० तित्थयर--पंचंतराइयाणं जहण्णुकस्सं अंतोम्रहुत्तं । थीणगिद्धितिग-दंडओ इत्थिदंडओ साददंडओ णवुंसदंडओ आयुदंडओ पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्त-भंगो । णविर मणुसाणु० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिसादिरेयं । आहारदुगं ५ जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं ।

§९०.देवेसु-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० ओरालिय०तेजाकम्म०वण्ण० ४ अगु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमिणं तित्थयरं पंचंतराइयाणं णित्थ अंतरं। थीण-गिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु० ४ जह० अंतो०। इत्थि० णवुंसक० पंचसंठा० जह० एग०, उक्क० अद्वारस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। एइंदिय-आदाव-थावराणं जह० १० एग०, उक्क० वे साग० सादिरे०। एवं सव्वदेवेसु अप्पप्पणो द्विदिअंतरं कादव्वं।

सभी अपर्याप्तक त्रस-स्थावरोंका इसी प्रकार अंतर समझना चाहिए।

\$८९. मनुष्य-सामान्य, मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यिनी में-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुष्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अंतरायोंका जघन्य, उत्कृष्ट अन्तर अंतर्भृहूर्त है। स्त्यानगृद्धित्रिक-दंडक, स्त्रीदंडक, सातादंडक, नपुंसकदंडक, श्रायुदंडकमें पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-पर्याप्तकके समान अंतर है। विशेष, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य अंतर्भृहूर्त, उत्कृष्ट साधिक पूर्वकोटि है।

आहारकद्विकका जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्वकोटिपृथक्त्व है।

विशेषार्थ-२८ मोहनीयकी प्रकृतियोंकी सत्तावाला अन्य गितयोंसे आकर कोई जीव मनुष्य हुआ। गर्भको आदि लेकर प्रवर्षका हुआ। सम्यक्त्व एवं अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ। (१) पुनः प्रमत्तसंयत हो अंतरको प्राप्त हुआ और ४८ पूर्वकोटियां परिश्लमण कर अंतिम पूर्वकोटिमें देवायुको बांधता हुआ अप्रमत्तसंयत हो गया। (२) इसप्रकार अंतर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा और देव हुआ। ऐसे तीन अंतर्भुहूर्तोंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम ४८ पूर्वकोटियाँ उत्कृष्ट अंतर होता है। (ध० टी० अंत० पृ० ५२)

आहारकद्विकके बंधक अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती होते हैं। इसकारण यह वर्णन क्रम उसमें भी सुघटित होता है।

§९०. देवगितमें — ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-शरीर, तैजस-कार्माण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी ४ का जघन्य अंत-मुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद तथा पांच संस्थानका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका जघन्य एक समय श्रंतर है, उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागर है। इसीप्रकार सम्पूर्ण देवों में श्रपनी २ स्थितिका अंतर छगाना चाहिए। इएइंदिएसु पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगुं० ओरालियतेजाकम्म० वण्ण० ४ जह० एग०, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। [ुदोआयु० णिरयभंगो०। तिरिक्खगदि—तिरिक्खगदि—तिरिक्खगदिपाओ० उज्जोत्राणं जह० एग०, उक्क० अद्वारससागरोत्रमाणि सादिरेगाणि । इएइंदिय—आदाव—थावराणं जह० एग०, उक्क० बे साग० सादिरेयाणि । एवं सव्वदेवेसु अप्पप्पणोद्दिदि अंतरं कादव्वं । इ

§९१.एइंदिएसु-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्तं० सोलसक० भयदुगुं० ओरालियतेजाकम्म० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंतराइगाणं णित्थ अंतरं। सादासादसत्तणोक० तिरिक्खगदि-पंचजादि० छसंठा० ओरालिय० श्रंगोवंग-छसंघ० तिरिक्खाणु० परघादुस्सासं आदाउज्जोवं दोविहाय० तसादि-दसयुगलं णीचागो० जह०
१० एग०, उक्क० श्रंतो०। तिरिक्खायु० जह० श्रंतो०, उक्क० बावीसवस्ससहस्साणि
सादिरेयाणि। मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादिरेयाणि।
मणुसगदि-मणुसाणु०उच्चागो०जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। बादरेसु अगुलस्स
असंखे०। बादरपज्जत्ते० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। सुहुमे अंसंखेज्जा लोगा। सुहुम-

विशेषार्थ-सौधर्म-ईशान स्वर्ग पर्यन्त एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावर प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इनके बंधका अन्तर देवगतिकी अपेक्षा साधिक दो सागर उक्त स्वर्ग-युगलकी अपेक्षा है।

दो आयुका नरकगतिके समान अंतर है अथीत् जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है तथा जघन्य द्यांतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम ६ माह है। तिर्यचगित, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, उघोतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है।

विशेष-शतार-सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वी, तथा उद्योतका बंध होता है। इन स्वर्ग-युगळमें आयु साधिक १८ सागर प्रमाण कही है। इस दृष्टिसे यहाँ बंधका अंतर कहा है।

§ ५१. एकेन्द्रियोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, भौदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अंतरायोंका अंतर नहीं है। साता-श्रसाता वेदनीय, ७ नोकषाय, तिर्यंचगित, पंच जाति, ६ संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, ६ संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो विद्यायोगित, त्रसादि दसयुगळ और नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

तिर्यंचायुका जघन्य अंतर्भुहुर्त, उत्कृष्ट २२ हजार वर्ष कुछ अधिक है।

मनुष्यायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्ट कुछ अधिक ७ हजार वर्ष है। मनुष्यगित; मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका जघन्य अंतर एक समय और उत्क्रष्ट असंख्यात छोक है। बादरोंमें अंगुळका असंख्यातवां भाग अंतर है। बादर पर्याप्तकमें संख्यात हजार वर्ष है। सूक्ष्मोंमें असंख्यात छोक है। सूक्ष्मपर्याप्तकोंमें जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

<sup>§</sup> एतचिद्धान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतिभाति ।

पज्जत्ते जह ० एग ०, उक्क ० अंतो ०। एवं पुढिवि० आउ० वणप्फिदिकाइय — बादरवणफिदि-पत्तेय-णियोदाणं च अप्पप्पणो — योगेहि० णविर मणुसगिदितिगं सादभंगो। तिरिक्खायु० जह ० अंतो ०, उक्क ० बावीसं वस्ससहस्साणि, सत्त वस्ससहस्साणि, दस वस्ससहस्साणि सादिरेयाणि। णियोदाणं ऋंतोम्रहुत्तं। मणुसायु० जह ० अंतो ०, उक्क ० सत्त वस्स-सहस्साणि, बे वस्ससहस्साणि तिण्णि वस्ससहस्साणि सादिरेयाणि। णियोदाणं जहण्णु० ५ ऋंतोम्रहुत्तं। तेउ० वाउ० एइंदियभंगो। णविर मणुसगिदचिदुकं वज्जं। तिरिक्खगिद-तिगं धुवभंगो काद्व्वो। तिरिक्खायुगं जह ० ऋंतो ०, तिण्णि रादिंदियाणि, तिण्णि वस्ससहस्साणि सादिरेयाणि।

§९२.विगलिंदियेसु एइंदियभंगो । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क० बारसवस्ससहस्साणि (बारसवस्साणि) एगूणवण्ण रादिंदियाणि १० छम्मासाणि सादिरेयाणि । मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० चत्तारि वस्साणि देसूणाणि,

पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पतिकायः बाद्र वनस्पति, प्रत्येक तथा निगोद् जीवोंका अपने-अपने योग्य अंतर जानना चाहिए। इतना विशेष है कि मनुष्यगित-त्रिकमें साताके समान भंग जानना चाहिए। तिर्यंचायुका जघन्य अंतर्भुहूर्त है, उत्कृष्ट साधिक बाईसहजार वर्ष, साधिक सात हजारवर्ष, साधिक सात हजारवर्ष, साधिक सात हजारवर्ष, साधिक दस हजारवर्ष तथा निगोदियोंमें अंतर्भुहूर्त है।

विशेष-खर पृथ्वोकायिकोंमें बाईस हजार, अष्कायिकोंमें सात हजार, वनस्पति-कायिकोंमें दस हजार श्रौर निगोदिया जीवोंकी अंतर्मुहूर्त आयुको छद्द्यमें रख कर तिर्यंचायुका अंतर कहा गया है।

मनुष्यायुका अंतर जघन्यसे अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष श्रौर साधिक तीन हजार वर्ष है। निगोदियोंका जघन्य-उत्कृष्ट अंतर अंतर्भहूर्त है। तेजकाय, वायुकायमें एकेंद्रियके समान अंतर जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहां मनुष्यगतिचतुष्कको नहीं प्रहण करना चाहिए। यहां तिर्यंचगतित्रिकका ध्रुव भंग जानना चाहिए। तिर्यंचायुका जघन्य अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक तीन रात्रि-दिन और साधिक तीन हजार वर्ष है।

§९२. विकलत्रयमें-एकेंद्रियके समान अंतर है। यहां इतना विशेष है कि मनुष्यगति-त्रिकका साताके समान भंग है। तिर्याचायुका जघन्य अंतमुंहूर्त, उत्कृष्ट साधिक बारहवर्ष, साधिक उनचास रात्रि-दिन, साधिक छह मास है<sup>२</sup>। मनुष्यायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट

<sup>(</sup>१) "तत्र पृथ्वीकायिकाः द्विविधाः, ग्रुद्धपृथ्वीकायिकाः खरपृथ्वीकायिकाश्चेति । तत्र ग्रुद्धपृथ्वी-कायिकानामुत्कृष्टा स्थितिद्वीदश्चर्षसहस्राणि । खरपृथ्वीकायिकानां द्वाविशतिवर्षसहस्राणि । वनस्पति-कायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अप्कायिकानां सप्तसहस्राणि, वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि । तेजः-कायिकानां त्रीणि रात्रिदिवानि ।"-त० रा० पृ० १४९ ।

<sup>(</sup>२) " द्वीन्द्रियाणामुत्कृष्टा स्थितिर्द्वादशवर्षाः, त्रीन्द्रियाणां एकान्नपंचाशद्रात्रिंदिवानि, चतुरिन्द्रि-याणां षण्मासाः।"— त० रा० प्र० १४९।

सोलस रादिंदियाणि सादिरेयाणि, बे मासाणि देसूणाणि।

§९३.पचिंदिय-तस-तेसिं चेव पज्जत्ताणं-पंचणा० छदंसणा० सादासा० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिंदि० तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगलं-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ-णिमिणं तित्थयरं पंचेतराइयाणं जह० ५ एग०, उक्क० अंतोम्रहुनं । णवरि णिद्दापयलाणं जहण्ण० अंतो० । थीणिगिद्धि ३ मिच्छ० अणंताणुवंधि० ४ इत्थिवे० जह० अंतो० । इत्थि० [जह०] एगस० उक्क० वे छाविद्दसागरो० सादिरे०देसूणाणि । अद्वकसा० जह० अंतो०, उक्क०पुव्वकोडिदेसूणं णवंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह० एग०, उक्क०वे छाविद्दसागरो० सादिरेयाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि । तिण्णि १० आयु० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुध० । मणुसायु० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुध० । स्वाप्तिस्ति सागरोवमसदपुध० ।

§९४.तसेसु–ितिण्णि–आयु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुघ०। मणुसायु० जह० अंतो०, उक्क० बेसागरोवमसह[द]पु० पुव्वकोडिपु०। पज्जने बेसागरोवम० देख्र-देशोन चारवर्ष, कुछ ऋधि∓ सोल्रह रात्रि-दिन तथा कुछ कम दो माह है।

\$९३.पंचेंद्रिय, त्रसकाय तथा उनके पर्याप्तकों में न्यानावरण, ६ दर्शनावरण, साता, श्रसात वेदनीय, ४ संज्वलन, ७ नोकषाय, पंचेंद्रियजाति, तेजस, कार्माण, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर और पांच श्रंतरायों का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। विशेष, निद्रा, प्रचला का जघन्य उत्कृष्ट श्रंतर्मुहूर्त है, स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानुवंधी४और स्नोवेद का जघन्य श्रंतर्मुहूर्त है। विशेष स्नीवेदका [ जघन्य ] एक समय है तथा इन सबका साधिक दो छ्यासठ सागरमें किंचित न्यून उत्कृष्ट श्रंतर है। आठ कषाय का जघन्य श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है। नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र का जवन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक हो छ्यासठ सागर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है। तीन आयुका जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सागर शतपृथक्तव है। मनुष्यायु का जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट शतसहस्रसागरोपम पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक है। पर्याप्तकों में सागर शतपृथक्तव है।

§९४. त्रसोंमें-तीन आयुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्ट सागरोपम शतप्रथक्त्व है । मनुष्यायु का जघन्य अंतर्मुहूर्त्त, उत्क्रष्ट हो सागरोपम शतप्रथक्त्व पूर्व कोटि प्रथक्त्वसे अधिक है ।

<sup>(</sup>१) "पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्तएसु ः सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहीणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच अहण्णेण पिलदोवमस्त असंखेजादिभागो, अंतोसुहुनं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्मिहियाणि सागरोवमसदपुधत्तं । असंजदसम्मादिहिष्पहुिं जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं । उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्मिहियाणि सागरोवमसदपुधत्तं ।''—षद्खं अंतरा० ११४-१२१।

णाणि । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणुपुव्बि-आदाव-थावरादि० ४ जह० एग० उक्क० पंचासीदि-सागरोवमसदं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओ० उज्जोव० जह० एग०, उक्क० तेविहसागरोवमसदं । मणुस० मणुसाणु० उच्चा० देवगदि० ४ जह० एग०, उक्क० तेत्रीसं साग० सादिरेयाणि । ओरालि० ओरालि० अंगो० वज्जरिसभसंघडण० जह० एग०, उक्क०तिणि पलिदोव०सादिरेयाणि । आहारदुग० जह० श्रंतो०,उक्क०सगहिदी०। ५

§९५. पंचमण० पंचवचि०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदुगुं० चदुआयु० तेजाकम्म० आहारदुग० वण्ण० ४ अगुरु० उपघाद-णिमिणं तित्थयरं पंचंतराइयाणं णत्थि अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

ु९६. कायजोगीसु०-पंचणा० छदंसणा० सादासाद० चदुसंज० णवणोक० तिण्णिगदि-पंचजादि-चदुसरीर-छसंठा०-दो अंगोवंग-छसंघडण वण्ण० ४ तिण्णि-१० आणुपु० अगुरु० ४ आदाउज्जोव-दोविहाय० तसादि-दस-युगल-णिमिणं तित्थयरं णीचागो० पंचतराइयाणं जह० एग०, उक० अंतोमुहुत्तं । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त० पर्याप्तकोंमें दो सागरोपम शतपृथक्त्वमें कुछ कम है। नरकगित, ४ जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पच्यासी सागरोपमशत है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चानुपूर्वी और उद्योत का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट त्रेसठ सागरोपमशत है। मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र, देवगितचतुष्क का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है। औदारिक शरीर, औदारिक श्रङ्गोपांग, वज्रवृषम संहनन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। आहारकद्विक का जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट श्रपनो स्थित प्रमाण है।

§९५. पांच मनोयोग, पांच वचनयोगमें रे—५ ज्ञानावरण, ९दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६कषाय, भय, जुगुप्सा, ४ त्रायु, तेजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्णचतुष्क, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और ५ अंतरायोंका श्रांतर नहीं है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रांतर्मुहूर्त है।

\$9६. काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असाता, ४ संज्वलन, ९ नोकषाय, ३ गति, ५ जाति, ४ शरीर, ६ संस्थान, २ अगोपांग, ६ संहनन, वर्ण ४, ३ आनुपूर्वी, अगुरु-लघु ४, आताप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसादि १० युगल, निर्माण, तीर्थंकर, नीचगोत्र और पांच अंतरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट त्रंतर्मुहूर्त है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय,

<sup>(</sup>१) 'तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसुः सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिष्टीणमतरं केविचरं कालादो होदि? एगजीवं पहुच जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो, अंतोसुहुत्तं, उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुट्यकोडि—पुधत्तेणक्मिहियाणि वे सागरोवमसहस्साणि देस्णाणि, असंजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्त संजदाणमंतरं केविचरं कालादो, होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं, उक्कस्सेण वे सागरोवम सहस्साणि पुट्यकोडिपुधत्तेणक्मिहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देस्णाणि।''— षट्खं० अंतरा० १३९-१४५।

<sup>(</sup>२) "जोगाणुवादेण—पंचमणजोगि-पंचविचजोगीसु, कायजोगि-ओरालियकायजोगीसु भिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टि—संजदासंजद—पमच—अप्पमत्त संजद—सजोगिकेवलीणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? णाणेगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं । सासणसम्मादिष्टि—सम्मामिच्छादिङीणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं । चदुण्हमुवसामगाणमंतर केविचर कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं णिरंतरं । चदुण्हं खवगाणमोधं ।"—षट्खं० अंतरा० १५३, १५६-१५९ ।

बारसक ९ दोआयु ० आहारदुग ० णित्थ श्रंतरं । तिरिक्खायु ० जह ० श्रंतो ०, उक्क ० बाबीसवस्ससहस्साणि सादिरेयाणि । मणुसायु ० ओघं ० मणुसगदितिगं ओघं ।

§९७. ओरालिय०—पंचणाणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदुगुं० दो आयु० आहारदुगं० तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० उप० णिमिणं तित्थयरं पंचंतरा-५ इयाणं णितथ त्रंतरं। दो आयु० जह० श्रंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादिरे-याणि। सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतोग्रहुत्तं।

§९८. ओरालियमि०—पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलक० भयदुगुं० देवगदि० ४ ओरालिय—तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० तित्थ० पंचंत० णित्थि अंतरं । दो आयु० जहण्ण० अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१० §९९. वेउ व्वियकायजोगीसु—पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदुगुं० ओरालिय० तेजाकम्म० वण्ण० ४ अगुरु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमिणं तित्थयरं पंचंत० णित्थ अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एवं चेव वेउव्वियस्स मिस्स० । णविर दो आयु० णित्थ ।

§१००,आहार० आहारमिस्स०-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० पुरिस० भयदुगुं० १५ तेजाकम्म० देवायु० देवगदि० पंचिंदि० वेउव्विय<sub>० रि</sub>समचदु० वेउव्विय० श्रंगोवं०

देव-नरकायु और आहारद्विकका श्रंतर नहीं है। तिर्यंचायुका जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट साधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायुका ओघके समान है। मनुष्यगतित्रिकका भी श्रोघ के समान है।

§९७. औदारिक काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, देव-नरकायु, आहार द्विक, तैजस, कार्माण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर और ५ श्रंतरायोंका अंतर नहीं है । दो आयुका जघन्य अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक सात हजार वर्ष है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रंतर्भृहर्त है ।

§९८. औदारिकिमश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्र्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगित चार, औदारिक, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। दो आयु अर्थात् मनुष्य-तिर्येचायुका जघन्य तथा उत्कृष्ट श्रांतर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय और उत्कृष्ट श्रांतर्मुहूर्त है।

§९९. वैक्रियिक काययोग में —५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस, कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरु छु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थक्कर और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मृहूर्त अंतर है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोग का समझना चाहिए। विशेष, यहाँ मनुष्य-तिर्यचायु नहीं है।

§१००.आहारक और आहारकमिश्रकाययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण-शरीर, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अङ्गोपांग, वर्णचतुष्क, देवानुपूर्वी, अगुरुख्यु ४, प्रशस्त

वण्ण० ४ देवाणुपु० अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयरं उचागोदं पंचंतराइयाणं णित्थि अंतरं । सादासाद०-चदुणोक०-थिरादि-तिण्णि युगलं जह० एगस०, उक्क० श्रंतो०।

§१०१. कम्मइयकायजोगीस-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० तिण्णि-वेद-भयदुगुं०तिण्णि गदि-पंचजादि-चदुसरीर-छसंठाण-दोअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण० ५ ४ तिण्णि आणुपुन्वि-अगुरु० ४ दोविहायगदि-तस्थावरादिचदुयुगल-सुभगादि-तिण्णियुगल-णिमिणं-तित्थयरं णीचुचागोद-पंचंतराइयाणं णित्य अंतरं। सादासा० चदुणोक० आदाउज्जोव-थिराथिर-सुभासुभ० जस० अजस० जहण्ण० एगसमओ।

§१०२. इत्थिवेदेसु-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण०४ अगुरु० उपघाद-णिमिणं तित्थयरं पंचंतराइयाणं णित्थ अंतरं। थीणगिद्धि० ३ १० मिच्छ० अणंताणुबंधि० ४ जह०अंती०, उनक०पणवण्णं पत्तिदो० देखणाणि। सदासा०

विहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच गोत्र और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। साता-असाता वेडनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगळका जघन्य एक समय, उत्क्रप्ट अंतर्मु हुर्त है।

\$१०१. कार्माण काययोगियों में -५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्यात्व,१६कपाय, ३वेद, भय, जुगुप्सा, ३ गति नरकगित छोड़कर) ५ जाति, ४शरीर, ६ संग्थान, २ अंगोपांग, ६संहनन, वर्ण ४, ३ आतुपूर्वी, श्रगुरुछघु ४, दो विहायोगित, त्रस स्थावरादि ४ युगळ, सुभगादि ३ युगळ, निर्माण, तीर्थंकर, नीच-उच्च गोत्र और पाँच अंतरायोंका अंतर नहीं है। साता-असाता वेदनीय, ४ नो कपाय, आताप, उद्योत, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिका जघन्य उत्कृष्ट अंतर एक समय है।

[ित्रोपार्थ-कार्माणकाययोगका उत्कृष्ट काल उत्कृष्टसे तीन समय प्रमाण है। तीन समयके बीचमें अंतरका काल एक समयसे अधिक अथवा न्यून न होगा। एक समय बंधका होगा, एक समय अबंधका द्यौर एक समय पुनः बंधका। इस कारण जवन्य-उत्कृष्ट अंतर एक समय प्रमाण कहा है।

\$१०२. स्त्रीवेदमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुष्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। स्त्यानगृद्धिनिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी ४ का जघन्य अन्तर अंतर्भृहूत, उत्कृष्ट कुछ कम ५५ पल्य है।

[विशेषार्थ—मोहनीयकी २८ प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक पुरुपवेदी या नपुंसक-वेदी जीव ५५ पल्योपमवाली देवीमें उत्तम हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्णकर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्तकर अंतरको प्राप्त हुआ। अत्युक्ते अंतमें आगामी भवकी आयुक्तो बाँधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और मरण किया। इस प्रकार वृक्त कम ५५ पल्योपम स्नोवेदी मिथ्याद्य हिटका उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वादिका अंतर जानना चाहिए। (ध० टी० अंतरा० पृ० ९५)]

<sup>(</sup>१) गो० क० गा० ११६, ११९।

पंचणोकः पंचिंदिः समचदुः परघादुस्साः पसत्थिवि तसः ४ थिरादितिण्णियुगलः सुभग-सुस्सर-आदेः उच्चागोः जहः एगः उक्कः अंतोः । अहुकः जहः अंतोः , उक्कः पुव्वकोडिदेस्याः । इत्थिः णवुंसगः तिरिक्खगः एइंदियः पंचसंठाः पंचसंघः तिरिक्खाणुः आदा-उज्जोः अप्पसत्थविः थावर-दूभग- दुस्सर-अणादेः णीचाः जहः एगः उक्कः पणवण्णं पिलदोः देस्यणाणि । णिरयायु- जहः अंतोः । उक्कः पुव्वकोडितिभागं देस्याः । तिरिक्खायु-मणुसायु जहः अंतोः । उक्कः पिलदोवमसदपुधत्तं । देवायुः जहः अंतोः । उक्कः अहावण्णं पिलदोवः पुव्वकोडिपुधः । दोगदिः तिण्णि जादिः वेउव्विः वेउव्वियः अंगोः दोआणुपः सहुम-अपज्जतः साधारः जहः एगः [उक्कः] पणवण्णं पिलदोः सादिरेयाणि । मणुसगः

साता-श्रसाता वेदनीय, ५ नोकषाय, पंचेंद्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रांतमुंहूर्त है। आठ कषायोंका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है।

[विशेषार्थ-मोहनीयकी २८ प्रकृतिकी सत्तावाला कोई जीव मरण कर भाव स्नोवेदी पुरुष हुआ। एक कोटिपूर्वकी आयु प्राप्त की। गर्भसे लेकर आठ वर्ष बीतने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ-साथ सकल्लगंयमको भी प्राप्त किया। प्रश्चात् संक्लेशवश गिरकर अप्रत्या-स्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरणरूप ८ कषायका बंध करके मरण किया। इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण रूप आठ कषायों वंधकका श्रंतर कुछ कम एक कोटिपूर्व कहा है।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यंच गित, एकेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगिति, स्थावर, दुर्भग, दुम्वर, अनादेय और नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ५५ पल्य प्रमाण है। नरकायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम कोटिपूर्वका त्रिभाग है। तिर्यंचायु, मनुष्यायु का जघन्य श्रंतमुहूर्त, उत्कृष्ट पल्यशत-पृथक्त्व है।

[विशेषार्थ-कोई २८ मोहकी प्रकृतियोंको सत्तावाळा जीव स्नीवेदी था। मरणकर देवों में उत्पन्न हुआ। झहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्तवी हुआ (४) पश्चात् मिथ्यात्वी हो गया। तिर्यंच आयु अथवा मनुष्यायु का बंधकर मरण किया और पल्यशत प्रथक्तव कालप्रमाण परिश्रमण कर तिर्यंचायु या मनुष्यायुका बंध कर सम्यक्तव- सिहत हो मरण किया। इस प्रकार असंयत सम्यक् हृष्टि स्नीवेदी जीवकी अपेक्षा पल्यशत प्रथक्तव प्रमाण अंतर होता है। (ध० टी० श्रांतरा० प्र०९६)]

देवायुका जघन्य अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्ट ५८ पल्योपम पूर्वकोटि प्रथक्तव है। दो गति, तीन जाति वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, दो आनुपूर्वी सुक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणका जघन्य एक सभय, [उत्कृष्ट] कुछ अधिक ५५ पल्य है। मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक श्रंगी- ओरालिय० ओरालिय० ऋंगो० वज्जरिसभसंघ० मणुसाणु० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देस्र्णाणि । आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० पलिदोवमसदपु० ।

\$१०३. पुरिस०-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० णित्थ अंतरं ।
थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ अट्ठक० । इत्थिवे० ओघं । णिद्दापयला
ओघं । सादासा० सत्तणोक० पंचिंदि० तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ ५
पसत्थ० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल—सुभग—सुस्सर—आदे० णिमिणं तित्थयरं
उच्चागो० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णवंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थिव०
दूभग—दुस्सर० अणादे०णीचा० जह० एगस०, उक्क० बेछावट्टि-साग० सादि० तिण्णि
पिलदोवमाणि देखणाणि । णिरयायु० इत्थिवेदभंगो । दोआयु० जह० अंतो०,
उक्क०सागरोवमसदपुधत्तं । देवायु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । १०
णिरयगदि—चदुजादि—णिरयाणुप०—आदाउजो०—थावरादि० ४ जह० एगस० उक्क०
तेविद्दिसागरोवमसदं । एवं तिरिक्खगदिदुगं । मणुसगदिपंचगं जह० एग०, उक्क०
तिण्णि पिलदो० सादि० । देवगदि० ४ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।
आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं ।

§१०४. णवुंस०-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण० ४ <sub>१५</sub>

पांग, वज्र-वृपभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य है। आहारकद्विकका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पल्यशत पृथक्त्व है।

\$१०२. पुरुष वेदमें - ५ झानावरण, ४ दर्श नावरण, ४ संज्ज्वलन, ५ श्रंतरायोंका श्रंतर नहीं है। स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी ४, ८ कषाय, स्रोवंदका श्रोघके समान जानना चाहिए। निद्रा, प्रचलाका भी ओघके समान है। साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पंचेंद्रिय जाति, तैजस, कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगित, श्रम ४. स्थिरादि दो युगल.सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय और नीच गोत्र का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो छथासठ सागरमें कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है। नरकायुका स्त्रीवेदके समान जानना। मनुष्य, तिर्यंचआयुक्ता जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर शत-पृथक्त है। देवायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है। नरकाति, ४ जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ६३ सागरोपम शत है। तिर्यंचगित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। मनुष्यगितपंचकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। देवगित ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है।

§१०४. नपुंसकवेदमें- ५ ज्ञानावरण,६ दर्शनावरण,४ संडवलन,भय, जुगुप्सा, तैजस,कार्माण,

अगु० उप० णिमिणं पंचंत० णित्थ अंतरं। थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ इत्थि० णवंस० तिरिक्खगिद-पंचसंठा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० उज्जोव० अप्पसत्थ० दूमग० दुस्सराणादे० णीचागो० जह० अंतो०, एगस०। उक्क० तेत्तीससाग० देखणाणि। सादासादा० पंचणोक० पंचिंदि० समचदु० परघादुस्सास-पसत्थि० ५ तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल्त-सुभग-सुस्सर-आदंज्ञ० जह० एगस०, उक्क० अंतो-सुहुत्तं। अद्वक० दोआयु० वेउव्वि० छक्क० मणुसगिदितिगं आहारदुगं ओघभंगो। तिरिक्खायु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। देवायु० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देखणं। चदुजा० आदाव-थावरादि० ४ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादिरेयाणि। ओरालिय० ओरालियश्रंगो० वज्जरिसभ० जह० एकस०, उक्क० १० पुन्वकोडिदेखणा। तित्थय० जहण्णु० श्रंतो०। अवगदवेद०-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज०

वर्णचतुष्क, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण और ५ अंतरायोंमें अन्तर नहीं है । स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व,अनन्तानुवन्धो ४, स्नोवेद,नपुंत्रकवेद, तिर्णचगित, ५ संस्थान, ५ संहनन तिर्यचानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य अंतर्मुहूर्त अथवा एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तेतीस सागर है। "

[ियशेपार्थ-मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव मिश्यात्वयुक्त हो, सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्ण कर (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त किया। आयुके अन्तमें मिश्यात्वको पुनः प्राप्त करके (४) आयुको बांध (५) विश्राम छे (६) मरा और तिर्यंच हुआ। इस प्रकार छह श्रंतमुंहूतोंसे कम तेतीस सागरोपम नपुंसकवेदी मिश्यात्वीका उत्कृष्ट अंतर रहा। (पृ. १०७) यही अंतर मिश्यात्व आदि प्रकृतियोंका होगा।

काता असाता वेदनीय, ५ नोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशन्त विहायोगित, त्राप्त हिमरादि दो युगल, सुभग, सुरगर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। ८ कपाय, २ आयु, वैकियिक षट्क, मनुष्यगितित्रिक, आहारकि हिकका भोघवत् जानना चाहिए। तिर्यंच आयुका जघन्य श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर शतप्रथक्त है। देवायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग है। जाति ४, भाताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वश्र-वृषभसंहननका जघन्य एक समय उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है। तीर्थक्करका जघन्य-उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

े अपगत वेदमें- ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्जलन, यश कीर्ति, उच्चगोत्र,

<sup>(</sup>१) " णउंसगचेदेमु मिच्छादिर्टीणमतरं केवचिरं कालादो होदि ? " एक्जीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुनं, उक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देस्णाणि ।" – पट्खं अंतरा० २०७–९।

<sup>(</sup>२) "अवगदवेदेसु अणियष्टि-उवसम-सुहुम-उवसमाणमतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"-पह्खं ० अंतरा० २१४-२१७ ।

जसिंग उचागो० पंचंत० जहण्णू० अंतो० । सादावे० णितथ अंतरं।

\$१०५. कोघ०-पंचणा० सत्तदंसणा० मिच्छ० सोलसक० चदुआयु० आहारदुग० पंचंत० णित्थ अंतरं । णिदा-पचला० जहण्णु० अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उनक० अंतो० । माणे-तिण्णि संजलणाणं णित्थ अंतरं । मायाए दोण्णि संजलणाणं णित्थ अंतरं । सेसाणं कोधभंगो । लोभे-पंचणा० सत्तदंसणा० मिच्छ० बारसक० चदुआयु० आहारदुगं ५ पंचंत० णित्थ अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उनक० अंतोग्र० । णविर णिदापचला जहण्णु० अंतो० । अकसाई-साद० णित्थ अंतरं । केवलणाण-यथान्खाद० केवलदंस० एवं चेव ।

११०६.मदि० सुद०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णिन्थ अंतरं । सादासा० छण्णोक० पंचिदि० १० समचदु० परघादुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ०

४ अंतर।योंका जघन्य उत्कृष्ट श्रंतर्मुहूर्त है । साता वेदनीय का श्रंतर नहीं है ।

\$१०५ कोधमें-५ ज्ञानावरण, ७ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, ४ आयु, आहा-रकद्विक और ४ अंतरायोका अंतर नहीं है। निद्रा, प्रचला का जघन्य-उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है।

[विशेषार्थ—निद्रा, प्रचलाका बंध अपूर्वकरणके प्रथमभागपर्यंत होता है । इन प्रकृतियों का बंधक जीव उपशमश्रेणीका आरोहण करके, उपशांतकषाय पर्यंत चढ़कर तथा उतरते हुए अपूर्वकरणके प्रथमभागमें पुनः बंध प्रारंभ कर देता है। इस कारण इनका जघन्य उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त प्रमाण कहा है।

शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक रुमय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

मानमें-३ संज्वलनका अंतर नहीं है। मायामें-दो संज्वलनका अंतर नहीं है। होष प्रकृतियोंमें कोधके समान भंग जानना चाहिए।

लोभकपायमें - प्रज्ञानावरण, ७ दर्शनावरण, भिश्यात्व, १२ कपाय, ४ आयु, आहारकद्विक और ५ अंतरायों का अंतर नहीं है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। विशेष-निद्रा, प्रचलाका जघन्य-उत्कृष्ट श्रम्तर्मुहूर्त है।

अकषायीमें-सातावेदनीयका अंतर नहीं है।

[विशेपार्थ-सातावेदनीयका अप्रमत्तसे लेकर सयोगीकेवली पर्यंत निरंतर वंब होता है। इस कारण उपशांतकपाय या श्लीणकषायमें साताका अंतर नहीं बताया है।]

केवलज्ञान, यथाख्यात संयम, केवलदर्शनका अकषायकी तरह वर्णन जानना चाहिए।

\$१०६. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात. निर्माण तथा ४अंतरायोंका अंतर नहीं है।

[विशेषार्थ-ज्ञानावरणादिके अबंधक उपशांत कपायादि गुणस्थानमें होंगे। इन कुज्ञान-युगलमें आदिके दो गुणस्थान ही पाये जाते हैं। इससे ज्ञानावरणादिका अंतर नहीं कहा।]

साता-असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, पंचेंद्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात,

जह० एग०, उक्क० अंतो०। णवुंस० ओरालियस० पंचसंठा० ओरालिय० अंगो० छसंघ० अप्पात्थिवि० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्र०। तिण्णि आयु० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखेजपोग्गल-पिर्यष्टं। तिरिक्खायु० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमत्तदपुधत्तं। वेउन्वियछक्क० प्रतिः एग०, उक्क० अणंतका [ल] मसंखेज्ज०। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० उज्जोव० जह० एग०, उक्क० एक्कतीसं साग० सादि०। मणुसगदितिगं ओघं। चदुजादि० आदाव-थावरादि० ४ जह० एगस०, उक्क० एक्कतीसं सागरो० सादिरेयाणि। एवं अन्भवसिद्धियमिच्छादिद्धिस्स।

§१०७. विभंगे-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदु० णिरय० १० देवायु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णित्थि ऋंतरं । दोआयु० देवोघं । सेसाणं० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

§१०८. आभि० सुद० ओधि०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० सादासा० सत्तणोक० पंचिंदि० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थवि० तस० ४ थिरादि-

उच्छ्वास, प्रशस्तिविद्दायोगित, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औरादिक अंगोपांग, ६ संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य है।

तीन आयु अर्थात् देव, नर, नरक आयुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। तियंच आयुका जघन्य द्यंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सागर शत-पृथक्त्व है। वैक्रियिक षटक्का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। तिर्यंच गति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, उद्योतका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक इक्तीस सागर है। मनुष्यगिति- त्रिकमें ओघकी तरह जानना चाहिए। ४ जाति, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट साधिक इक्तीस सागर है। अभव्यसिद्धिकमिथ्यादृष्टिका भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

§१०७ विभंगाविधमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरक, देवायु, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। दो आयुका देवोंके ओघवत् जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है।

§१०८. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरु-छघु ४, प्रशस्त विद्योगिति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगोत्र तथा ५ अंतरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मु हूर्त है।

१०

दोण्णियुगल-सुभग-सुस्सर-आदे० णिमिणं तित्थयरं उच्चागोद-पंचंत० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अट्ठकसायाणं जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिदेस्रणा। दोआयु० देवगदि० ४ जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। मणुसगदिपंचगं जह० वासपुधत्तं, उक्क० पुन्वकोडि०। आहारदुगं जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसागरो० सादिरेयाणि। एवं ओधि [दं०] सम्मादिट्टित्ति।

§१०९. मणपञ्जवणा०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० पुरिस० भयदु० देवगदि-पंचिदि० चदुसरीर० समचदु० दोअंगो० वण्ण० ४ देवाणुपु० अगुरु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंत० जहण्णु० अंतो०। सादासा०-चदुणोक० थिरादितिण्णियु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। देवायु० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देख्णा।

[विशेषार्थ-ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बंधक जीव उपरामश्रेणीका आरोहण कर जब उपरांतकषाय गुणस्थानमें पहुँचा, तब इन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बंध रुक गया । बादमें जैसे ही वह जीव नीचे गिरा कि इनका बंध पुनः प्रारंभ हो गया । इस दृष्टिसे इन ज्ञानोंमें बंधका अंतर ज्ञधन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भु हूर्त प्रमाण कहा गया है ।]

श्राठ कपायोंका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्क्राप्ट कुछ कम पूर्व कोटि है !

[विशेषार्थ—एक मनुष्यने अविरत दशामें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण- रूप कषायाष्टकका बंध किया। आठ वर्षकी उमरके अनंतर सम्यक्त्व तथा महाव्रतको एक साथ धारण कर एक पूर्व कोटिसे बचो आयु प्रमाण महाव्रती रह मरणकालमें असंयमी बन पुनः ८ कषायोंका बंध करके मरण किया। इस प्रकार देशोन पूर्व कोटि अंतर होता है।]

दो आयु, देवगित ४ का जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्क्रष्ट वृक्त अधिक ३३ सागर है। मनुष्य गितपंचकका जघन्य वर्षपृथक्त्व और उत्क्रष्ट पूर्वकोटि है। आहारकद्विकका जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्क्रष्ट साधिक ६६ सागर है।

अवधिदर्शन तथा सम्यक्त्वमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

§१०९ मनःपर्ययज्ञानमें-५ ज्ञानावरण, ६दर्शनावरण, ६संज्यलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पंचेन्द्रिय जाति, ४ शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी,अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उचगोत्र और ५ अंतरायका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

[विशेषार्थ-कोई मनःपर्ययज्ञानी उपशमश्रेणी चढ़कर उपशांतकषाय गुणस्थानमें पहुँचा, तब अंतर्मुहूर्तपर्यन्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका अवंग हो गया। पश्चात् वह सूक्ष्मरणंपरायादि गुणस्थानोंमें उतरा, तो पुनः उन प्रकृतियोंका बंध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार यहां अंतर जघन्य, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त प्रमाण कहा है। ]

साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय स्थिरादि ३ युगलका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। देवायुका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उकुष्ट कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग है। §११०. एवं संजद०। एवं चेव सामाइ० छेदो० परिहार० संजदासंजदाणं।
णविर धुविगाणं णित्थि अंतरं । सुहुमसंपराइयस्स सन्वपगदीणं णित्थि अंतरं ।
असंजदे धुविगाणं णित्थि अंतरं । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४
इत्थि० णवंस० तिरिक्खगिदि−पंचसंठा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० अप्पसत्थिव०
५ उज्जो० दूभग−दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह० उक्क० तेत्तीसं० साग० देख्रणा।
णविर थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ जह० अंतो०। चदुआयु०
वेउिव्वयछक्क० मणुसगिदितिगं च ओघं। एइंदिय-दंडओ तित्थयरं च णवंसकवेदभंगो।

**६१११. चक्खुदंस० तसपञ्जत्तमंगो । अचक्खुदंसणं ओ**घं ।

ु११२. किण्णाए–पंचणा० छदंसणा० वारसक० भयदुगुं० तेजाकम्म० वण्ण० ४ १० अगु० उप० णिमि० तित्थयर–पंचंत० दो-आयु० णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि० ३

[विशेषार्थ-कोई एक कोटिपूर्वकी आयुवाला जीव मनःपर्ययज्ञानी हुआ । आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर देवायुका प्रथम अंतर्मुहूर्तमें बंध किया। इसके अनंतर मरणकाल आनेपर पुनः आयुका बंध किया। इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग देवायुका स्रंतर होगा।]

ु११० संयममें इस प्रकार है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि तथा संयता-संयतोमें भी इस प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहां ध्रुव प्रकृतियोंमें अंतर नहीं है।

सूक्ष्मसांपरायमें — सर्वे प्रकृतियोंका अंतर नहीं है। असंयतमें - ध्रृत्र प्रकृतियोंका अंतर नहीं है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्त्र, अनंतानुबंधी ४,स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, तिर्यंचगित, ५ संस्थान ५ संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, अप्रशस्तिवहायोगित, उद्योत, दुर्भग, दुस्त्रर, अनादेय, नीच गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है।

[विशेषार्थ—कोई मनुष्य या तिर्शक्त मोहतीयकी र अकृतियोंकी सत्तावाला मरणकर सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्णकर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो वेदकसम्यक्त्वी हुआ (३) उस समय मिध्यत्वादि प्रकृतियोंका वन्ध रुका। इस प्रकारको अवस्या आयुके अल्पकाल अवशेष रहने तक रही। परचात् वह जीव मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ। (४) इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः तिर्शक्त आयुका बंधकर (५) विश्राम ले (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्म हूर्त कम तेतीस सागर प्रमाण मिध्यात्यादिका बंध नहीं होनेसे उतना अन्तर रहा। (ध॰ टी॰ अतरा॰ पृ॰ १३४)]

विशेष यह है कि स्यानगृद्धि ३, मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबंधी ४ का जघन्य अंतर्मुहूर्त है। चार आयु. वैक्रियिक षट्क, मनुष्यगतित्रिकमें ओघवत् जानना चाहिए। एकेन्द्रिय दंडक तथा तीर्थंकरमें नपुंसकवेदके समान भंग जानना चाहिए।

§१११. चक्षुदर्शनमें-त्रस पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए। अचक्षुदर्शनमें–ओघवत् जानना चाहिए।

§११२. कृष्ण्लेक्यामें-५ज्ञानावरण,६ दर्शनावरण, १२कषाय, भय,जुगुप्साः तैजस,कार्माण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर, ५ अंतराय, २ आयुका अंतर नहीं है। मिच्छ० अणंताणु० ४ जह० अंतो० । इत्थि० णवुंसक० दोगदि० पंचसंठा० पंचसंघ० दोआणु० उज्जो० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्स० अणादे० णीचुचागो० (१) जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस० । दोआयुगस्स णिरयभंगो । । वेउव्विय० वेउव्विय० अंगो० जह० एगस०, उक्क० बावीसं सा० (१) । सेसाणं जह० एगस०, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । ५ एवं णील-काऊणं । णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । वेउव्वि० वेउव्व०अंगो० जह० एग०, उक्क० सत्तारस—सत्तसागरो० ।

§११३. तेउ०-पंचणा० छदंसणा०बारसक० भयदु० ओरालिय० आहारतेजाकम्म०

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिश्यात्व, अनंतानुबंधी ४ का जघन्य अंतर्मुहूर्त, है [ उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है ]

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, २ गति, ५ संस्थान, ५ संह्नन, २ आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र, उच्चगोत्र (१) का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३३ सागर है।

[विशेषार्थ-यहाँ उच्चगोत्रका अन्तर देशोन ३३ सागर कहा है, किन्तु यह बात चिंतनीय है कि जब उच्चगोत्रका बंधकाल कृष्णलेश्याकी अपेक्षा देशोन ३३ सागर कहा है तथा नीचगोत्रका बंधकाल साधिक ३३ सागर कहा है, तब उच्चगोत्रका अंतर या नीचगोत्रका बन्धकाल समान रूपसे साधिक ३३ सागर कहा जाना चाहिए था।]

दो आयुका नरकगतिके समान जानना चाहिए।

वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट २२ (१) सागर जानना चहिए। शेषका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

[विशेषार्थ-कृष्णलेश्यायुक्त मनुष्य या तिर्यंचने वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगका बंध किया और मरण कर सातवीं पृथ्वीमें उत्पन्न हो ३३ सागरप्रमाण आयु प्राप्त की। वहाँ जीवनपर्यन्त कृष्णलेश्याके होते हुए भी वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांगका बंध नरकगतिके कारण नहीं हो सका। आयु पूर्ण होनेपर मरण कर तिर्यंच हुआ, जहाँ पुनः उक्त प्रकृतियोंका बन्ध होने लगा। इस प्रकार उपरोक्त प्रकृतिद्धयका उत्कृष्ट अंतर तेतीस सागर निकलता है। अतः प्रतीत होता है कि 'बाबीसं' के स्थानपर 'तेतीसं' पाठ ठीक होगा।]

इसी प्रकार नील तथा कापोत लेश्यामें जानना चाहिए। विशेष, मनुष्यगतित्रिकमें सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट सत्रह सागर तथा सात सागर अंतर है।

[विशेषार्थ-कृष्णलेश्याके समान नील तथा कापीतलेश्यायुक्त दो जीवोंने वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक अंगोपांगका बन्ध करके मरण किया और क्रमशः पाँचवें तथा तीसरे नरकमें जन्म धारण किया। वहाँ सत्रह सागर तथा सात सागरपर्यंत उक्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध नहीं हो सका। पश्चात् मरण कर वे मनुष्य या तिर्थंच हुए, जहाँ उन प्रकृतियोंका पुनः बंध हो सका। इस प्रकार सत्रह तथा सात सागर प्रमाण श्रंतर सिद्ध हुआ।]

§११३. तेजोलेक्यामें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक,

आहार० अंगो० वण्ण० ४ अगु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमिण-तित्थयर-पंचंत० णित्थ अंतरं । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ जह० अंतो० । इत्थि० णवुंस० तिरिक्खगिदि० एइंदिय० पंचसंठाण० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० आदाउज्जो० अप्प-सत्थिव० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह० एग०, उक्क० बेसागरो० सादिरे० । ५ सादासाद-पंचणोक० मणुसग० पंचिदि० समचदु० ओरालिय० अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु० पसत्थिव० तस० थिरादिदोण्णियुगल-सुभग-सुस्सर-आदे० उचागो० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० देवोघं । देवायुगं णित्थ अंतरं । देवगदि०४ जह० दसवस्ससहस्साणि अथवा पलिदोवमसादिरेयाणि । उक्क० बेसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

१० §११४. पम्माए-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० पंचिदिय० चदुसरीरओरालियअंगो० आहारस० अंगो० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमिणं तित्थयरं
पंचेत०णितथ अंतरं। सेसं तेउभंगो। णवरि सगद्विदी भाणिदव्वा। एइंदिय-आदाव-थावरं
णितथ [अंतरं] । देवगदि०४ जह० बेसाग० सादि०, उक्क० अद्वारससाग० सादिरे०।

भाहारक तैजस कार्माण शरीर, आहारक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, ब'दर, पर्याप्तक, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थं कर तथा ४ त्रंतरायोंका त्रंतर नहीं है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी ४ का जघन्य श्रंतर्मुहूर्त [ और उदकृष्ट साधिक दो सागर ] है।

[विशेषार्थ-तेजोलेश्यावाले किसी मिथ्यात्वी जीबने सौधर्मद्विकमें उत्पन्न हो साधिक दो सागर प्रमाण स्थिति प्राप्त की। वहाँ छहों पर्याप्ति पूर्णकर विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त्वको प्रहण कर आयुके श्रांतमें मिथ्यात्वी हो मरण किया। उसकी अपेक्षा यहाँ मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट श्रांतर साधिक दो सागरोपम कहा है।]

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यंचातुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्तर, अनादेय तथा नीचगोत्र का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो सागर है। साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वअवृष्य संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहा-योगित, त्रस, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्तर, आदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है। तिर्यंचायु-मनुष्यायुका देवोंके ओघ समान है। देवायुका श्रंतर नहीं है। देवगित ४ का जघन्य दस हजार वर्ष अथवा साधिक पल्यप्रमाण है। उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागर है।

§११४. पद्मालेक्यामें-५ ज्ञानावरण ६ दर्शनावरण, ६२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, चार क्रारीर, (आहारकको छोड़कर) औदारिक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक श्रंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तीर्थंकर तथा ५ श्रंतरायों के बंधकों का श्रंतर नहीं है। शेषका तेजोलेश्याके समान भंग जानना चाहिए। विशेष यह है कि अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण अंतर प्रहण करना चाहिए। यहाँ एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका अंतर नहीं है।

\$११५. सुक्काए—पंचणा० छदंसणा० सादासा० चदुसंज० सत्तणोक० पंचि-दि० तेजाकम्म० समचदु० वज्जिरस० वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थवि० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल—सुभग—सुस्सर—आदे० णिमि० तित्थयरं उचागोद—पंचंत० जह० एगस०, उक्क० अंतो०। णविर णिहा—पचला ओघं। थीणिगिद्धि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ जह० अंतो०। इत्थि० णवंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूभग- ५ दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह० एगस०, उक्क० एक्कत्तीसं साग० देखणा०। अडुक० देवायु० मणुसग० ओरालिय० ओरालियअंगो० मणुसाणु० णित्थ अंतरं। मणुसायु० देवोघं। देवगदि० ४ जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। आहार-दुगं जहण्णु० श्रंतो०। भवसिद्धिया ओघं।

[विशेषार्थ-एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरका बंध सौधर्मद्विक पर्यन्त होता है। वहाँ पीत-लेश्या पायो जाती है। पद्मलेश्यामें इनका बंध नहीं है, अतः अंतर नहीं कहा है।]

देवगति ४ का जघन्य साधिक दो सागर तथा उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है।

[विशेषार्थ-पद्मलेश्यावाले देवोंकी जघन्य स्थिति साधिक दो सागर है और उत्कृष्ट साधिक १८ सागर है। इनके देवगतिचतुष्कका बंध नहीं होगा। इस अपेक्षा उपरोक्त अंतर कहा है।]

\$११५. शुक्ललेइयामें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असातावेदनीय. ४ संज्वलन,७ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्न संस्थान. वअवृषभ-संहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस ४, स्थिरादि ो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र तथा पंच अंतरायोंका जवन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। विशेष-निद्राप्त्रचलाका ओघवत् जघन्य, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी ४ का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है। [ उत्कृष्ट कुछ कम इकतीस सागर है। ]

[विशेषार्थ-शुक्छलेश्यावाला द्रव्यिलंगी जीव ३१ सागरोंकी स्थितिवाले श्रांतिम भैवेयकमें एत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंको पूर्णकर, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। श्रायुके अंतमें पुनः मिथ्यात्वको प्राप्तकर मरण किया। इस प्रकार देशोन ३१ सागर प्रमाण मिथ्यात्वीका उत्कृष्ट श्रांतर हुआ। इस अपेक्षा मिथ्यात्व श्रानंतानुबंधो आदिका श्रांतर उतना ही कहा गया है।]

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ५संस्थान, ५संहनन, अप्रशस्त विहायोगिति दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच-गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ३१ सागर है। आठ कषाय, देवायु मनुष्यगित, स्त्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्रंगोपांग, मनुष्यानुपूर्वीका श्रंतर नहीं है। मनुष्यायुका देवोंके स्त्रोघ समान है। देवगित ४ का जघन्य अंतर्भ हूर्त, उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है। आहारकि दिकका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्भ हूर्त है।

भव्यसिद्धिकोंमें-ओघवत जानना चाहिए।

§११६. खइगसम्मादिहि धुविगाणं अद्वकसायाणं च ओधिमंगो। मणुसायु देवोघं। देवायु० जह० श्रंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देखणा। मणुसगदिपंचगं णित्थि श्रंतरं। देवगदि० ४ आहारदुगं जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। सादादीणं ओधिभंगो।

§११७. वेदगे धुविगाणं तित्थयरस्स च णित्थ स्रंतरं। अद्वकः दोआयुः मणुसगिद-पंचगं ओधिमंगो । देवगिदः ४ जहः पिलदोवमः सादिः, उक्कः तेत्तीसं सागः। आहारदुगं जहः स्रंतोः, उक्कः छावद्विसागरोः देखणा, अथवा तेत्तीसं सादिरेः। सेसाणं जहः एगः उक्कः अंतोः।

§११८. उवसम०-पंचणा० चदुदंस० सादासाद० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिंदि० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ थिरादिदोण्णियुग०

\$११६. क्षयिकसम्यक्त्वमें-ध्रुव प्रकृति तथा आठ कषायोंका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए। मनुष्यायुका देवोंके ओघ समान है। देवायुका जघन्य अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटिका त्रिभाग है।

[विशेषार्थ—कोई क्षायिकसम्यक्त्वी जीव एक कोटिपूर्वकी आयुवाला मनुष्य उत्पन्न हुआ। आयुका त्रिभाग शेष रहनेपर उसने आगामी देवायुका बंध किया और आयुके पूर्ण होनेके पूर्व पुनः उसी आयुका बंध किया। इस प्रकार कुछ कम एक कोटि पूर्वका त्रिभाग देवायुका अंतर रहा।]

मनुष्यगतिपंचकमें अंतर नहीं है । देवगित ४, आहारकद्विकका जघन्य अंतर्मुहूत, उत्क्रष्ट साधिक ३३ सागर है। सातादि प्रकृतियोंका अविद्वानके समान भंग जानना चाहिए।

§११७. वेदकसम्यक्त्वमें ध्रुव प्रकृतियों तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्रंतर नहीं है । आठ कषाय, (अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४ दो आयु, मनुष्यगतिपंचकका स्रविज्ञानके समान भंग जानना चाहिए। देवगित ४ का जघन्य साधिक पत्य है तथा उत्कृष्ट ३३ सागर है।

[ितरोषार्थ-किसी वेदकसम्यक्त्वो मनुष्यने सुरचतुष्कका बंध करनेके अनंतर मरण करके सौधमिद्धिक या सर्वार्थसिद्धिमें जन्म धारण किया। वहाँ सौधमिद्धिककी जघन्य आयु साधिक पल्यप्रमाण वेदकसम्यक्त्वी रहा और सुरचतुष्कका बंध नहीं हुआ। मरणके बाद पुनः मनुष्य हो उनका बंध प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें तेतीस सागरप्रमाण वेदक सम्यक्त्वयुक्त रहकर सुरचतुष्कका बंध नहीं किया। मरण करके मनुष्य हो सुरचतुष्कका बंध पुनः प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पूर्वीक बंधका अंतर जानना चाहिए।

आहारकद्विकका जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम ६६ सागर है। अथवा साधिक तेतीस सागर है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रंतमु हूतं है।

११८.उपशमसम्यक्त्वमें-५ज्ञानावरण, ४दर्शनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संडवलन, ७नोकषाय, पंचेद्रियजाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रशंस्थान, वण ४, अगुरुष्णु ४,

सुभ० सुस्सर० आदे० णिमि० तित्थय० उचागो० पंचंत० जह०एग०, उक्क० श्रंतो०। णिदा-षयला० अट्ठक० देवगदि० ४ आहारदुग० जहण्णु० अंतो०। मणुस-गदिपंचगं णित्थि श्रंतरं।

§११९. सासणे-पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदुगुं० तिण्णिआयु० पंचिंदि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमिणं पंचंत० णित्थि अंतरं। सेसाणं जह० ५ एग०, उक्क० अंतो०।

§१२०. सम्मामि०-दो वेदणीय-चदुणोक० थिरादितिण्णियुग० जह० एग० उक्क० श्रंतो०। सेसाणं णत्थि श्रंतरं।

§१२१. सिंण-पंचिदियपज्जत्तभंगो । असिंग-धुविगाणं णित्थि श्रंतरं । चदुआयु० वेउव्वियछक्क० मणुसगिदितिगं च तिरिक्खोघं । सेसाणं जह० एग०१० स०, उक्क० श्रंतो०।

§१२२.आहारगे–पंचणा० छदंसणा० सादासाद० चदुसंज० सत्तणोक० पंचिंदिय०

प्रशस्तविहायोगित, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय निर्माण, तीर्थंकर, उन्नगोत्र तथा पंच श्रंतरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतमु हूर्त है।

[विशेषार्थ-किसी उपशमसम्यक्त्वी जीवने उपशमश्रेणीका आरोहण कर जब उपशांत-कषाय गुणस्थान प्राप्त किया, तब ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बंधकी व्युच्छित्त हो गयी पुनः नीचे गिरनेपर उन प्रकृतियोंका बंध प्रारंभ हो गया। इस दृष्टिसे यहाँ अंतर कहा है।]

निद्रा-प्रचला, आठ कषाय, देवगति ४, त्राहारकद्विकका जघन्य उत्कृष्ट श्रंतम् हूर्त है।

[ित्रोषार्थ--निद्रादिका बंधक कोई उपशमसम्यक्त्वी उपशम श्रेणीमें चढ़ा । वह जब अपूर्व करणके श्रांतिमभाग तथा आगेके गुणस्थानोंमें चढ़ा, तब निद्रादिका बंध होना रुक गया । पश्चात् नीचे उतरनेपर पुनः बंध आरंभ हो गया । इसका श्रंतर अंतर्मु हूर्त प्रमाण होगा ।]

मनुष्यगतिपंचकका अंतर नहीं है।

\$११९. सासादनसम्यक्त्वमें—५ ज्ञानावरण. ९ दर्शनावरण. १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकको छोड़ तीन आयु, पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है। शेष प्रकृतियोंका जधन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है।

§१२०. सम्यक्त्विमथ्यात्वीमें-दो वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलका जघन्य पक समय, उत्कृष्ट अंतर्भुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंमें अंतर नहीं है।

§१२१. संज्ञीमें-पंचेन्द्रियपर्याप्तकका भंग जानना चाहिए। असंज्ञीमें-ध्रुव प्रकृतियोंका अंतर नहीं है। चार आयु, वैक्रियिकषट्क, मनुष्यगतित्रिकका तिर्यंचोंके ओघ समान जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है।

§१२२. आहारकमें-४ झानावरण, ६ दर्शनावरण, साता-असातावेदनीय, संब्वछन ४,

तेजाक समचदु वण्ण ४ अगु ४ पसत्थवि तस ४ थिरादि दोण्णियुग असम्म-सुस्सर-आदे णिमिणं तित्थयर-पंचत जह एग ०, उक्क अंतो । णविर णिद्दा-पचलाणं जहण्ण अंगो । तिण्णि आयु आहारदुगं जह अंतो ०, उक्क अंगुलस्स असंखेजो भागो । एवं चेव वेउ विवयछक्क मणुसगदितिगं च । णविर जह ५ एगस । ओरालिय अोरालिय अंगो ० वज्जिरस जह ० एग ०, उक्क ० तिण्णि पिलदो ० सादिरे ० । सेसाणं ओघं । आणाहार ० कम्मइगभंगो ।

## एवं अंतरं समत्तं।

७ नोकषाय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस-कर्माण-शरोर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुष्ण ४, प्रशस्तविहायोगिति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल सुभग सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थं कर तथा पंच अंतर्गयों का जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। विशेष, निद्रा-प्रचलाका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। ३ आयु, आहारकद्विकका जघन्य अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट अंगुलके असंख्यातवें भाग है। इसी प्रकार वैकियिकषट्क, मनुष्यगतित्रिकका जानना चाहिए। विशेष, इनका जघन्य एकसमय प्रमाण है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र-ष्रप्यसंहननका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है। शेष प्रकृतियोंका ओघवत् है।

अनाहारकोंमें - कार्माण काययोगके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ।



<sup>(</sup>१) "आहाराणुवादेण सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिन्छोदिद्दीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पड्डच जहण्णेण पलिदोवमस्स अराखेजदिभागो, अंतोमुहुचं । उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेजदिभागो, असंखेजजासखेज्जाओ ओसप्पिणि—उस्सिप्पिणीओ । असंजदसम्मादिट्टिप्पहुढि जाव अप्पमचसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुचं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेजजादभागो, असंखेज्जाओ ओसप्पिणि—उस्सिप्पणीओ।"—षद्खं०द्यंतरा० ६८४-९०।

## [ सिंगयासपरूवणा ]

§१२३. सिण्णयासी दुविधी सत्थाणसिण्णयासी, परत्थाणसिण्णयासी चेव। सत्याणसिण्णयासे पगदं। दुविधी णिद्देसी ओघेण आदेसेण य।

§१२४. तत्थ ओघेण-आभिणिबोधिय-णाणावरणीयं बंधंतो चदुण्णं णाणावरणी-याणं णियमा बंधगो । एवमेक्कमेक्कस्स बंधगो । णिद्दाणिद्दं बंधंतो अहद्ंसणावरणीयाणं णियमा बंधगो । एवं थीणगिद्धितियस्स । णिद्दं बंधंतो थीणगिद्धितियं सिया बंधगो <sup>५</sup> सिया अबंधगो, पंचदंसणावरणीयाणं णियमा बंधगो । एवं पचला० । चक्खुदंसणा०

## [ सन्निकर्पशरूपणा ]

§१२३. सन्निकर्ष दो प्रकारका है, एक स्वस्थान सन्निकर्ष और दूसरा परस्थान सन्निकर्ष है। यहां स्वस्थान सन्निकर्ष प्रकृत है। उसका ओघ और आदेशकी अपेचा दो प्रकारसे निर्देश करते हैं।

[ितरोपार्थ-स्वस्थान सिन्नकर्षमें एक साथ बँधनेवाडी एकजातीय प्रकृतियोंका महण किया गया है। परस्थान सिन्नकर्षमें एक साथ बँधनेवाली सजातीय एवं विजातीय प्रकृतियोंका प्रहण किया गया है।]

§१२४. ओघसे—आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाला शेष श्रुतादि ज्ञानावरण-चतुष्टयको नियमसे बाँधता है। इसी प्रकार एक प्रकृतिका बंध करनेवाला ज्ञानावरणकी शेष प्रकृतियोंका बंधक है।

[विशेषार्थ-ज्ञानावरण की मिति, श्रुत, अविधि, मनःपर्ययः, केवलज्ञानावरणरूप किसी भी प्रकृतिका बंध होनेपर शेष चार प्रकृतियोंका भी नियमसे बंध होगा। ऐसा नहीं है कि अविधिज्ञानावरणका तो बंध होता रहे और मनःपर्ययज्ञानावरणादिका बंध न हो। पाँचों ज्ञानावरणके भेदोंका सदा एक साथ बंध होता रहता है।]

निद्रानिद्राका बंध करने वाला ८ दर्शनावरणका नियमसे बंधक है। इसी प्रकार स्यानगृद्धित्रिकमें भी समझना चाहिए। निद्राका बंधक स्यानगृद्धित्रिकका बंधक है भी और नहीं
भी है। किन्तु वह दर्शनावरणपंचक अर्थात् चक्षु-अचक्षु-अवधि-केवलदर्शनावरण तथा
प्रचलाका नियमसे बंधक है।

[विशेषार्थ-स्त्यानगृद्धित्रिकका बंध सासादन गुणस्थान तक होता है और िद्राप्रकृतिका अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथमभागपर्यन्त बंध होता है, अतः निद्राका बंध होनेपर स्त्यानगृद्धि-

बंध० पंचदंसणा० सिया बंधगो सिया अबंधगो, तिण्णि दंसणावरणीयाणं णियमा बंधगो। एवं तिण्णि दंसणा०। सादं बंधंतो असादस्स अबंधगो। असादं बंधंतो सादस्स अबधगो।

§१२५. मिच्छत्तं बंधंतो सोलस कसाय-भयदुगुंच्छाणं णियमा बंधगो। इत्थिवेदं ५ सिया बंधगो, सिया अबंधगो। पुरिसवेदं सिया बंधगो, सिया अबंधगो। णवुंसगवेदं सिया बंधगो, ण चेत्र अबंधगो। हस्स-रिद् सिया बंधगो सिया अबंधगो। तिण्णि वेदाणं एकदरं बंधगो, ण चेत्र अबंधगो। इस्स-रिद् सिया बंधगो सिया अबंधगो। अरिद-सोगाणं सिया बंधगो सिया अबंधगो। दोण्णं युगलाणं एकदरं बंधगो ण चेत्र अबंधगो।

े१२६. अणंताणुबंधिकोधं बंधंतो मिच्छत्तं सिया बंधगो सिया अबंधगो, १० पण्णारसकसाय-भयदुगुंच्छाणं णियमा बंधगो। इत्थिवेदं सिया बंधगो, पुरिसवेदं सिया बंधगो, णवुंसक० सिया बं०। तिण्णं वेदाणं एकदरं बंधगो ण चेव अबंधगो।

निद्राके समान प्रचलका भी वर्णन जानना चाहिए। चक्षुदर्शनावरणका बंधक जीव निद्रादिक पांच दर्शनावरणका कथंचित् बंधक है कथंचित् अबंधक है, किन्तु अचक्षु-अवधि-केवलदर्शनावरणका नियमसे बंधक है। इसी प्रकार अचक्षु-अवधि-केवलदर्शनावरणमें जानना चाहिए।

[विशेषार्थ-चक्षुदर्शनावरणका बंध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानपर्यंत होना है श्रीर पंच निद्राओंका अपूर्वेकरणपर्यंत होता है, इस कारण चक्षुदर्शनावरणके बंधकके निद्रादिका बंध विकल्प रूपसे कहा है।]

साताका बंध करनेवाला असानाका अबंधक है। असाताका बंधक साताका अबंधक है।
[विशेषार्थ-साता और असाता परम्पर प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं। अतः एकके बंध होते समय
दूसरीका अबंध होगा।]

§१२५. मिथ्यात्वका बंध करनेवाला-सोलह कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बंधक है। स्त्रीवेद का स्यात् (कथंचित्) बंधक है, स्यात् अबंधक है। पुरुपवेदका स्यात् बंधक है. स्यात् अबंधक है। पुरुपवेदका स्यात् बंधक है. स्यात् अबंधक है। नियंसकवेदका स्यात् बंधक है. स्यात् अबंधक है। तीन वेदों मेंसे अन्यतमका बंधक है, अबंधक नहीं है। हास्य, रितका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। अरित-शोकका स्यात् बंधक है, स्यान् अबंधक है। दोनों युगलों मेंसे अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है।

§१२६. अनंतानुवंधी क्रोधका बंध करनेवाला मिथ्यात्वका स्यात् बंधक **है**, स्यात अर्वधक है। किन्तु शेष १५ कषाय, भय, जुगुष्साका नियमसे बंधक **है।** 

[विशेषार्थ-अनंतानुवंधीका सासादनपर्यन्त बंध होता है, किन्तु मिथ्यात्वका प्रथम गुण-स्थान पर्यन्त । अतः अनन्तानुबन्धीके बन्धकके साथ मिथ्यात्वका बंध हो भी और न भी हो ।]

स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है, पुरुपवेदका स्यात् बन्धक है, नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है, तीनों वेदों में से किसी एकका बन्धक है, अबंधक नहीं है। हास्य-रितका स्यात् बंधक है,

हस्सरदिं सिया बंधगो । अरदिसोगं सिया बंधगो । दोण्णं युगलाणं एकदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णि कसायाणं ।

§१२७. अपचक्खाणं कोधं बंधंतो मिच्छत्त० अणंताणु० ४ सिया बंधगो । सिया अबंधगो । एकारसकसाय-भयदुगुंछाणं णियमा बंधगो । इत्थिवे० सिया बंधगो । पुरिसवे० सि० बंधगो । णवुंसकवे० सिया बंधगो । तिण्णि वेदाणं एकदरं बंधगो । ५ ण चेव अबंधगो । हस्सरदी सिया बंधगो । अरदिसो० सिया बंधगो । दोण्णि युगलाणं एकदरं बंधगो । एवं तिण्णि कसायाणं ।

§१२८. पचक्खाणावरणीयं कोधं बंधंतो मिच्छ० अहकसा० सिया वंधगो,सिया अवंधगो। सत्तकसाय-भयदु० णियमा वंधगो। इत्थिवे० सिया बंधगो०। पुरिस० सि० वं०। णवुंस० सिया बं०। तिण्णि वेदाणं एकदरं बंधगो, ण चेव अवंधगो। १० हस्सरदी सिया बंधगो। अरदिसोगाणं सिया वंधगो। दोण्णं युगलाणं एकदरं बंधगो, ण चेव अवंधगो। एवं तिण्णि कसायाणं।

अरति–शोकका स्यान् वंधक है । दो युगलों मेंसे किसो एक युगलका वंधक है, अवंधक नहीं है । इसो प्रकार अनंतानुवंधी मान, माया तथा लोभके वंधकमें जानना चाहिए।

ू १२७. अप्रत्याख्यानावरण कोधका वंध करनेवाळा मिथ्यात्व, अनंवानुवंधी ४ का स्यात् वंधक है, स्यात् अवंधक है।

[विशेषार्थ-अप्रत्याख्यानावरणका वंध चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है और मिश्यात्व तथा अनंतानुवंधी ४ का क्रमशः मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थान तक बंध होता है; इस कारण अप्रत्या- ख्यानावरण ४ के वंधके साथ मिथ्यात्व तथा अनंतानुवंधी ४के वंधकी अनिवार्यता नहीं है।]

अनंतानुतंथी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोथको छोड़कर शेष ग्यारह कपाय. भय, जुगुप्याका नियमसे वंधक है। स्त्रीवेदका स्यात् वंथक है। पुरुपवेदका स्यात् वंधक है। नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीनों वेदोंमेंसे अन्यतरका वंधक है, अवंधक नहीं है। हास्य, रतिका स्यात् वंधक है। अरति, शोकका स्यात् वंधक है। दो युगलोंमेंसे अन्यतरका वंधक है, अवंधक नहीं है।

[विशेपार्थ-हास्य-शोक, रित अरित ये परसार विरोधी प्रकृतियाँ है। अतः जब हास्य-रितका बंध होगा, तब शोक-अरितका बंध नहीं होगा।]

§१२९. कोधसंज वंधंतो मिच्छ वारसक भयदुगुं सिया बंधगो । तिणि संजलणाणं णियमा बंधगो । इत्थि सिया बंधगो । पुरिस सिया बं । णवुंस सिया बंधगो । तिणि वेदाणं एक दरं बंधगो । अथवा तिण्णं पि अवधंगो । हस्सरदी सिया बं । अरिदसोग सिया बं । दोण्णं युगलाणं एक दरं बंधगो अथवा दोण्णं पि अवंधगो । ५ एवं तिण्णि संजलणाणं । णविर माणं बंधंतो मायालोभाणं णियमा बंधगो । तेरसक भयदुगुं सिया बंधगो । मायं बंधंतो लोभं णियमा बंधगो । चोद्दसकसा भयदु सिया बं । लोभसंजलणं बंधंतो पण्णारसक भयदु सिया बंधगो ।

§१३०. इत्थिवेदं बंधंतो मिच्छत्तं सिया बं०। सोलस क० भयदु० णियमा बंधगो। हस्सरदी सिया०।अरिदसोग० सिया०। दोण्णं युगलाणं एकदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो। १० पुरिसवेदं बंधंतो मिच्छत्तं बारसक० भयदु० सिया बंधगो। हस्सरदी सिया बंधगो।

§१२९. संज्वलन क्रोधका वंध करनेवाला-मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्साका स्यात् बंधक है, किन्तु शेष मान, माया, लोभरूप संद्वलनका नियमसे बंधक है। स्त्रीवेदका स्यात् बन्धक है। पुरुषवेदका स्यात् बंधक है। नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीनों वेदोंमेंसे किसी एकका बंधक है, अथवा तीनोंका भी अबंधक है।

[िनिशेषार्थ-वेदका बंध अनिवृत्तिकरणके प्रथमभाग पर्यन्त है, किन्तु संज्वलन क्रोधका बंध अनिवृत्तिकरणके अनेदभाग तक होता है। अतः संज्वलन क्रोधके वंधकको वेदत्रयकः अबंधक भी कहा है।

हास्य-रितका स्यात् नंधक है। अरित शोकका स्यात् वंधक है। दो युगलोमेंसे किसी एक युगलका वंधक है अथवा दोनों युगलोंका ही अबंधक है।

[विशेषार्थ-अरित-शोकका प्रमत्त गुणस्थानपर्यन्त तथा हास्य-रितका अपूर्वकरण पर्यन्त वंध है। श्रतः संज्वलन क्रोधके बंधकमें इनके बंधका स्यात् सद्भाव है, स्यात् नहीं है]

संज्वलन मान, माया, लोभमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतना विशेष है कि संज्वलन मानको वाँधनेवाला संज्वलन माया और लोभका नियमसे बंधक है । तेरह कषाय अर्थात् संज्वलन मान-माया-लोभरहित शेष कषाय, भय तथा जुगुप्ताका स्यात् बंधक है। संज्वलन मायाको बाँधनेवाला-संज्वलन लोभको नियमसे बाँधता है। शेष १४ कषाय तथा भय, जुगुप्ताका स्यात् बंधक है। संज्वलन लोभको बाँधनेवाला-१५ कषाय, भय, जुगुप्ताका स्यात् बंधक है।

े {१३०. स्त्रीवेदको बाँधनेवाला मिथ्यात्वका स्यात् बंधक है, १६ कपाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बंधक है। हास्य-रितका स्यात् बंधक है। अरित-शोकका स्यात् बंधक है। दोनों युगलोंमेंसे एकका बंधक है, श्रबंधक नहीं है। पुरुषवेदको बाँधनेवाला-मिथ्यात्व, संव्वलन ४ को छोड़कर शेष १२ कपाय, भय, जुगुप्साका स्यात् बंधक है।

[ विशेषार्थ-पुरुषेवेदके वंधकके संज्वलन ४ का नियमसे वंध होता है। अतः यहाँ संज्वलनचतुष्टयको छोड़कर बारह कषायोंका विकल्प रूपसे वंध कहा है।] अरिद्सोगि सिया बं । दोणां युगलाणं एकदरं बंधगो । अथवा दोणां पि अबंधगो । चिदुसंज णियमा बं । णवुंसं बंधंतो मिच्छत्त सोलसक भयदु णियमा बंधगो । हस्सरदी सिया । अरिद्सोगि सिया बं । दोणां युगलाणं एक्कदरं बंधगो, णचेव अबंधगो । हस्सं वंधंतो मिच्छत्त वारसक सिया बं । चदुसंज रिदि भय-दुगुं णियमा बंधगो । इत्थि पुरिस णवुंस सिया बंधगो । तिण्णि वेदाणं ५ एकदरं बंधगो,ण चेव अबंधगो । एवं रिदं अरिदं बंधंतो मिच्छ वारसक सिया बं । चदुसंज लियमा बंधगो । हिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं सिया बंधगो मिच्छ वारसक सिया वं । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं सोगं भयं बंधंतो मिच्छत्त-बारसक सिया वं । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । हिल्थं पुरिस णवुंस सिया । सिया वं । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । हस्सरदी सिया बं , अरिदसोग । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । हस्सरदी सिया बं , अरिदसोग ।

हास्य-रितका स्यात् बंधक है । अरित-शोकको स्यात् बंधक है । दोनों युगलोंमेंसे किसी एक युगलका बंधक है । अथवा दोनोंका ही अबंधक है । चार संज्वलनका नियमसे बंधक है ।

नपुंसकवेदको बाँधनेवाला-मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बंधक है। हास्य-रित का स्यात् बंधक है। अरित-शोकका स्यात् बंधक है। दोनों युगलोंमेंसे श्रन्यतरका बंधक है। अवंधक नहीं है।

[ विशेषार्थ-नपुंसकवेद तथा स्नोवेदके बंधकोंके १६ कषायोंका नियमसे बंध कहा है, किन्तु पुरुषवेदके बंधकोंके संज्वलनको छोड़कर शेष १२ कषायोंका स्यात् वंध कहा है। इसका कारण यह है कि नपुंसकवेद तथा स्नीवेदके बंधक क्रमणः मिथ्यात्व, सासादन तक होते हैं, वहाँ १६ कषायोंका बंध होता है। पुरुषवेदका बंध स्नानवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यन्त होता है, इस कारण पुरुषवेदके बंधकोंके १२ कषायोंके कथंचित् बंधका वर्णन किया गया है, किन्तु संज्वलन ४ का नियमसे बंध कहा है।

हास्यका वंध करनेवाला--मिथ्यात्व तथा १२ कषायका स्यात् वंधक<sup>्</sup>है ।

[ विशेष।र्थ-हास्यका वंध ऋपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त होता है, किन्तु मिथ्यात्व एवं १२ कषायोंका उसके नीचे पर्यन्त बंध होता है। इस कारण हास्यके बंधकके मिथ्यात्वादिका बंध विकल्प रूपसे बताया है।]

चार संज्वलन, रित, भय, जुगुष्साका नियमसे बंधक है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीनों वेदोंमेंसे एकका बंधक है, अबंधक नहीं है।

रति, श्रारतिका बंध करनेवाला-इसी प्रकार मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात् बंधक है। ४ संज्वलन, शोक, भय, जुगुप्ताका नियमसे बंधक है। स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीनों वेदोंमेंसे एक वेदका बंधक है। अबंधक नहीं है।

शोक तथा भयका बंध करनेवाला-मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात् बंधक है। ४ संज्वलन तथा जुगुष्माका नियमसे बंधक है। स्नी-पुरुष-नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीनों वेदोंमेंसे किसी एकका बंधक है, अबंधक नहीं है। हास्य, रितका स्यात् बंधक है। अरित, शोकका स्यात् सिया बं । दोण्णं युगलाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं दुग (गु०) ।

§१३१. णिरयायुगं बंधंतो तिरिवखायुगं मणुसायुगं देवायुगं अबंधगो । एव-मण्णभणस्स अबंधगो ।

३१३२. णिरयगिदं बंधंतो पंचिं वेउच्चिय तेजाक हुं इसंठाणं वेउच्चि० अंगो० ५ वण्ण०४ णिरयाणुपु० अगु० ४ अपसत्थिवि० तस० ४ अथिरादिछ० णिमिण०णियमा बंधगो । एवं णिरयाणुपु० । तिरिक्खगिदं बंधंतो ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ तिरक्खाणु० अगु० उप० णिमिणाणं णियमा बंधगो । एइंदियजादि सिया० । एवं बेइंदिय०तेइं०चदु० पंचिंदि० सिया बंधगो । पंचण्णं जादीणं एक्कदरं वंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं छसंठाणाणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । ओरालि० अंगो० १० परघादुस्सा० आदा-उज्जो० सिया बं० सिया अबंधगो । छसंघ० सिया० । दो विहाय० सिया बं० । दो सरं सिया बंधगो, सिया अबं० । अथवा छण्णं दोण्णं पि बंधक है। दोनों युगलोंमेंस एक युगलका बंधक है, अबंधक नहीं है।

जुगुप्साका वंध करनेवाळेके-इसी प्रकार जानना चाहिए।

§१३१. नरकायुका बंध करनेवाला-तिर्यंचायु, मनुष्यायु तथा देवायुका अवंधक है। इसी प्रकार किसी अन्य आयुका बंध करनेवाला शेपका अवंधक है। जैसे तिर्यचायुका बंधक शेष तीन आयुओंका अवंधक होगा। कारण एक समयमें बध्यमान एक ही आयु होगी।

§१३२.नरकगतिका वंध करनेवाला-पंचेन्द्रिय जाति,वैक्रियिक तैजस, कार्माण शरीर,हुंडक संस्थान, वैक्षियिक अंगोपांग, वर्ण ४, नरकानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, अप्रशस्तविद्दायोगित, त्रस ४, अस्थिरादिपट्क, निर्माणका नियमसे बंधक है।

[ विशेषार्थ-नरकगतिमें संहननका अभाव होनेसे उसका बंध नहीं बताया है।]

नरकानुपूर्वीका वंध करनेवालेके-नरकगितके समान जानना चाहिए। तिर्यंचगितका वंध करनेवाला- औदारिक-तेजस कार्माण शरीर, वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। एकेन्द्रिय जातिका स्यात् वंधक है। इसी प्रकार दो, तीन, चार, पंचेन्द्रिय जातिका स्यात् वंधक है। पंचजातियों में से एकका वंधक है, अवंधक नहीं है। इसी प्रकार छह संस्थानों में से किसी एकका वंधक है; अवंधक नहीं है। औदारिक अंगोपांग, परघात, उछ्चास, आताप, उद्योतका स्यात् वंधक है, स्यात् अवंधक है। ६ संहननों का स्यात् वंधक है।

[ विशेषार्थ—िवर्धभातिके बंधकके ६ संहननका बंध अनिवार्य नहीं है; कारण एकेन्द्रियों-में संहनन नहीं होता है। अस्थिबंधनविशेषको संहनन कहते हैं। एकेन्द्रियोंके अस्थियाँ नहीं पायी जाती हैं। उनके द्वारा गृहीत आहारका रुधिरादिरूप परिणमन नहीं होता है। इस कारण उनके संहननका अभाव कहा है।]

दो विहायोगतिका स्यात् वंधक है। दो स्वर का स्यात् वंधक है, स्यात् अवंधक है। अथवा ६ संहनन, दो विहायोगति, तथा दो स्वरोंका भी अवंधक है।

[ विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंमं संहनतके समान विहायोगित तथा स्वरका अभाव है। इस कारण ६, २, २ का अवंधक भी कहा है।] अबंधगो। तस० सिया०। थावरं सिया०। दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो। एवं अहयुगलाणं। एवं तिरिक्खाणुं। मणुसगिदं बंधंतो पंचिदि० ओरालिय० तेजाक० ओरालि० अंगो०वण्ण०४ मणुसाणु० अगु०उप०तस-बादर-पत्ते० णिमि० णियमा बंधगो। छसंठा० छसंघ० पज्जत्ता० अपज्ज० थिरादि-पंच-युग० सिया बं०, सिया अबंधगो। एदेसिं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो। परघादुस्सा० तित्थय० सिया ५ बं०, सिया अवं०। दो विहाय०दो सर० सिया बं०, सिया अबंधगो। अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबं०। एवं मणुसाणु०। देवगिदं बंधतो पंचिदि०वेउ व्विय-तेजाक० समचदु० वेउव्वि० अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगुरू० ४ पसत्थ० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० णिमि० णियमा बंधगो। आहारदुग-तित्थय० सिया० [बं० सिया] अबं०। थिरादि-तिण्णि युग० सिया बंधगो, सिया अबंधगो। तिण्णि युगलाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव ६० अवं०। एवं देवाणुप०।

§१३३.एइंदियं वंधंतो तिरक्खग ० ओरालिय-तेजाक ० हुं डसं० वण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अगु० उप० थावर-दूभग-अणादे० णिमि० णियमा बंधगो । परघादुस्सा० आदाउज्जो०

त्रसका स्यात् बंधक है। स्थावरका स्यात् बंधक है। दोनों में किसी एकका वंधक है, अवंधक नहीं है। बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति और स्थिर इनके आठ युगलोंका इसी प्रकार वर्णन समझना चाहिए अर्थात् प्रत्येक युगलों से अन्यतरका बंधक है, अवंधक नहीं है। तिर्यंचानुपूर्वीका बंध करनेवालेके तिर्यंचगितिके समान भंग है। मनुष्यगतिका बंध करनेवाला—पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक—तैजस-कार्माण शरीर, औदारिक अगोपांग, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे वंधक है। ६ संस्थान, ६ संहनन, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंचयुगलका स्थात् बंचक है, स्थात् अबंधक है। इनमेंसे किसी एकका बंधक है। अवंधक नहीं है। परघात, उच्छ्वास, तीर्थङ्करका स्थात् वंधक है, स्थात् अबंधक है। दो विहायोगिति, २ स्वरका स्थात् वंधक है, स्थात् अवंधक है। अथवा दो विहायोगिति, २ स्वरका भी अवंधक है।

मनुष्यानुपूर्वीमें मनुष्यगति के समान जानना चाहिए।

देवगतिका बंध करनेवाला— पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरोर, तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर. त्रादेय तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। आहारकद्विक, तीर्थंकरका [स्यात् बन्धक] स्यात् अबंधक है। स्थिरादि तीन युगलका स्यात् बन्धक, स्यात् अबंधक है। तीन युगलों में से किसी एक युगलका वंधक है, अबंधक नहीं है। देवानुपूर्वीमें देवगितके समान जानना चाहिए।

§१३३. एकेन्द्रिय जातिका बन्ध करनेवाला—तिर्यंचगित, औदारिक तेजस कार्माण करीर, हुडक संस्थान, वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, दुर्भग, श्रनादेय और निर्माणका नियमसे बंधक है। परघात, उच्छ्वास, श्राताप, उद्योतका स्थात् बन्धक है, स्थात् अबन्धक है। सिया बंधगो, सिया अबंधगो। बादरसुहुम० सिया बं०। दोण्णं युगलाणं एककदरं बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं पज्जत्तापज्ञत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-सुभासुभ-जस-अजस-गित्तीणं सिया एककदरं बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं थावरं०। बीइंदि० बंध० तिरिकखग० ओरालि० तेजाकम्म० हुं हुसं० ओरालि० अंगो० असंपत्त० वण्ण० ४ तिरिकखाणुपु० अगु० उप० तस० बादरपत्तेय० दूभग-अणादे० णिमि० णियमा बंधगो। परघादुस्सा० उज्जोव० अप्पसत्थ० दुस्सर० सिया बं०, सिया अबंधगो। पज्जत्ता-अपज्ज० सिया बं०, सिया अबं०। दोण्णं युगलाणं एककदरं बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं थिरादि-तिण्णियुगलाणं एकक० बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं तिरिकख-मणुस-देवगदि०। चदुण्णं गदीणं एकक० बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं तिरिकख-मणुस-देवगदि०। चदुण्णं गदीणं एकक० बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं तिरिकख-मणुस-देवगदि०। चदुण्णं गदीणं एकक० बंधगो, णचेव अबंधगो। एवं दो सरीरं० छसंठा० दो-अंगो० चदुआणु० पज्जत्तापज्जत्त० थिरादि- पंचयुगलाणं। आहारदुगं परघादुस्सा०उज्जो०तित्थय०सिया बं०,सिया अबं०। तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० तस-बादर-पत्तेय-णिमिण० णियमा बंधगो। छसंघ० दोविहा० दोसरं सिया बंधगो। छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो, अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो।

बादर, सूक्ष्मका स्यात् बन्धक है। दो युगलों में से एकका बंधक है, श्रबन्धक नहीं है। इसी प्रकार पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अग्रुभ, यशःकीति-श्रयशःकीर्ति में से एक- तरका स्यात् बंधक है, श्रबन्धक नहीं है। स्थावरके विषयमें एकेन्द्रियके समान जानना चाहिए।

दो इंद्रियका बन्ध करनेवाला—ितर्यंचगित, औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, हुंडक-संस्थान, औदारिक अंगोपाङ्ग, असंप्राप्तास्त्रपाटिका संहनन, वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय तथा निर्माणका नियमसे बन्धक है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित तथा दुस्वरका स्यात् बंधक, स्यात् अबंधक है। पर्याप्त-अप-र्याप्तका स्यात् बन्धक, स्यात् अबंधक है। दोनों युगलोंमें से एकका बन्धक है, अबन्धक नहीं है। स्थिरादि तीन युगलमेंसे एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं है।

त्रीन्द्रिय, चौइंद्रियका बंध करनेवालेके इसी प्रकार जानना चाहिए।

पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मका बंध करनेवाला—नरकगितका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। इसी प्रकार तिर्यंच-मनुष्य-देवगितमें जानना चाहिए अर्थात् स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। चारों गितयों में से एकका वंधक है, अबंधक नहीं है। दो शरीर (अौदारिक, वैक्रियिक), छह संस्थान, दो अंगोपंग, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंच युगलमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। आहारकद्विक, परचात, उच्छुास, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात् बंधक है, स्यात् अवंधक है। तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, त्रस-बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बंधक है। ६ संहनन, दो विहायोगित तथा दो स्वरका स्यात् बंधक है। इन ६, २, २ में से एकतरका वंधक है, अथवा ६, २, २ का भी अबंधक है।

§१३४.ओरालियसरीरं बंधंतो तेजाक वण्ण ०४अगु०उप०णिमिणं णियमा बंधगो । तिरिक्खमणुसगदि सिया बं० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेत्र अवंधगो । एवं भंगो पंचजादि-छसंठाणं दो आणु० तसथावरादि-णत्र-युगलाणं । ओरालि० अंगो० परघादु० आदा-उज्जो० तित्थय० सिया बंधगो, सिया अबंधगो । छसंघ० दोविहाय० दो सरं सिया बंधगो, सिया अबंधगो । अथवा [छण्णं] दोण्णं पि अबंधगो ।

§१३५. वेगुव्वियस० बंधंतो पंचिंदि० तेजाक० वेगुव्विय० अंगो० वण्ण० ४ अगु०४ तस०४ णिमिणं णियमा बंधगो, णिरयगदि-देवगदीणं सिया वंधगो० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो,ण चेव अबंधगो । एवं समचदु०हुं डसंठा०। दोण्णं आणुपु०दो विहाय० थिरादि-छयुगलाणं सिया एदेसिं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । आहारदुगं सिया

§१३४. औदारिक शरीरका बंध करनेवाला—तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणका नियमसे बंधक है। तिर्यचगित, मनुष्यगितका स्यात् बंधक है। दोनोंमेंसे अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है।

[विशेपार्थ-देवगित, नरकगितका सिन्नकर्ष वैक्रियिक शरीरके साथ है, इससे यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है।]

पाँच जाति, ६ संस्थान, दो स्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावगदि ९ युगलमें भी तिर्यंच मनुष्यगतिके समान जानना चाहिए।

औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत और तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है।

[ित्रोषार्थ-औदारिक शरीरको धारण करनेवाले एकेन्द्रियके औदारिक अंगोपांग नहीं पाया जाता है। इस कारण औदारिक अंगोपांगका वंध यहाँ विकल्प रूपसे कहा गया है।

छह संहनन, दो विहायोगित, दो स्वरका स्यात् वंधक है, स्यात् श्रवंधक है। अथवा इन [६]२,२ का भी अवंधक है।

§१३५. वैक्रियिक शरीरका बंध करनेवाला—पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४ और निर्माणका नियमसे बंधक है।

[विशेषार्थ-वैक्रियिक शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगका नियमसे बंध होता है। इस कारण यहाँ औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांगके समान विकल्प नहीं है।]

नरकगति, देवगतिका स्यात् बंधक है। दोमेंसे एकका बंधक है, अवंधक नहीं है।

समचतुरस्र संस्थान, तथा हुंडक संस्थानमें इसी प्रकार जानना चाहिए अर्थात् इनमें अन्यतरका वंधक है, अवंधक नहीं है।

[विशेषार्थ-वैक्रियिक शरीरधारी देवोंमें समचतुरस्र संस्थान होता है और नारिकयों-में हुंडक संस्थान पाया जाता है। अन्य संस्थानोंका वैक्रियिक शरीरके साथ सन्निकर्ष नहीं है।]

दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, स्थिरादि छह युगळमेंसे अन्यतरका स्यात् बंधक है, अबंधक नहीं है। बं । तित्थयरं सिया बं । एवं वेगुव्विय अंगो ।।

§१३६. आहारसरीरं बंधंतो णियमा बंधगो देवगदिपंचिदियजादि-तिण्णं सरीरं०। समचदु० दो अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगुरु० पसत्थवि० तस० ४ थिरादिछयुगलं णिमिणं णियमा बंधगो। तित्थयरं सिया बं०। एवं आहारंगो० बं०।

\$१३७. तेजासरीरं बंधंगी (तो) चदुगदि० सिया बं०। चदुणां गदीणं एक्कदरं बंधगो,ण चेव अबंधगो। पंचजादि-दोसरीर-छ संठा-चदुआणु-तस-थावरादि-णवयुगलं गदि-भंगो। आहारदुगं परवादुस्सा-आदाउज्जोव-तित्थयराणं सिया बंधगो। दो श्रंगो० छसंघ० दो विहाय-दोस० सिया बंधगो, सिया अबंधगो। दोण्णं छण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो। श्रथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो। एवं कम्मइय०।

§१३८. वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० सक्षचदु० वंधंतो तिस्क्रिख-मणुस-देवगदि सिया बं०। तिण्णं एक्कदरं वंधगो, ण चेव अवंधगो। दोसरीर-दोअंगो-तिण्णिआणु०

[विशेषार्थ-वैक्रियिक शरीरके साथ संहननका बंध नहीं होता है कारण देव-नारिकयों के संहनन नहीं पाया जाता है।]

आहारकद्भिकता स्यात् वंधक है। तीर्थंकरका स्यात् वंधक है।

[विशेषार्थ-औदारिक शरीर की वंधव्युच्छित्ति चतुर्थगुणस्थानमें हो जाती है, इस कारण सप्तमगुणस्थानमें वँधनेवाले आहारक शरीरके साथ औदारिक शरीरका सन्निकर्प नहीं कहा है।]

समचतुरस्न संस्थान, न्नाहारक-वैकियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देव तुपूर्वी, अगुरु-लघु, प्रशस्तविहायोगित, त्रस ४, स्थिरादि छह युगल तथा निर्माणका नियमसे वंधक है। तीर्थंकरका स्यात् वंधक है। आहारक अंगोपांगका वंध करनेवालेके भी आहारक शरीरके समान भंग है।

§१३७. तैजस शरीरका बंग करनेवाला—अगितका स्यात् बंधक है। चारों गितयों में से किसी एकका बंधक है, झबंधक नहीं है। ४ जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि नव युगलोंका गितके समान मंग है, अर्थात् अन्यतरका बंधक है, अवंधक नहीं है। आहारकद्विक, परधात, उच्छु।स, आताप, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात् बंधक है। दो श्रंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगित, तथा २ शरीरका स्यात् बंधक है अर्थात् कथंचित् बंधक, कथंचित् अबंधक है। इन २, ६, २, २ में से अन्यतरका बंध करनेवाला है। अथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है। कार्मीण शरीरका बंध करनेवालेके तेजस शरीरके समान जानना चाहिए।

१३८ वर्ण ४, अगुरुत्तघु, उपघात, निर्माण तथा समचतुरस्र संस्थानका वंध करनेवाला-तिर्यंचगित, मनुष्यगित, देवगितका स्यात् वंधक है। तीन गितयों में से एकका वंधक है अवंधक नहीं है। दो शरीर, दो अंगोपांग, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगित तथा स्थिरादि छह युगलका दो-विहा०-थिरादि छयुगलं गदिभंगो । पंचिंदि० तेजाक० वण्ण०४ अगु०४ तस०४ णिमिणं णियमा बंधगो । आहारदुगं तित्थयरं उज्जीवं सिया बंधगो । छसंघ० सिया बं० सिया अबं० । छण्णं संघडणाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा छण्णं पि अबंधगो । एवं पसत्थवि० सुभग-सुस्सर-आदे० ।

§१३९. णग्गोद-सरीरं० (सठाणं) बंधंतो तिरिक्ख-मणुसगदि सिया बंधगो सिया ५ अबंधगो । दोण्णं गदीणं एकदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं गदिभंगो छसंघ० दो आणु० दो विहाय० थिरादिछयुगलं । पंचिं० तिण्णि-सरीरं ओरालिय-अंगो० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमिणं णियमा बंधगो । उज्जोवं सिया बं०। एवं सादि० खुज्ज० वामणसं० । हुंडसठाणं बंधंतो तिण्णं गदिणामाणं सिया [बंधगो ] । एक्क-दरं पि बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं पंचजादि दो-सरीर तिण्णि-आणु० तसा- १० दिणवयुगलं तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं णियमा बं०। दो-अंगो० छसंघ० दो विहाय० दो सरं सिया बं०। दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंध०। अथवा

गितके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् एकतरका बंधक है, अवंधक नहीं है। पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। श्राहारकद्विक तीर्थंकर तथा उद्योतका स्यात् बंधक है। छह संहननका स्यात् बंधक, स्यात् श्रवंधक है। छह संहननका स्यात् बंधक, स्यात् श्रवंधक है। छहमें से किसी एकका वंधक है श्रथवा छहों का श्रवंधक भी है।

[ विशेषार्थ-संहननका बंध तो चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है और समचतुरस्रसंस्थान का बंध अपूर्वकरण तक होता है। श्रतः यहाँ ६ संहननका श्रवंधक भी कहा है।

प्रशास्त्रविहायोगति, सुभग, सुस्वर तथा आदेयश भी इसी प्रशास समझना चाहिए।

§१३९. न्यप्रोध परिमंडल संस्थानका बंध करनेवाला—ितर्यंचगित, मनुष्यगितका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंबक है। दो गितयोंमेंसे अन्यतरका बंधक है। श्रवंधक नहीं है।

[ विशेषार्थ-देवगितमें समचतुरस्रसंस्थान होता है श्रौर नरकगितमें हुंडकसंस्थान पाया जाता है। इस कारण यहाँ उक्त दोनों गितयोंका वर्णन नहीं किया गया है।]

छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, स्थिरादि छह युगलमें गितके समान पूर्वोक्त भंग है। पंचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर, औदारिक श्रंगोपांग, वर्ण ४, श्रगुरुछघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। उद्योतका स्थात् बंधक है।

स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थानके बंध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए। हुंडकसंस्थानका बंध करनेवाला—नरक-मनुष्य-तिर्यंच गतियोंका स्यात् [बंधक है।] अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है।

[ विशेष-हुंडकसंस्थान देवगितमें न होनेसे यहाँ उसका वर्णन नहीं िश्या गया है।] ५ जाति, २ शरीर ३ त्रानुपूर्वी (देवानुपूर्वी विना) त्रसादि नव युगल, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, त्रागुरु छप्तु, उपघात तथा निर्माणका नियमसे वंधक है। दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगित तथा २ स्वरका स्थात् वंधक है। इन २, ६, २, २ में से किसी एकका बंधक है।

दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो। परघादुस्सा० आदाउज्जो० सिया बं० सिया अबंधगो। एवं हुंडमंगो दूमग-अणादे०। ओरालिय० अंगोवंगं बंधंतो दो-गदि सिया बं० सिया अबं०। दोण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबंधगो। एवं चढुजादि० छस्संठा० छसंघ० दो आणु० पज्जतापज्जत० थिरादिपंचयुगलाणं। अोरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० तस-बादरपत्तेय० णिमि० णियमा बं०। परघादुस्सा० उज्जो० तित्थयरं सिया बंधगो। दो विहा० दो सरं सिया बंधगो। दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो। अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो।

§१४०. वज्जिरिसमं बंधंती दो-गिंद सिया बं०, सिया अबंधगी । दोण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगी । ण चेव अबं०। एवं छ-संठा० दो आणु० दो-विहा० थिरादिछयुग-१० लाणं। पंचिदि० तिण्णि-सरीर-ओरालि० अंगी० वण्ण० ४ अगु० तस० ४ णिमि० णियमा बंधगी। उज्जीवं तित्थयरं सिया बंधगी। एवं चदु-संघड०। णविर तित्थयरवज्जं। असंपत्तं बंधंती दो-गिंद सिया बंधगी। दोण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगी। ण चेव अबं०।

अथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है। परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बंधक, स्यात् अबंधक है।

दुभग तथा अनादेयके बंध करनेवालमें हुंडक संस्थानके समान भंग है।

श्रीदारिक अगिपागका वंध करनवाळा—दा गति ( मनुष्य-तियेचगित ) का स्यात् वंधक है, स्यात् अवधक है। दाम से एकका वंधक है। श्रावंधक नहीं है। चार जाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, २ आतुपूर्वा, पर्याप्तक, अपयाप्तक, स्थिरादि पचयुगलमं इसी प्रकार जानना चाहिए। श्रीदारिक तेजस-कामा । शरीर, वस्स ४, श्रागुरुळघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्यक तथा निर्माणका नियमस बंधक है। परवात, उच्छात, उद्यात, ताथकरका स्यात् बंधक है। दो विहायोगित, २ स्वरका स्यात् बंधक है। दो दोमें से किसी एकका बंधक है। अथवा दो दोका भी श्रवंधक है।

§१३९. वज्रवृषभसंहननका बंध करनेवाळा—तिर्यंचगित, मनुष्यगितका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। दो गितयों मेंसे अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। इस प्रकार छह संस्थान, दो घानुपूर्वी, दो विहायोगित, स्थिरादि छह युगल्जें जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, घ्रगुरुलघु, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है।

आदि तथा श्रंतके संहननको छोड़कर शेष ४ संहननके बंध करनेवालेमें यहाँ यही कम है। विशेष यह है कि यहाँ तीर्थंकर प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए।

[ विशेषार्थ-यहाँ तीर्थं कर प्रकृतिका सिन्नकर्ष न बतानेसे ज्ञात होता है कि संहनन चतुष्टयके साथमें तीर्थं करका बंध नहीं होता। वज्रष्ट्रषभके साथ ही तीर्थं करका बंध हो सकता है। तीर्थं कर प्रकृतिका बंध सम्यक्त्वीमें होता है। अतः मिथ्यात्व सासादनमें बंधनेवाले असंप्राप्तासृपा- टिका संहनन तथा वज्रष्ट्रषभको छोड़ शेष ४ संहनन का श्रभाव होगा।

श्रसंप्राप्तास्पाटिकासंहननका बंध करनेवाला-दो गति ( मनुष्य-तिर्यंचगति ) का स्यात्

एवं चदुजादि-छ संठा० दो-आणु० पञ्जत्तापज्जत्त० थिरादिपंचयुगलाणं । तिण्णि-सरीर-ओरालिअंगो० वण्ण० ४ अगु० उप० तस-बादर-पत्तेयं णिमिणं णियमा बंधगो । परघादुस्सास० उज्जो० सिया बंधगो० । दो विहा० दो सरीरं ( सरं ) सिया बं० । दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो ।

§१४१. परघादं बंधंतो चदुगदि सिया बं० सिया अबं०। चदुणां गदीणं एक्कदरं ५ बंधगो, ण चेव अबंधगो। एवं भंगो पंच-जादि-दो-सरीरं छसंठा० चदु-आणु० तस-थावरादि-णवयुगलाणं पज्जत्तापज्जत्तवज्जं। तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उपघादुस्सास-पज्ज० णिमिणं णियमा बंधगो। आहारदुगं आदा-उज्जो० तित्थयरं सिया बं० सिया अबं०। दो अंगो० छसंघ० दो विहा० दो सर० सिया बं० सिया अबं०। दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो। एवं १० भंगो उस्स।स पञ्ज० थिर-सुभ-णामाणं च।

§१४२. आदाउजो ०(१) बंधंतो तिरिक्खग० एइंदि० तिण्णि सरी० हुंडसंठा० वण्ण० ४ तिरिक्खाणु०अगु०४ थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय-दूभग-अणादे० णिमि० णियमा बंधगो । थिरादि-तिण्णि युग० सिया बं०। तिण्णि युगलाणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबं०।

बंधक है। दो गितयों में से श्रन्यतरका बंधक है। श्रबंधक नहीं है। ४ जाति, ६ संस्थान, २ श्रानुपूर्वी, पर्याप्तक-त्रपर्याप्तक, स्थिरादि पंचयुगलों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। औदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, श्रौदारिक अंगोपाग, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर प्रत्येक तथा निर्माणका नियम से बंधक है। परघात, उच्छ्वास तथा उद्योत का स्यात् बंधक है। दो विहायोगिति, दो स्वरका स्यात् बंधक है। दो दो में से श्रन्यतर का बंधक है। श्रथवा दो दो का भी श्रबंधक है।

§१४१. परघातका बंध करनेवाला—४ गितका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। इन चारोंमें से अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। ५ जाति, श्रौदारिक वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्तक-अपर्याप्तक रहित त्रस-स्थावरादि ९ युगल में भी इसी प्रकार है। अर्थात् इनमें से एक तर का बंधक है, अन्यका बंधक नहीं है। तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, पर्याप्त तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। आहारकद्विक, आताप, उद्योत, तीर्थं करका स्यात् बंधक है। स्यात् अबंधक है। दो अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगित तथा २ स्वर का स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। इन २, ६, २, २ में से किसी एक का बंधक है। अथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है।

उच्छ्वास, पर्याप्तक, स्थिर, शुभनामक नामकर्ममें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। §१४२. श्राताप, उद्योत (१) का बंध करनेवाला—तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय, तीन शरीर, हुंडक-संस्थान, वर्ण ४, तिर्यंचगत्यानुपूर्वा, श्रागुरुलघु ४, स्थावर, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। स्थिरादि तीन युगलका स्यात् बंधक है। तीन युगलों से श्रान्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है।

§१४३. उड़जोवं बंधंतो तिरिक्खग० तिण्णं सरीरं वण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अगु० ४ बादर-पड़जत्त-पत्तेय-णिमिणं णियमा बंधगो । पंच-जादि-छसंठा० तसथावर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभगदूभग-आदेड्जअणादेड्ज-जस०-अजस० सिया बं० । एदेसिं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबं० । ओरालि० अंगो० सिया बं० । सिया अबं० । छसंघ० दो ५ विहाय० दो सरीर (सरं) सिया बं० । छण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो ।

§१४४. अप्पसत्थ-विहायगिदं बंधतो तिण्णि गिद सिया बं०, तिण्णं गिदीणं एक्क-दरं बंधगो, ण चेव अबं०। एवं भंगो चढुजादि० दो सरी० छ० संठा० दो अंगो० णिरय-तिरिक्ख-मणुसाणु० थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा-१० देज्ज-जस० अजस०। तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० णियमा बंधगो।

[ विशेषार्थ—आतापका बंधक एकेन्द्रिय जातिका नियमसे बंधक कहा गया है, कारण आताप प्रकृतिका उदय सूर्यके विमानमें स्थित बादर पृथ्वीकायिक जीवोंमें ही पाया जाता है। यहाँ आतप के साथ उद्योत का पाठ अधिक प्रतीत होता है, कारण उद्योत का वर्णन पृथक् रूप से हुआ है।]

§१४३. उद्योत का बंध करनेवाला—तिर्यंचगित, ३ शरीर, वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, श्रागुरुलघु ४, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। ५ जाति, ६ संस्थान, त्रसस्थावर, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्राभ, सुभग, दुर्भग, श्रादेय, श्रानदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति का स्यात् बंधक है। इनमें से एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है।

[ विशेषार्थ—उद्योत प्रकृति एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पायी जाती है, इस कारण इसके बंधकके पंच जातियां कही हैं। ]

श्रीदारिक अंगोपांगका स्यात् बंधक है। स्यात् श्रबंधक है। छह संहनन, २ विहा-योगित, २ स्वर का स्यात् बंधक है। इन ६, २, २ में से एकतरका बंधक है, अथवा ६, २, २ का भी श्रबंधक है।

[ विशेषार्थ-एकेन्द्रियकी अपेक्षा उद्योतके बंधक को संहनन, विहायोगित तथा स्वरका अबंधक भी कहा गया है ।]

§१४४. श्रप्रशस्त विहायोगितका बंध करनेवाला—नरक-तिर्यंच-मनुष्यगितका स्थात् बंधक है। तीन गितयोंमें से एकका बंधक है अबंधक नहीं है।

[ विशेषार्थ—देवोंमें अप्रशस्तविहायोगितका अभाव है। अतः यहाँ उसका उल्लेख नहीं है। ४ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, नरक-तिर्यंच-मनुष्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, श्वनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिमें पूर्ववत् है अर्थात् स्यात् बंधक है, एकतरके बंधक हैं, अबंधक नहीं हैं। तैजस—कार्माण, वर्ण ४,

<sup>(</sup>१) "मूळ्ण्हपहार अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा । आइच्चे तेरिच्छे उष्हूणपहा दु उक्तोबो ॥"-गो० क० गा० ३३।

छसंघ०-सिया बं० । छण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा छण्णं पि अबंधगो । उज्जोव० सिया बं० सिया अबं० । एवं दुस्सर० ।

§१४५. तसं बंधंतो चदुगदि सिया बं०। चदुण्णं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबं०। एवं भंगो चदुजादि दो सरी० छसंठा० दो अंगो० चदु-श्राणुपु० पज्जत्तापज्ज० थिराथिर-सुभासुभ-सुभगदूभग-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस० अजस०। आहारदुगं परघादु० ५ उज्जोवं तित्थयरं सिया बं०, सिया अबंधगो। तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० बादर-पत्तेय-णिमिणं णियमा बंधगो। छसंघ० दो विहाय०दो सरं सिया बंधगो। छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो। अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबं०।

§१४६. बादरणामं बंधतो चदुगदि सिया बं०, सिया अबं०। चदुण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबंधगो। एवं गदिभंगो पंचजादि-दो सरी० छसंठा० चदु- १ आणुपु० तसादिणवयुगळं (लाणं)। आहारदु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० तित्थयरं सिया बं० सिया अबं०। दोण्णं अंगो० छ संघ० दो विहाय० दो सरीर (सरं) सिया बंधगो०। दोण्णं छण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो। अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं वंधगो। अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं वंधगो।

अगुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निर्माणका नियमसे बंधक है, ६ संहननका स्यात् बंधक है, ६ में से किसी एकका बंधक है, अथवा ६ का भी अबंधक है।

[ विशेष—यहां नरकगति की ऋपेक्षा संहनन का अबंधकत्व कहा गया है।] उद्योत का स्यात् बंधक हे। स्यात् ऋबंधक है। दुस्वर में ऐसा ही वर्णन जानना चाहिए।

\$१४५ त्रसका बंध करनेवाला—चार गितका स्यात् बंधक है, ४ में से अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। ४ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, आहेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। तैजस-कार्भाण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बंधक है। ६ संहनन, दो विहायोगित, २ स्वर का स्यात् बंधक है। इन ६, २, २ में से एकतरका बंधक है। अथवा ६, २, २ का भी अबंधक है।

§१४६. बादर नामकर्मका बंध करने वाला—४ गतिका स्यात् वंधक है, स्यात् श्रबंधक है। चार गतियोंमें से एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। ५ जाति, दो शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसादि नवयुगलमें गतिके समान भंग जानना चाहिए। आहारकद्भिक, परघात, उच्छ्वास, श्राताप, उद्योत तथा तीर्थंकरका स्यात् बंधक है। स्यात् श्रबंधक है। दो श्रंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगिति, २ स्वरका स्यात् बंधक है। २,६,२,२ में से किसी एकका बंधक है। अथवा २,६,२,२ का भी अबंधक है। शेष प्रकृतियोंका भी नियमसे बंधक है।

प्रत्येक शरीरके बंध करनेवालेमें - इसी प्रकार जानना चाहिए।

§१४७. सुहुमं बंधंतो तिरिक्खगदि- एइंदियजादि-तिण्णि सरीर-हुंडसं० वण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अगु० उप० थावर-दूभग-अणादेज्ज-अज्जस-णिमिणं णियमा बंधगो। पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय० साधारण-थिराथिर-सुभासुभ० सिया बंधगो। एदेसिं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबं०। परघादुस्सा० सिया बं० सिया अबं०। एवं साधारणं०। ५ पज्जत्तं बंधंतो दो गदि सिया बं०। दोण्णं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबं०। तिण्णि सरीर-हुंडसंठा० वण्ण० ४ अगु० उप० अथिर-असुभ-दूभग-अणादेज्ज० अजस०णिमिणं णियमा बंधगो। ओरालि० अंगो० असंपत्तसेव० सिया बं०। पंचजादि-दो-आणुपु० तसथावरादि-तिण्णि युग० सिया बंध०। एदेसिं एक्कदरं बंधगो ण चेव अबंध०।

§१४८. अथिरं बंधंतो चढुगदि-सिया बंधगो । चउण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगो । १० ण चेव अबं० । एवं पंचजादि दो सरीर० छसंठा० चत्तारि आणुपु० तस-थावरादि-अद्वयुग० । तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं णियमा बंधगो । दो अंगो०

§१४७. सूक्ष्मका बंध करनेवाला—तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, दुर्भग, श्रानादेय, श्रायशःकीर्ति तथा निर्माणका नियमसे बंधक है।

[ विशेष—सूच्म .नामक कर्मका सन्निकर्ष एकेन्द्रिय जीवके साथ ही पाया जाता है, अप्रत एव यहां एकेन्द्रिय जातिका ही ग्रहण किया गया है।

पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अश्रुभका स्यात् बंधक है। इनमेंसे एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। परघात, उच्छ्वासका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है।

साधारएके बंध करनेवालेमें—इसी प्रकार जानना चाहिए।

पर्याप्तकका बंध करनेवाला—दो गति (देव-नरकगति) का स्यात् बंधक है। दो मेंसे एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है।

[ विशेष-पर्याप्तक प्रकृतिके बंधकके साथ देव-नरकगितके बंधका सिन्नकर्ष कहा है। यद्यपि चारों गितयों में ही पर्याप्तक जीव पाये जाते हैं; िकन्तु यहां वर्णन करनेकी श्रपेक्षा यह प्रतीत होता है कि देव तथा नारकी नियमसे पर्याप्तक ही होते हैं। तिर्यंचमनुष्यगितमें ऐसा नियम नहीं है। उनमें कोई पर्याप्तक होते हैं तथा कोई अपर्याप्तक भी होते हैं।

तीन शरीर, हुंडकसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, श्रना-देय, श्रयशःकीर्ति तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। श्रौदारिक अंगोपांग, श्रसंप्राप्तास्त्पा-टिका संहननका स्यात् वंधक है। ४ जाति, २ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि तीन युगलका स्यात् बंधक है। इनमेंसे एकतरका बंधक है, श्रबंधक नहीं है।

§१४८. श्रस्थिरका बंध करनेवाला—४ गतिका स्यात् बंधक है। चार गतियोंमेंसे एकतरका बंधक है। श्रबंधक नहीं है। इसी प्रकार ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ८ युगलों में जानना चाहिए। तेजस कार्माण, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, छसंघ० दो विहाय० दो सरं सिया बंधगो । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । परघादुस्सा आदाउज्जो० तित्थ-यरं सिया बं०, सिया अबं० । एवं असुभ-अज्जसगित्ति ।

§१४९. थिरं बंधंतो तिण्णि-गदि सिया बंधगो। तिण्णि गदीणं एककदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो। एवं पच-जादि दो सरीरं-छसंठाणं तिण्णि-आणुपु० तसथाव- ५ रादि-दोण्णि युगलं सुभादि-चदुयुगलं सिया बं०। एदेसिं एककदरं बंधगो। ण चेव अबंधगो। आहारदुगं आदाउज्जो० तित्थयरं सिया बं०, सिया अबं०। दो-अंगो० छसंघ० दो विहाय० दो सरं सिया बंधगो। दोण्णं छण्णं दोण्णं पि एककदरं बंधगो। अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं पि अबंधगो। तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ पज्जत्त-णिमिणं णियमा बंधगो। एवं सुभ-जसगित्ति। णवरि जसगित्तीए १० सुदुम-साधारणं वज्रं।

§१५०. तित्थयरं बंधंतो दो-गदि सिया बंधगो । दोण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबं० । एवं दो-सरीरं० दो अंगोवं० दो आणु० थिरादि-तिण्णि यु० एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । पंचि० तेजाक० समचद्द० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि०

निर्माणका नियमसे बंधक है। दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका स्यात् बंधक है। २, ६, २, २ में से एकतरका बंधक है। प्रथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है। परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है।

श्रशुभ तथा अयशःकीर्तिके बंध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

3ं१४९ स्थिरका बंध करनेवाला—३ गति (नरकको छोड़कर) का स्यात् बंधक है। ३ गतिमें से एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। ५ जाति, श्रोदारिक, वेकियिक शरीर, ६ संस्थान, ३ आतुर्र्वी, त्रत-स्थावरादि दो युगल, शुमादिक चार युगलका स्यात् बंधक हे। इनमेंसे एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। आहारकि कि आताप, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। दो अंगोपांग, छह संहनन, दो बिहायोगिति, दो स्वरका स्यात् बंधक है। इन २, ६, २, २ में से एकतरका बंधक है। अथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है। तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, पर्याप्तक तथा निर्माणका नियमसे बंधक है।

शुभ तथा यशःकीर्तिके बंध करनेवालेमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि यशःकीर्तिके बंधकके सूच्म तथा साधारण प्रकृतिको छोड़ देना चाहिए। श्रर्थात् इनका बंध इसके नहीं होगा।

§१५०. तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करनेवाला—मनुष्य, देवगतिका स्यात् बंधक है। दो गतियोंमेंसे किसी एकका बंधक है। श्रबंधक नहीं है।

[ विशेष-तीर्थं कर प्रकृतिका बंध सम्यक्त्वीके ही होता है । श्रातः मिध्यात्वमें बँधने-वाली नरकगति तथा सासादनमें बँधनेवाली तिर्यंचगतिका बंध इसके नहीं होगा । ]

दो शरीर, २ अंगोपांग, २ श्रानुपूर्वी, स्थिरादि तीन युगलमेंसे एकतरका बंधक है। श्रबंधक नहीं है। पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण ४,

तस॰ ४ सुभग-सुस्तर-आदे०णिमिणं णियमा बंधगो । आहारदुगं वज्जरिसभसंघ० सिया बंधगो ।

§१५१. उच्चागोदं बंधंतो णीचागोदस्स अबंधगो। णीचा-गोदं बंधंतो उच्चा-गोदस्स अबंधगो।

§१५३. एवं ओघभंगो मणुस० ३ पंचिंदि० तस तेसिं चेव पज्जत्ता पंचमण० पंचवचि० कायजोगि-ओरालिय० इत्थि-पुरिस-णवुंस० कोधादि० ४ चक्खुदं० भवसिद्धि० सण्णि-आहारगित्ति । णविर मणुस० ३ ओरालिका० इत्थि० तित्थयरं १० बंधंतो देवगदि० ४ णियमा बंधगो ।

§१५४. आदेसेण णेरइएसु-एइंदिय-विगिलिंदिय-संजुत्त-आहारदुगं वेगुव्वियछक्कं णिरय-देवायुगं च अपज्ञत्तगं च वज्ञं सेसं णेदव्वं। एवं सन्व-णेरइएसु। णविर चउत्थी याव सत्तमा त्ति तित्थयरं वज्ञं। सत्तमाए मणुसायुगं णित्थ।

श्रगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, श्रादेय तथा निर्माणका नियमसे बंधक है। आहारकद्विक, वस्त्रवृषभसंहननका स्यात् बंधक है।

§१५१. उच्चगोत्रका बंध करनेवाला—नीच गोत्रका श्रबंधक है। नीच गोत्रका बंध करनेवाला उचगोत्रका श्रबंधक है।

[विशेष-दोनों गोत्र परस्पर प्रतिपत्ता है। स्रतः एक जीवके एक साथ दोनोंका बंध नहीं होता है। इस कारण नीचके बंधकके उच्च स्रबंध होगा स्रथवा उच्चके बंधकके नीचका अबंध होगा।]

§१५२. दानान्तरायका बंध करनेवाला—लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्यान्तरायका नियमसे बंधक है। एकका बंध करते समय अन्य चतुष्कका नियमसे बंध होता है। अर्थात् दानान्तरायके बंध होतेपर श्रान्य लाभान्तरायादिका नियमसे बंध होता है।

§१५३. मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, त्रस तथा पंचेन्द्रियपर्याप्त त्रसपर्याप्त, ५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्रोभादि ४ कषाय, चज्जुदर्शन, श्रचज्जुदर्शन, भव्यसिद्धिक, संज्ञी, श्राहारक पर्यन्त इसी प्रकार श्र्यात् ओघवत् जानना चाहिए।

विशेष यह है कि मनुष्यत्रिक, श्रौदारिक काययोग तथा स्त्रीवेदमें तीर्थंकरका बंध करनेवाला देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक, वैक्रियिक श्रंगोपांगका नियमसे बंधक है।

§१५४. आहेशसे—नारिकयोंमें एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, स्त्राहारकद्भिक, वैक्रियिकपट्क, नरकायु-देवायु तथा स्त्रपर्शाप्तकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंको जानना चाहिए। इसी प्रकार सम्पूण नारिकयोंमें जानना चाहिए। विशेष, चौथीसे सातवीं पृथ्वी पर्यन्त तीर्थंकरका बंध छोड़ देना

§१५५. तिग्क्लिसु-आहारदुगं तित्थयरं वज्जं, सेसं ओघं। एवं पंचिदिय-तिग्क्लि॰ ३। पंचिदिय-तिग्क्लि-अपज्जत्तगेसु वेगुव्वियछक्कं च णिरयदेवायुगं वज्ज-सेसं तं चेव । एवं मणुस-अपज्जत्त-सव्वएइंदि॰ सव्विविगिलिंदिय-पंचिदिय-तस-अपज्जत्तसव्वपंचकायाणं। णविग् तेउ० वाउ० मणुसगदिचदुकं णित्थ।

§१५६. देवेसु णिरयभंगो । णविर एइंदिय-तिगं जाणिदेव्वं । एवं भवणवासिय ५ याव सोधम्मीसाण त्ति । णविर भवणादि याव जोइसिया त्ति तित्थयरं णित्थ । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयोघं । आणद याव णवगेवज्ञा त्ति एवं चेव । णविर तिरिक्खायुगं तिरिक्खग० तिरिक्खाणु० उज्जोवं णित्थ । अणुदिस याव सव्वद्वा त्ति मिच्छत्तपगदीओ णित्थ । सेसं भाणिदव्वं ।

९१५७. ओरालियमिस्से-णिर्यगदितिगं देवायुगं आहारदुगं णित्थ । सेसं १७ ओघभंगो। वेगुव्वियका० देवगदिभंगो। एवं वेगुव्वियमि०। णवरि आयुगं

चाहिए । सातवीं पृथ्वीमें मनुष्यायुका बंध नहीं है ।

\$१५५. तिर्यंचगित में—आहारकि तथा तीर्थं करका बंध नहीं होता है। शेपका श्रोघवत् वर्णन है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यंचमें इसी प्रकार जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें—वैक्रियिकपट्क, नरकायु, देवायुको छोड़ कर शेप प्रकृतियोंका ओघवत् सिन्नकर्ष जानना चाहिये। मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तक, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-त्रस-इनके श्रपर्याप्तक तथा संपूर्ण पंच कायोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगतिचतुष्क नहीं है।

§१५६. देवगतिमें नरकगतिका भंग है। विशेष, देवोंमें एकेन्द्रिय स्थावर त्रातापका बंध होता है। यह बात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म, ईशान स्वर्गपर्यन्त है। विशेष भवनित्रकमें तीर्थंकर नहीं हैं। सानत्कुमारसे सहस्रार स्वर्गपर्यन्त नरकगतिके त्रोघ समान भंग हैं। त्रानतसे ग्रेवेयकपर्यन्त इसी प्रकार है। विशेष-तिर्यंचायु, तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वी तथा उद्योतका बंध नहीं होता है।

[ विशेष-त्र्यानतादि स्वर्गवासी देवोंका तिर्यंच रूपसे उत्पाद नहीं होनेके कारण तिर्यंचायु त्र्यादि शतार चतुष्क का बंध नहीं कहा गया है।]

श्रनुदिश से सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त मिध्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियाँ नहीं हैं, [ कारण वहाँ सभी सम्यक्त्वी ही होते है । ] श्रतः शेप प्रकृतियोंको कहना चाहिए।

§१५७. ऋौदारिकमिश्रकाययोगमें—नरकगतित्रिक, देवायु, ऋाहारकद्विक नहीं है । शेष ११४ बंध योग्य प्रकृतियोंका श्रोघवत् वर्णन जानना चाहिए। २

वैक्रियिक काययोगमें—देवगतिके समान जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहाँ श्रायुके बंधका श्रभाव है ।

<sup>(</sup>१) "घम्मे तित्थं बंधदि वंसा मेघाण पुष्णगो चेव। छट्टोत्तिय मणुवाऊःः।''–गो० क० गा० १०६। (२) "ओराले वा मिस्से । णहि सुरणिरयायुहारणिरयादुहार।''–गो० क० गा० ११६।

णित्थ । आहार० आहारिम० असंजद-पगदीओ आहारदुगं णित्थ । कम्मइगका० आयुचदुक णिरयदुगं च [णित्थ ] सेसं ओघभंगो ।

§१५८, अवगदवेदे याओ पगदीओ बज्मंति ताओ पगदीओ जाणिद्ण भाणि-द्व्वाओ । मदि० सुद० विभंग० अब्भव० मिच्छादि० असण्णि० तिरिक्खोघो । ५ आभिणि० सुद० ओघि० ओघभंगो । णविर मिच्छत्त-सासण-पगदीओ णित्थ । एवं ओघिदं० सम्मा० खइय० । एवं चेव मणपज्जव-संजद० सामाइ० छेदो० परिहार० । णविर असंजदपगदीओ णित्थ । अकसा० केवलणा० यथाखाद० केवलदंस० सिण्णियासो णित्थ ।

§१५९, सुहुमसंप० पंचणा० चढुदंस० पंचंतराइगाणमण्णमण्णस्स बंधदि संजदा-

त्राहारक-त्राहारकमिश्रयोगमें स्थान्यसंयत सम्बन्धी प्रकृतियाँ तथा त्राहारकद्विकके बंध का स्रभाव है। स्राहारककाययोगमें ६३ स्रीर स्राहारकमिश्र काययोगमें ६२ बंधयोग्य प्रकृतियाँ हैं।

[ विशोषार्थ-आहारकद्विकका बंध श्राप्रमत्ता दशामें होता है श्रीर यह योग प्रमत्तसंयत गुग्स्थानमें होता है। अतः श्राहारकद्विकके बंधका यहाँ अभाव कहा गया है। ]

कार्माणकाययोगमें-श्रायु ४ तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वीका [अभाव है।] शेषका श्रोघवत् भंग जानना चाहिए।

§१५८. अपगत वेदमें—ंजिन प्रकृतियोंका वंध होता है, उनको जानकर वर्णन करना चाहिए।

[ विशेष-४ संज्वलन, ५ ज्ञानावरण, ५ अंतराय, ४ दर्शनावरण, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र तथा सातावेदनीय इन २१ प्रकृतियों का यहां बंध होता है। ]

मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगाविध, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, ऋसंज्ञीका तिर्यंचोंके ओघवत् है। ऋाभिनिबोधिक, श्रुत तथा अविध्ज्ञानमें ऋोघवत् भंग है। विशेष—यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी १६ और सासादन सम्बन्धी २५ इकृतियों का ऋभाव है।

इसी प्रकार ऋवधिद्र्शन, सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्वमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धिमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ असंयमगुण्स्थानवाली प्रकृतियाँ नहीं हैं।

अकपाय, केवलज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवल दर्शनमें सन्निकर्प नहीं है।

· [विशेष—इन मार्गणाओं में एक सातावेदनीयका ही बंध होता है। इस कारण यहाँ सिन्नकर्षका वर्णन नहीं किया गया है। एक प्रकृति में सिन्नकर्प नहीं हो सकता है। किसका, किसके साथ सिन्नकर्प कहा जायगा ? श्रातः सिन्नकर्प नहीं बताया है।

ं \ १५९. सूच्मसांपरायमें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, (निद्रापंचक रहित ) तथा ५ अंतरायों का एकके रहते हुए शेष अन्यका बंध होता है ।

[ विश्रोष-यद्यपि सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान में सातावेदनीय, उश्चगोत्र तथा यशःकीर्ति का भी बंध होता है, किन्तु ये वेदनीय, गोत्र, तथा नामकर्मकी श्रकेली ही प्रकृतियाँ है; इस कारण स्वस्थानसिन्नकर्षकी दृष्टिसे इनका प्रहण नहीं किया गया है। ]

संजदा संजदभंगो। णवरि आहारदुगं णितथ। पच्चक्खाणा० ४ अत्थि। असंजदेसु ओघभंगो। णवरि आहारदुगं णितथ।

§१६०. एवं तिण्णि लेस्साणं। णविर किण्ण-णील० तित्थयरं बंधंतो देवगदि० ४ णियमा बंधगो। काऊए सिया देवगदि सिया मणुसगदि। तेऊए सोधम्मभंगो। णविर देवायु देवगदि० ४ आहारदुगं अत्थि। एवं पम्माए। णविर एइंदियतिगं ५ णित्थि। सुकाए णिरयगदितिगं तिरिक्खगदिसंयुतं च णित्थि। सेसं ओघभंगो।

§१६१. वेदगे० आभिणिभंगो । एवं उवसम० । णवरि आयु णित्थ । सासणे मिच्छत्तसंयुतं तित्थयरं आहारदुगं च णित्थ । सेसं ओघभंगो । सम्मामि० उवसम-सम्मा० भंगो । णवरि आहारदुगं तित्थयरं च णित्थ ।

§१६२. अणाहार० कम्मइगभंगो ।

१०

#### एवं सत्थाणसिण्णयासी समत्ती।

संयतासंयतोंमें—संयतोंका भंग जानना चाहिए। विशेष, यहां श्राहारकद्विक नहीं है। इनमें प्रत्याख्यानावरण ४ का वंध पाया जाता है। श्रासंयतों में-श्रोधवन भंग है। विशेष श्राहारकद्विक नहीं है।

§१६०. कृष्ण, नील तथा कापीत लेश्या में-इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष-कृष्णानील लेश्या में-तीर्णंकरका बंध करनेवाला नियमसे देवगित ४ का बंधक है। कापीत लेश्यामें-स्यात् देवगित, स्यात् मनुष्यगितका बंध होता है। तेजोलेश्यामें-सौधर्म स्वर्गके समान भंग है। विशेष, देवायु, देवगित ४ तथा आहारकद्विकका बंध है। पद्मलेश्यामें-इसी प्रकार है। विशेष, यहां एकेन्द्रिय, स्थावर, आतापका बंध नहीं है। शुक्ललेश्यामें-नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकाय तथा तिर्यंचगितका बंध नहीं है। शेप प्रकृतियोंका ओघवत् भंग है।

§१६१. वेदक सम्यक्त्वमें-श्राभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है।

उपशमसम्यक्त्वमें-इसी प्रकार है। विशेष, यहां त्र्यायुका बंध नहीं होता है।

सासादन सम्यक्त्वमें—मिथ्यात्व, तीर्थंकर, श्राहारकद्विकका बंध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका ओघवत् भंग है। सम्यक्त्वमिथ्यात्वमें उपशमसम्यक्त्वी का भंग जानना चाहिए। विशेष, यहां श्राहारकद्विक तथा तीर्थंकरका बंध नहीं है।

§१६२. अनाहारक में-'' कार्माण काययोगी के समान भंग है। इस प्रकार स्वस्थानसन्निकर्ष पूर्ण हुआ।

<sup>(</sup>१) "सम्मेव तित्थबंधो आहारदुगं पमादरिहदेसु।" –गो० क० गा० ९२।

<sup>(</sup>२) "अयदोत्ति छलेस्साओ सुह-तियलेस्सा हु देसविरदितये। तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाणं अलेस्सं तु॥" —गो० जी० गा० ५३१। (३) "मिच्छस्संतिमणवयं वारं णिह तेउपम्मेसु" –गो० क० गा० १२०। "सुक्के सदरच उक्कं वामंतिमबारसं च णव अत्थि।" –गो० क० गा० १२। (४) "णवरि य सब्बुवसम्मे णरसुरआऊणि णित्थि णियमेण।" –गो० क० गा० १२०। (५) "कम्मेव अणाहारे।" –गो० क० गा० १२१।

# [ परत्थाणसिंणयास-परूवणा ]

§१६३. परत्थाणसणियासे पगदं दुविधो [ णिदेसो ] ओघेण आदेसेण य !

§१६४. तत्थ ओघेण आभिणिबोधिय णाणावरणं बंधंतो चदुणाणा० चदुदंसणा० ५ पंचंत० णियमा बंधगो । पंचदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदुगं० चदुआयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० णिमिणं तित्थयरं सिया बंघगो, सिया अबंधगो । सादं सिया बं०, सिया अबं० । असादं सिया बं०, सिया अबं० । दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबं० । इत्थि० सिया बं०, पुरिस० सिया बं०, णवुंस० सिया बं० । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा तिण्णंपि अबंधगो । एवं वेदभंगो हस्सरदि-अरदि-सोग-दोयुगलाणं चदुगदि० पंचजादि-दोसरीर-छसंठा०

## [ परस्थान सन्निकर्ष ]

§१६३. यहाँ परस्थान सन्निकर्ष प्रकृत है। उसका ऋोघ तथा ऋादेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं। यहाँ सजातीय तथा विजातीय एक साथमें बँधनेवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की गयी है।

§१६४. त्रोघसे-त्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाला-श्रुतादि ज्ञानावरण ४, दर्शना-वरण ४ तथा अंतराय ५ का नियमसे बंधक है ।

[ विशेष-यशःकीर्ति उच्चगोत्रका नियमसे बंध न होनेके कारण यहां उसका उल्लेख नहीं किया गया है।]

निद्रादि पांच दर्शनावरण्, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, ४ श्रायु, श्राहारकद्विक, तैजस–कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु ४, श्राताप, उद्योत, निर्माण तथा तीर्थंकरका स्यात् वंधक है, स्यात् श्रवंधक है। साताका स्यात् वंधक है, स्यात् श्रवंधक है। श्रसाताका स्यात् वंधक है, स्यात् श्रवंधक है। दोनोंमेंसे श्रन्यतरका वंधक है। अवंधक नहीं है।

[विशेषार्थ-दोनोंका अबंधक अयोगकेवली गुगास्थानवर्ती होगा, वहां मितज्ञानावरण नहीं है। अतः दोनोंके अबंधकका अभाव कहा है।]

स्त्रीवेदका स्यात् बंधक है। पुरुषवेदका स्यात् बंधक है। नपुंसक वेदका स्यात् बंधक है। तीनोंमेंसे एकतरका बंधक है अथवा तीनोंका भी अबंधक है।

[विशेषार्थ-वेदका बंध नवमे गुणस्थान पर्यन्त होता है श्रौर मितज्ञानावरणका सूक्ष्मसांपराय तक बंध होता है। श्रतः मितज्ञानावरणके बंधकके वेदका बंध हो तथा न भी हो। इससे तीनोंका श्रबंधक भी यहां कहा है।]

द्दास्य-रित, अरित-शोक ये दो युगल, ४ गित, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान,

दोअंगो० छसंघ० चढुआणु० दो विहाय० तस-थावरादि-णवयुगलाणं । जस० अजस० दोगोदं सादभंगो । यथा आभिणिबोधियणा० तथा चढुणाणा० चढुदंस० पंचंतरा०।

§१६५.णिद्दाणिद्दं बंधंतो पंचणा० अट्ठदंसणा० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । सादं सिया बं०, असादं सिया बं० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं वेदणीयभंगो तिण्णि वे० हस्स- ५ रिद-अरिदसोग० चदुगिद० पंचजािद-दोसरीर-छसंठाण-चदुआणु० तसथावरािद-णव-युगलं दोगोदाणं । मिच्छत्त-चदुआयुगं परघादुस्सा० आदाउज्जो० सिया बं०, सिया अबं० । दो-अंगो० छसंघ० दो विहाय० दोसरं सिया बं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । एवं पचलापचला-थीणिगिद्धि-अणंताणुबंधि० ४ । णिद्दं बंधंतो पंच[णा० चदु०]दंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त-बारसक० चदुआयु० आहारदुगं परघादुस्सासं आदा-उज्जो० तित्थयरं सिया बंधगो । सादं सिया बं०, असादं सिया बंधगो । दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बं० । ण

२ ऋंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, त्रस-स्थावरादि ९ युगलका वेदके समान भंग है। अर्थात् इनमेंसे एकतरके बंधक हैं अथवा सबके भी अबंधक हैं। यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रका सातावेदनीयके समान भंग है अर्थात् अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। श्रुतादि ४ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायका आभिनिकोधिक ज्ञानावरणके समान भंग जानना चाहिए।

\$१६५. निद्रा निद्राका बंघ करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ८ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्ता, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। साताका स्यात् बंधक है। ऋबंधक नहीं है। तीन वेद, हास्य, रित, अरित, शोक, ४ गित, ५ जाित, औदारिक, बैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरािद ९ युगल तथा दो गोत्रमें वेदनीयके समान भंग है श्र्यात् एकतर के बंधक हैं। अबंधक नहीं है। मिण्यात्व, ४ आयु, परघात, उच्छवास, श्राताप, उद्योत का स्यात् बंधक है। स्यात् अबंधक है। २ श्रंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वर का स्यात् बंधक है। इन २, ६, २, २ में से अन्यतर का बंधक है, अथवा २, ६, २, २ का भी अबंधक है।

प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि तथा अनंतानुबंधी ४ के बंधकका निद्रानिद्राके समान भंग है। निद्राका बंध करनेवाला-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, १२ कषाय (४ संज्वलनको छोड़कर) ४ आयु, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास आताप, उद्योत तथा तीर्थंकरका स्यात् बंधक है। साता वेदनीयका स्यात् बंधक है। असाता वेदनीयका स्यात् बंधक है। दोनोंमेंसे अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। तीन वेद, हास्य, रित, अरित, शोक,

१०

चेव अबंधगो । एवं तिण्णि वे० हस्सरिद्दोयुग० चढुग० पंचजा० दोसरीरं छसंठाणं चढुआणु० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं च । दोअंगी० छसंघ० दोविहाय० दोसरं सिया बं०। दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं [ छण्णं ] दोण्णं दोण्णं दोण्णं दोण्णं [ उप्णं ]

§१६६. सादं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्तं सोलसक० भयदु० तिण्णि-आयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ आदा-उज्जो० णिमिणं तित्थय० पंचंत० सिया बं० सिया अबं०। तिण्णि वे० हस्सादि-दोयुग० तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीरं छसंठा० दो अंगो० छसंघ० तिण्णि आणु० दो विहाय० तसादिदसयुगलं दोगोदाणं सिया बं० सिया अबं०। एदेसिं एक्कदरं बंधगो, अथवा एदेसिं अबंधगो।

१० §१६७. असादं बंधंतो-पंचणा० छदंसणा० चतुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमाः बंधगो । थीणगिद्धि०४ (३) मिच्छत्त० बारसक० तिण्णि आयु परघादुस्सा० आदाउज्जो० तित्थय० सिया बं० सिया अबं०। तिण्णं वेदाणं सिया बं०। तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबं०। हस्सरिद सिया

४ गति, ५ जाति, औदारिक-वैक्रियिक शरीर, ६ संस्थान, ४ त्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोत्रका इसी प्रकार जानना चाहिए। २ त्र्यंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका स्यात् बंधक है। इन २, ६, २, २ में से अन्यतरका बंधक है अथवा २, [६], २, २ का भी श्रबंधक है। प्रचलाका बंधकरनेवालेके निद्राके समान भंग है।

§१६६. साताका बंध करनेवाळा—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकायुको छोड़कर ३ ऋायु, ऋाहारकद्विक, तैजस, कार्माणशरीर, वर्ण ४, अगुरुछघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर तथा ५ अंतरायोंका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है।

[ विशेष—साताका वंधक सयोगी जिन पर्यन्त पाया जाता है, किन्तु ज्ञानावरणादिका बंध सूद्रमसांपराय गुणस्थान पर्यन्त होता है अतः साताके बंधकके ज्ञानावरणादि का बंध हो, तथा न भी हो।]

तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ३ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रसादि दस युगल तथा दो गोत्रका स्यात् बंधक है। स्यात् अबंधक है। इनमेंसे किसी एकका बंधक है अथवा इनका भी अबंधक है।

§१६७. असाताका बंध करनेवाला—'५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण (स्त्यानगृद्धित्रिक बिना), ४ संज्वलन, भय, जुगुष्सा, तैजस—कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंत-रायोंका नियमसे बंधक है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिण्यात्व, १२ कषाय, ३ आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् श्रवंधक है। तीन वेदोंका स्यात् बंधक है। तथा इनमेंसे किसी एकका बंधक है अबंधक नहीं है।

[ विशेष-असाता प्रमत्तसंयत पर्यन्त बंधता है, तथा वेदका श्रानिवृत्तिकरणपर्यन्तं बंध होता है। अतः श्रासाताके बंधकको वेदोंका अबंधक नहीं कहा है, कारण यहाँ वेदका बंध सदा होगा।

बंधगो। अरिद्सोग सिया बं०। दोण्णं युगलाणं एक्कदरं बंधगो। ण चेत्र अबंधगो। एवं चदुगिद-पंचजािद-दोसरीर-छसंठा० चदुआणु० तसािदिणवयुगलं दोगोदं च। दो अंगो० छसंघ० दो विहाय० दो सरीरं (सरं) सिया बं० सिया अबं०। दोण्णं छणां दोणां दोणां पि एक्कदरं बंधगो। अथवा एदेसिं चेव अबंधगो। एवं अरिदिसोग-अथिर-असुभ-अज्जसिगत्तीणं।

§१६८. मिच्छत्तं बंधंतो—पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । सादं सिया बं० आसादं सिया बं० । दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णं वेदाणं हस्सरिद० अरिदसो० दोयुग० चदुगिद० पंचजादि-दोसरीर-छसंठा० चदुआणु० तसथावरादि-णवयुगलं दो-गोदाणं च । चदुआयु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० सिया बंधगो । १० दोण्णं अंगो० छसंघ० दो विहाय० दो सरं सिया बं०, सिया अबंधगो । दोण्णं छण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बं०, अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं पि अबंधगो ।

हास्य, रितका स्यात् बंधक है । ऋरित, शोकका स्यात् बंधक है । दो युगलोंमंसे श्रन्यतर युगलका बंधक है अबंधक नहीं है । ४ गित, ५ जाित, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसािद ९ युगल तथा २ गोत्रका भी इसी प्रकार वर्णन जानना चाहिए । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, दो स्वरका स्यात् बंधक है, स्यात् अवंधक है । इन २, ६, २, २ मेंसे एकतरका बंधक है, अथवा इनका भी अबंधक है ।

ैश्चरित, शोक, श्चस्थिर, श्चशुभ, अयशःकीर्तिका इसी प्रकार जानना चाहिए।
[विशेष—श्चसाता के समान श्चरित शोकादिकी बंधव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती
है। इस कारण असाताके बंध करनेवालेके समान इनका भी वर्णन कहा है।]

§१६८. मिथ्यात्वका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण-शरीर, वर्ण ४, ऋगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ ऋंतरायका नियम से बंधक है। सातावेद-नीयका स्यात् बंधक है। ऋसाताका स्यात् बंधक है। दोनोंमेंसे ऋन्यतरका बंधक है अबंधक नहीं है।

३ वेद, हास्य, रित, अरित, शोक, ४ गित, ५ जाित, दो शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थाव-रािद ९ युगल तथा दो गोत्रका इसी प्रकार जानना चािहए, अर्थात् इनमें से एकतरका बंधक है, अर्बंधक नहीं है। चार आयु, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बंधक है। दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित तथा २ स्वरका स्यात् बंधक है। स्यात् अर्बंधक है। इन २, ६, २, २ में से एकतरका बंधक है, अथवा २, ६, २, २ का भी अर्बंधक है।

[ विशेष-एकेन्द्रियके अंगोपांग, संहनन, विहायोगित तथा स्वरका अभाव है। इससे इन प्रकृतियोंका उसकी ऋपेक्षा अबंधक कहा है।]

<sup>(</sup>१) ''छट्ठे अथिरं असुहं असादमजसं च अरिद सोगं च ।''-गो क० गा० ९८।

११६९. अवचक्खाण० कोधं बंधंतो-पंचणा० छदंसणा० एक्कारसकसाय-भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंचंत० णियमा बंधगो । सेसं मिच्छत्तभंगो । णविर थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणुबं० ४ चदुआयु० परघादुस्सा० आदा-उज्जो० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । एवं तिण्णं कसायाणं । पच्चक्खाणावर० कोधं पं बंधंतो-पंचणा० छदंस० सत्तणोक० (त्तक०) भयदुगुं० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्तं अट्ठकसा० परघादुस्सा० चदु आयु० आदा-उज्जो० तित्थयरं सिया बं०, सिया अबं० । सेसं मिच्छत्तभंगो । एवं तिण्णं कसायाणं । कोधसंजं० बंधंतो-पंचणा० चदुदंस० तिण्णं संज० पंचंतरा० णियमा बंधगो । पंचदंस० मिच्छत्तं बारसक० भयदु० चदुआयु० आहारदुगं तेजाक० १० वण्ण० ४ अगु० ४ आदा-उज्जो० णिमि० तित्थय० सिया बं० सिया अबं० । दोवेदणीयाणं सिया बंधगो । दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं जस० अजस० दोगोदाणं । इत्थिवेदं सिया बं०, पुरिसवेदं सिया बं० णवुंसगवेदं सिया बं० ।

§१६९. अप्रत्याख्यानावरण कोधका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ११ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायोंका नियमसे बंधक है। शेव प्रकृतियोंका मिध्यात्वके बंधके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४, आयु ४, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। अप्रत्याख्यानावरण मान, माया, लोभका अप्रत्याख्यानावरण कोधके समान वर्णन जानना चाहिए।

प्रत्याख्यानावरण कोधका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ७ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कामीण, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायोंका नियमसे बंधक है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, ८ कपाय (अनंतानुवंधी ४, अप्रत्याख्यानावरण ४), परघात, उच्छ्वास, ४ श्रायु, आताप, उद्योत, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् श्रवंधक है। शेप प्रकृतियों के विषयमें मिध्धात्वके बंधकके समान वर्णन जानना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण मान, माया तथा लोभका बंध करनेवालेके प्रत्याख्यानावरण कोधके समान जानना चाहिए।

संज्वलन क्रोधका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ३ संज्वलन, ५ श्रंतरायोंका नियमसे बंधक है। ५ दर्शनावरण (निद्रापंचक) मिश्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु, आहारकद्विक, तेजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, श्राताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। दो वेदनीयका स्यात् बंधक है। दो मेंसे अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति तथा २ गोत्रोंका इसीप्रकार जानना चाहिए। अर्थात् इनमेंसे अन्यतरके बंधक है। अबंधक नहीं है।

[ विशेष-संज्यलन क्रोधका अनिवृत्तिकरण गुर्णस्थान पर्यन्त बंध पाया जाता है तथा यशः-कीर्ति, उचगोत्रका सूत्त्म्सांपराय गुणस्थान पर्यन्त बंध होता है। इस कारण इनका अबंधक नहीं कहा है।] तिण्णि वेदाणं एकदरं बंधगो । अथवा तिण्णंपि अबंधगो । एवं हस्सरिद-अरिदसोग-दोयुगलाणं चदुगिद-पंचजािद-दो-सरीर-छसंठा० दोअंगो० छसंघ० चदुआणु० दो-विहाय० तसािदणवयुगलाणं । एवं माणसंज० । णविर दो संज०णियमा बंधगो । एवं चेव मायासंज० । णविर लोभसंज० णियमा बंधगो । लोभसंजलणं बंधतो—पंचणा० चदुदंस० पंचंत० णियमा बंधगो । मिच्छत्तं पण्णारसक० सिया बं० । सेसं कोध- ५ संजलणभंगो ।

§१७०. इत्थिवेदं बंधतो पंचणा० णवदंसणा० सोलसक० भयदुगुं० पंचि० तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । सादासादं सिया वंधगो । दोण्णं वेदणीयाणं एक्दरं बंधगो । ण चेव अबं० । एवं हस्सरदि-अरिदसोगाणं दोयुग० तिण्णि-गदि-दो-सरीर-छसंठाणं दोअंगो० तिण्णिआणु० दोविहाय० १० थिरादिछयुगलं दोगोदाणं । मिच्छत्तं तिण्णि आयु० उज्जोव० सिया बं०, सिया अबं० । छसंघ० सिया बं० । छण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा छण्णंपि अबंधगो ।

§१७१. पुरिसवेदं बंधंतो पंचणा० चढुदंस० चढुसंज० पंचंत० णियमा बंधगो।

स्त्रीवेदका स्यात् बंधक है। पुरुपवेदका स्यात् बंधक है। नपुंसकवेदका स्यात् बंधक है। तीन में से एकतरका बंधक है। तीन का भी अबंधक है।

[ विशेष-वेदका बंध ९ वें गुणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त होता है तथा संज्वलन क्रोधका बंध ९ वें गुणस्थानके दूसरे भाग पर्यन्त होता है। इस कारण यहाँ वेदोंका अवंधक भी कहा है।]

हास्य-रित, अरित-शोक इन युगलों, ४ गित, ५ जाित, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, त्रसािद नवयुगलका इसी प्रकार है अथोत् एकतरका बंधक है तथा अवंधक भी है।

संज्वलन मानका वंध करनेवालेके संज्वलन क्रोधके समान भंग है। विशेष, संज्वलन माया तथा लोभका नियमसे बंधक है। संज्वलन मायाका बंध करनेवालेके इसी प्रकार भंग है। विशेष, संज्वलन लोभका वंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ श्रंतरायका नियमसे बंधक है। सिध्यात्व, १५ कषायोंका स्यात् बंधक है। शेष प्रकृतियोंका संज्वलन क्रोधके समान भंग है।

\$१७०. स्त्रीवेदका बंध करनेवाळा—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तेजस, कार्माणशरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ श्रंतरायोंका नियमसे बंधक है। साता, श्रसाताका स्यात् बंधक है। दो मेंसे अन्यतरका बंधक है। श्रबंधक नहीं है। हास्य, रित, अरित, शोक, नरकगितको छोड़कर शेष ३ गित, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि ६ युगल, २ गोत्रोंमें एकतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। मिश्यात्व, मनुष्य-तिर्यंच-देवायु, उद्योतका स्यात् बंधक है, स्यात् श्रबंधक है। ६ संहननका स्यात् बंधक है। इनमेंसे अन्यतमका बंधक है श्रथवा ६ का भी श्रबंधक है।

§१७१. पुरुषवेदका बंध करनेवाळा—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वळन तथा ५ अंत-रायोंका नियमसे बंधक है । पंचदंस० मिच्छत्तं बारसक० भयदु० तिण्णि आयु० पंचिदिं-आहारदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ उज्जोव-तस० ४ णिमि० तित्थय० सिया बंधगो । सिया अबंधगो । सादं सिया बं० । असादं सिया अबंधगो (बंधगो )। दोण्णं वेदणीयाणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं जस० अजस० दोगोदाणं । हस्सरादि (रिद ) सिया ५ बं० । अरिदसो० सिया बंध० । दोण्णं युगलाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं पि अबंधगो । एवं तिण्णिगदि-दोसरीर-छसंठःणं दोअंगो० छसंघ० तिण्णि आणु० दोविहा० थिरादिपंचयू० ।

§१७२, णबुंसं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधगो । सादं सिया बं०। असादं १० सिया बं०। दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं हस्सरदि० अरिद-सोगाणं दोयुग० तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीर-छसंठाणं तिण्णि आणु० तसथवरादि-णवयुगलाणं दोगोदाणं । तिण्णिआणु० (आयु०) परघादुस्सा० आदाउज्जो० सिया

[ विशेष-पुरुषवेदका बंध नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त होता है और ज्ञाना-वरणादिका इसके आगे तक बंध होता है श्रातः पुरुषवेदके बंधकको ज्ञानावरणादि का नियमसे बंधक कहा है।

५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकायु विना ३ आयु, पंचेन्द्रिय, आहारकद्विक, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुछघु ४, उद्योत, त्रस ४, निर्माण तथा तीर्थ करका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। साताका स्यात् बंधक है। श्रसाताका स्यात् बंधक है। श्रसाताका स्यात् बंधक है। यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंका वेदनीयके समान भंग है। हास्य, रितका स्यात् बंधक है। श्ररित, शोकका स्यात् बंधक है। दो युगलोंमेंसे श्रन्यतरका बंधक है, अथवा दोनों युगलोंका भी अबंधक है। नरकगितको छोड़ शेष ३ गित, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ श्रानुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि पंच युगलका इसी प्रकार है अर्थात् इनमेंसे एकतरका बंधक है श्रथवा सबका भी अबंधक है।

§१७२. नपुंसकवेदका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ४ अंतरायोंका नियमसे बंधक है।

[ विशेष-नपुंसकवेदका बंध मिध्यात्व गुणस्थान में होता है इस कारण यहां मिध्यात्वका भी नियमसे बंध कहा है।]

साताका स्यात् बंधक है। श्रासाताका स्यात् बंधक है। दोनोंमेंसे श्रान्यतरका बंधक है। श्राबंधक नहीं है। हास्यरित, अरितशोक ये दो युगल, देवगितको छोड़कर ३ गित, ५ जाित, २ शरीर, ६ संस्थान, ३ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोत्रोंका इसी प्रकार भंग है। देवायुको छोड़कर शेष ३ श्रायु, परघात, उच्छ्वास, श्राताप, उद्योतका स्यात् बंधक है। स्यात्

ः सिया अबं । दोअंगो ० छसंघ० दोविहाय० दोसर० सिया बं ० सिया अबं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो । अथवा एदेसिं अबंधगो ।

§१७३. हस्सं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसज० रिदभयदु० पंचंत० णियमा बंधगो । पंचदंस० मिच्छत्त-बारसक० तिण्णिआयु० आहारदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० तित्थय० सिया बं०, सिया अबंधगो । सादं सिया बं०, असादं ५ सिया बं० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णि वेद० जस० अजस० दोगोदाणं । तिण्णिगिद सिया बं०, सिया अबं० । तिण्णं एक्कदरं बं० अथवा अबंधगो । एवं गिदभंगो पंचजादि-दोसरीर-छसंठा० दोअंगो० छसंघ० तिण्णि आणु० दो विहा० तसादिणवयुग० । एवं रदीए० ।

§१७४. भयं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० दुगुं० पंचंत० णियमा बंधगो । १० पंचदं० मिच्छत्त-बारसक० चदुआयु० आहारदुगं तेजाकम्म० वण्ण० ४ अगु० ४ आदा- उज्जो० णि मि० तित्थय० सिया बं० सिया अवं० । सादं सिया बं० । असादं सिया बं० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णिवेद-जस-अजस-दोगोदं ।

अबंधक है। दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। २, ६, २, २ मेंसे ऋन्यतरका बंधक है ऋथवा २, ६, २, २ का ऋबंधक है।

§१७३. हास्यका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, रित, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कपाय, नरकायुको छोड़कर तीन त्रायु, आहारकद्विक, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, त्रामुरुलघु ४, आताप, उद्योत तथा तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् त्र्र्यंधक है। साता वेदनीयका स्यात् बंधक है, त्र्रासीत अन्यतरका बंधक है, त्र्र्यंधक नहीं है। ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और दो गात्रों में वेदनीयके समान भंग है। ३ गति (नरक बिना) का स्यात् बंधक है, स्यात् त्र्र्यंधक है। तीनमेंसे अन्यतमका बंधक है अथवा तीनोंका भी अबंधक है।

[ तिरोष-श्रपूर्वकरण के अंतिम भाग तक हास्यका बंध होता है किन्तु गतिका बंध अपूर्वकरण के छठवें भाग पर्यन्त होता है। इस कारण हास्यके बंधकको गतित्रयका श्रबंधक भी कहा है।]

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ श्रानुपूर्वी, २ विहायोगित, त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भंग है श्रर्थात् एकतर के बंधक हैं श्रथवा सबके भी अबंधक हैं। रितका बंध करनेवालेके हास्यके समान भंग है।

§१७४. भयका बंध करनेवालेके—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियम से बंधक है। ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, ४ श्रायु, श्राहारकि कि, तेजस—कार्माण, वर्ण ४, श्रागुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निर्माण तथा तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् श्रबंधक है। साताका स्यात् बंधक है, श्रसाताका स्यात् बंधक है। दोनों में से श्रम्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। ३ वेद, यशकीर्ति, अयशकीर्ति तथा गोत्रोंका

चदुगदि सिया बंधगो । चदुण्णं गदीणं एक्कदरं बंधगो । अथवा चदुण्णंपि अबंधगो । एवं गदिभंगो पंचजादि-दोसरीर-छसंठा० दोअंगो-छसंघ० चदुआणु० दोविहा० तसादि-णवयुगले । एवं दुगुंच्छाए ।

§१७५. णिरयायुं बंधंतो पंचणा० णवदंस० असादावे० मिच्छ० सोलसक० ५ णवुंसक० अरिदसोगभयदु० णिरयगिद- पंचि० वेगुव्विय० तेजाक० हुंडसंठा० वेगु-व्वि० अंगो० वण्ण० ४ णिरयाणु० अगु० ४ अप्पसत्थ० तस० ४ अथिरादिछक्कं णिमिणं णीचागोदं पंचंत० णियमा बंधगो।

§१७६. तिरिक्खायुं बंधंतो-पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदु० तिरिक्खगदि-तिण्णिसरीर-वण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अगु० उप० णिमिण-णीचागो० पंचंत०
१० णियमा बंधगो । सादं सिया बं०, असादं सिया बं०। दोण्णं एक्कदरं बंधगो । णचेव
अबंधगो । एस भंगो तिण्णिवेद-हस्सादिदोयुगल-पंचजा० छसठा० तस-थावरादिणवयुगलाणं । मिच्छत्तं ओरालि० अंगो० परघादुस्सा० आदा-उज्जो० सिया बं०। छसंघ०
दोविहाय० दोसरं सिया बंधगो । एदेसिं एक्कदरं बंधगो अथवा अबंधगो ।

वेदनीयके समान जानना चाहिए। चार गतिका स्यात् बंधक है। चार में से एकतरका बंधक है। अथवा चारोंका भी ऋबंधक है।

[ विशेष-गतिका बंध ऋपूर्वकरणके छठवें भाग पर्यन्त होता है तथा भयका ऋपूर्वकरणके ऋंतिम भाग तक बंध होता है। इस कारणभयके बंधकको गति चतुष्टयका भी ऋबंधक कहा है।]

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ श्रंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगिति, त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भंग जानना चाहिए। जुगुप्साका बंध करनेवालेके भय के समान भंग जानना चाहिए।

\$१७५. नरकायुका बंध करनेवाला—४ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, १६ कषाय, नपुंसकवेर, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकर्गात, पंचेन्द्रियज्ञात, वैक्रियिक-तेजस-कार्माण शरीर, हुंडकसंस्थान, वैक्रियिक श्रंगोपांग, वर्ण ४, नरकानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रंस ४, श्रस्थिरादिषट्क, निर्माण, नीचगोत्र, तथा ५ अंतरायों का नियमसे बंधक है।

§१७६. तिर्यंचायुका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यंचगति, ३ शरीर (श्रोदारिक-तेजस-कार्माण) वर्ण ४, तिर्यंचानुपूर्वी, श्रगुरुरुष्ठु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। सातावेदनीयका स्यात् बंधक है। असाताका स्यात् बंधक है। दो में से अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल में वेदनीय के समान जानना चाहिए। अर्थात् एकतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। मिध्यात्व, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योतका स्यात् बंधक है। ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका स्यात् बंधक है। इनमेंसे एकतरका बंधक है, श्रथवा किसीका भी बंधक नहीं है।

§१७७. मणुसायुगं बंधंतो पंचणा० छदंसण० बारसक० भय-दुगुंछा-मणुसग० पंचिंदि० तिण्णिसरीर० ओराछि० अंगो० वण्ण० ४ मणुसाणु० अगु० उप० तस-बादर-पत्तेय-णिमिणं पंचंत० णियमा बंधगो । थीणिगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु० ४ परघादुस्सा० तित्थय० सिया बंधगो, सिया अबंधगो । सादं सिया बं० । असादं सिया बं० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णिवेद० हस्सादि-दो ५ युग० छसंठा० छसंघ० पञ्जत्तापज्जत्त० थिरादि-पंचयुग० दोगोदाणं। दोविहाय० दोसरं सिया बंधगो । दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं दोण्णंपि अबंधगो ।

§१७८. देवायुगं बंधंतो पंचणा० छदंसणा० सत्दावे० चदुसंज० हस्सरिद-भयदुगु० देवगदि० पंचिंदि० तिण्णिसरीर-समचदु० वेउव्वि० अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ थिरादिछक्कं णिमि० उच्चागो० पंचंत० णियमा १० बंधगो। थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-बारसक० आहारदु० तित्थय० सिया बंधगो.। इत्थि० सिया बं०। पुरिस० सिया बं०। दोण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो। णचेव अबंधगो।

§१७९. णिरयगदिं बंधंतो णिरयायुभंगो । णवरि णिरयायुं सिया बंधदि ।

§१७७. मनुष्यायु का बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक-तैजस—कार्माणशरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अन्तरायका नियमसे बंधक है। स्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४, परघात, उच्छ्वास, तीर्थंकरका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। सातावेदनीयका स्यात् बंधक है। श्रसाताका स्यात् बंधक है। दोनों में से अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। ३ वेद, हास्यादि दो युगल, ६ संस्थान, ६ संहनन, पर्याप्तक, श्रपर्याप्तक, स्थिरादि पांच युगल तथा २ गोत्रोंका इसीप्रकार वर्णन है। अधीत् एकतरके बंधक है। श्रबंध नहीं है। दो विहायागित, दो स्वरका स्यात् बंधक है। दो, दो में से अन्यतर का बंधक है। अथवा २, २ का भी अबंधक है।

\$१७८. देवायुका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता, ४ संज्वलन, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पंचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर (वैक्रियिक-तेंजरू-कार्भाण), रूमचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्भी, अगुरत्वघु ४, प्रशस्तिवहायोगीत, त्रस ४, स्थिरादिषट्क, निर्भाण, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिध्यात्व, बारह कषाय, श्राहारकित, तीर्थं करका स्यात् बंधक है। स्त्रीवेदका स्यात् बंधक है। पुरुषवेदका स्यात् बंधक है। दो वेदोंमेंसे अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है।

§१७९. नरकगतिका बंध करनेवालेके नरकायु के समान भंग जानना चाहिए। विशेष नरकायुका स्यात् बंध करता है।

[ विशेष-नरकायु के बंधकके नियमसे नरकगितका बंध होता है, किन्तु नरगकगितके बंधकके नरकायुके बंधका ऐसा कोई नियम नहीं है। नरकायुका बंध हो श्रथवा बंध न भी हो। गित बंध तो सदा होता रहता है, किन्तु आयुका बंध तो सदा नहीं होता है।]

एवं णिरयाणुपुव्वि । तिरिक्खगदि तिरिक्खायुभंगो । णविर तिरिक्खायुं सिया बंधिद । एवं तिरिक्खाणु० । मगुसगदि मणुसायुभंगो । णविर मणुसायुं सिया बंधिद । एवं मणुसाणुपु० । देवगदिं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० भयदु० उच्चागो० पंचंत० णियमा बंधगो । सादं सिया बं० । असादं सिया बं० । दोण्णं वेदणीयं एक्कदरं ५ बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं हस्सरिद-अरिदसोगाणं दोण्णं युगलाणं । देवायु सिया बं०, सिया अबंधगो । हेद्रा उविर देवायुभंगो । णामं सत्थाणभंगो । एवं देवाणु० ।

§१८०. एइंदियं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० णवुंस० भयदुगुं० णीचागो० पंचंत० णियमा बंधगो । सादासादं चदुणोकसाय० तिरिक्खगदिभगो। तिरिक्खायुं० सिया बं०। णामाणं सत्थाणभंगो। एवं आदाव-थावराणं। विगलिंदय-१० सुहुम-अपन्त० साधारणाणं हेट्ठा उविर एइंदियभंगो। णामं (माणं) अप्पप्पणो

नरकानुपूर्वी का बंध करनेवाले के नरकगतिके समान भंग जानना चाहिए।

तिर्यंचार्यका बंध करनेवालेके तिर्यंचायु के समान भंग जानना चाहिए। विशेष, तिर्यंचायुका स्यात् बंधक है। तिर्यंचानुपूर्वी में भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

[ विशेष-तिर्यंचायुके बंधकके नियमसे तिर्यंचगितका बंध होता है, किन्तु तिर्यंचगितके बंधकके तिर्यंचायुके बंधनेका कोई निश्चित नियम नहीं है। ऐसा ही मनुष्यगितमें भी है। मनुष्यगितका बंध करनेवालेके मनुष्यायुके समान भंग है। विशेष, मनुष्यायुका स्यात् बंधक है। मनुष्यानुपूर्वी में भी इसी प्रकार है।

देवगतिका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, उचगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका नियमसे बंधक है। साताका स्यात् बंधक है। असाताका स्यात् बंधक है। अन्तरायोंका नियमसे अन्यतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। हास्य रित, अरित-शोक इन दो युगलोंमें से अन्यतर युगलका बंधक है। अबंधक नहीं है। देवायुका स्यात् बंधक है। स्यात् अबंधक है। अधस्तन उपरितन बंधनेवाली प्रकृतियोंमें देवायुका भंग जानना चाहिए। नाम कमकी प्रकृतियोंमें स्वस्थान-सन्निकषंके समान भंग है।

[ विशेषार्थ—देवायुके बंधकके तो देवगतिके बंध-सन्निकर्षका नियम है; किन्तु देवगतिके बंधकके साथ देवायुके बंधका ऐसा नियम नहीं है। दूसरी बात यह है कि देवायुका बंध अप्रमत्त संयत पर्यन्त है, जबिक देवगतिका अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त वंध होता है। इस कारण देवगतिके बंधकके देवायुका श्रवंध भी कहा है।]

देवानुपूर्वीमें देवगतिके समान भंग जानना चाहिए।

९४८० एकेन्द्रियका बंध करनेवाला—४ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। साता, असाता, ४ नोकषायमें तिर्यंचगितके समान भंग है। तिर्यंचायुका स्यात् बंधक है। नाम कर्मकी प्रकृतिके बंधके विषयमें स्वस्थान सिन्नकर्षके समान भंग जानना चाहिए। आताप तथा स्थावरके बंधकके इसी प्रकार भंग है। विकलेन्द्रिय, सूद्दम, अपर्याप्तक, साधारणमें—अधस्तन, उपरितन बंधनेवाली

सत्थाणभंगो काद्व्वो । पंचिंदियं बंधंतो पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० भयदु० पंचंत० णियमा बंधगो । पंचदंस० मिच्छत्त-बारसक० चदुआयु० सिया बंधगो । सिया अबं०। दोवेद० सत्तणोक० दोगोदाणं सिया बं०, सिया अबंधगो । एदेसिं एक्कदर बंधगो, ण चेव अबंधगो । णामाणं सत्थाणभंगो ।

§१८१. ओरालियं बंधंतो पंचणा० छदंस० बारसक० भयदु० पंचंत० णियमा ५ बंधगो । दोवेदणीय-तिण्णि वे० हस्सरिद-दोयुग० दोगोदाणं सिया बंधगो सिया अबं०। एदेसिं एक्कदरं बं०। ण चेव अबंधगो । थीणिगिद्धितिगं मिच्छ० अणंताणु० ४ दो आयु० सिया बं०। णामाणं सत्थाणभंगो । वेगुव्वियं बंधंतो हेटा उविर देवगदि-भंगो । णविर तिण्णि वेदं दोगोदं सिया बं०, सिया अबं०। एदेसिमेक्कदरं बंधगो ।

प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके समान भंग है। विशेष, नामकर्मकी प्रकृतियोंके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

पंचेन्द्रियका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। ५ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १२ कपाय, ४ आयुका स्यात् बंधक है। स्यात् अवंधक है।

[ विशेष-पंचेन्द्रिय जातिका बंध श्राठवें गुणस्थानतक होता है तथा निद्रादि दर्शनावरण ५ आदिका उसके नीचेतक होता है। इस कारण यहां स्यात् अबंधक कहा है।]

दो वेदनीय, सात नोकपाय, तथा २ गोत्रका स्यात् बंधक है, स्यात् श्रबंधक है। इनमें से एकतरका बंधक है। अबंधक नहीं है। नाम कर्मकी प्रकृतियोंके बंधके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्ष के समान जानना चाहिए।

§१८१ औदारिक शरीरका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण (स्त्यानगृद्धित्रिक रहित) १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है।

[ विशेष-श्रोदारिक शरीरका बंध असंयत गुणस्थान पर्यन्त है। इससे ६ दर्शनावरण, १२ कषायादिका नियमसे बंध कहा गया है।]

दो वेदनीय, ३ वेद, हास्य रित, अरित शोकरूपी दो युगल, २ गोत्रका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। इनमें एकतरका बंधक है, श्रबंधक नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानु-बंधी ४, दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) का स्यात् बंधक है। नाम कर्मकी प्रकृतियोंके बंधके विषयमें स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

वैक्रियिक शरीरका बंध करनेवालेके उपरितन तथा श्राधस्तन बंधनेवाली प्रकृतियोंमें देवगतिके समान भंग है। विशेष, ३ वेद, २ गोत्रका स्यात् बंधक है, स्यात् अबंधक है। इनमें से एकतर का बंधक है। अबंधक नहीं है।

[ विशेषार्थ—देवगतिमें पुरुषवेद, स्त्रीवेद, एवं उच्चगोत्रका ही सद्भाव है, किन्तु यहां वैक्रियिक-शरीरके बंधकों के वेदत्रय, तथा गोत्रद्वयका वर्णन किया है, कारण विक्रियिकशरीर के साथ देवगति या नरकगतिका बंध होता है। इसी दृष्टिसे नपुंसकवेद, और नीचगोत्रका भी बंध कहा है। ण चेव अबंधगो । णिरय-देवायु सिया बंधगो । णामं (णामाणं ) सत्थाणभंगो । एवं वेगुव्विय-अंगो० ।

§१८२, आहारसरीरं बंधंतो पंचणा० छदंस० सादावे० चदुसंज० पुरिसवे० हस्सरिदअरिद [सोग] भयदु० उच्चागो० पंचंत० णियमा बंधगो०। देवायु सिया ५ बंधगो। णामाणं सत्थाणभंगो। एवं आहारसरीर-अंगो०। पंचिंदिय० जादिभंगो। तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ थिरादि पंचण्णं [प] गदीणं। हेट्ठा उवरि०। णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो। णवरि समचदु० पसत्थवि० थिरादि-पंचण्णं पगदीणं णिरयायुगं णित्थ।

§१८३. णगोधं बंधंतो पंचणा० णवदंस० सोलसक० भयदु० पंचंतरा० णियमा
१० बंधगो । दोवेदणीय० सत्तणोक० दोगोदं सिया बं० । एदेसिमेक्कदरं बंधगो, ण चेव
अबं० । मिच्छत्त-तिश्क्लिमणुसायुगं सिया बं० । णामं (माणं) सत्थाणभंगो ।
एसभंगो सादियसंठा० कुज्जसं० वामणसं० चदुसंघडणाणं। हुंडसंठाणं बंधंतो
पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदुगु० पंचंत० णियमा बंधगो । दोवेद०

नरकायु-देवायुका स्यात् वंधक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थानसन्निकर्षवत् भंग है। वैक्रियिक अंगोपांगमें वैक्रियिक शरीरवत् भंग जानना चाहिए।

§१८२. आहारक शरीरका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, साता वेदनीय, ४ संज्व-त्तन, पुरुषवेद, हास्य, रित, श्ररित [शोक] भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र, ५ श्रंतरायका नियमसे बंधक है। देवायुका स्यात् बंधक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंके विषयमें स्वस्थान सिन्नकर्षमें वर्णित भंग है। आहारकशरीर-श्रंगोपांगके बंध करनेवालेके श्राहारक शरीरवत भंग है।

तैजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण ४, श्रागुरुलघु ४, त्रस ४, स्थिरादि ५ प्रकृतियों के बंधकों का उपरितन श्रधस्तन प्रकृतियों के विषय में पंचेन्द्रिय जाति के समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियों का स्वस्थान सन्निकर्षयत् भंग जानना चाहिए। विशेष, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, स्थिरादि ५ प्रकृतियों के बंधकों के नरकायुका बंध नहीं है।

§१८३. न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थानका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायोंका नियमसे वंधक है। २ वेदनीय, ७ नोकषाय, दो गोत्रका स्यात् बंधक है। इनमेंसे अन्यतरका बंधक है। ऋबंधक नहीं है। मिश्यात्व, तिर्यंचायु, मनुष्यायुका स्यात् बंधक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सिन्नकर्षवत् भंग है।

स्वातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वज्रवृषभनाराच तथा असंप्राप्तासृपाटिका संहननको छोड्कर रोष ४ संहनन के बंधकके इसी प्रकार भंग जानना चाहिए।

[ विशेष-संस्थान ४ श्रीर संहनन ४ सासादन गुणस्थान पर्यन्त बंधते हैं। श्रतः इनका समान रूप से वर्णन किया है।]

हुंडक संस्थानका बंध करनेवाला—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा तथा ५ ऋंतरायका नियमसे बंधक है। दो वेदनीय, ७ नोकषाय, दो गोत्रका स्यात्

सत्तणोक० दोगोद० सिया बं०। सिया अबं०। एदेसिमेक्कदरं बंधगो ण चेव अबंधगो। तिण्णि आयुं सिया बंधगो। णामाणं सत्थाणभंगो। एवं द्भग० अणादे०। ओरालि० अंगो० वज्जरिसह० ओर! लियसरीरभंगो। णामाणं सत्थाणभंगो।

\$१८४. उज्जोवं बंधतो हेट्ठा उविर तिरिक्खगिदमंगो। णामाण सत्थाणमंगो। अप्पसत्थिविहायगिद बंधतो हेट्ठा उविर णग्गोधमगो। णविर णिरयायु० सिया बं०। ५ णामाणं सत्थाणमंगो। एवं दुस्सरं। जसिगित्तं बंधतो पंचणा० चदुदंस० पंचंत० णियमा बंधगो। पंचदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भय-दुर्गुच्छा-तिण्णिआयु० सिया बं०। सिया अबं०। सादं सिया बं०, सिया अबं०। असादं सिया बं० [ सिया अबं०] दोण्णं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबंधगो। एवं दोगोद०। तिण्णि वेदाणं सिया

बंधक है, स्यात् श्रबंधक है। इनमेंसे एकतरका बंधक है। श्रबंधक नहीं है। नरक-मनुष्य तिर्यंचायुका स्यात् बंधक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षके समान भंग है।

दुर्भग, अनादेयके बंध करनेवालोंके हुंडक संस्थानवत् भंग जानना चाहिए। श्रौदारिक श्रंगोपांग, वश्रवृषभनाराच संहननके बंध करनेवालेके औदारिक शरीरके समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

§१८४. उद्योतका बंध करनेवालेके—उपरितन अधस्तन प्रकृतियोंका तिर्यंचगितके समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सिन्नकर्षवत् भंग जानना चाहिए। श्रप्रशस्त विहायोगितिके बंध करनेवालेके उपरितन अधस्तन वंधनेवाली प्रकृतियोंका न्यम्रोधपरमंडलसंस्थानके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, नरकायुका स्यात् बंधक है। नामकर्मकी प्रकृतियोंमें स्वस्थान सिन्नकर्षवत् भंग जानना चाहिए।

[ विश्रोषार्थ-अप्रशस्तविहायोगित तथा न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थानका बंध सासादन गुणस्थान पर्यन्त होता है । इस कारण न्यग्रोधसंस्थानके समान अप्रशस्तविहायोगितका वर्णन बताया है । इतना विशेष है कि नारिकयोंमें न्यग्रोधसंस्थान नहीं है, किन्तु वहाँ दुर्गमनका सद्भाव पाया जाता है । इस कारण दुर्गमनके बंधकके नरकायुका बंध कहा है । ]

दुस्वर प्रकृतिका बंध करनेवालेके इसी प्रकार भंग है । यशःकीर्तिका बंध करनेवाला ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अंतरायका नियम से बंधक है ।

[ विश्लोषार्थ-यद्यपि कषयोंका उदय सूच्मसांपरायगुग्रस्थान पर्यन्त होता है, किन्तु उनका बंध अनिवृत्तिकरण पर्यन्त होता है। त्रातः सूच्मसांपराय पर्यन्त बंधनेवाले यशःकीर्तिके बंधकके कषायोंके बंधका नियम नहीं है। इससे यहाँ ज्ञानावरणादिके साथ कषायोंका वर्णन नहीं हुन्ना है।

दर्शनावरण ५ (निद्रापंचक), मिश्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकको छोड़ तीन आयुका स्यात् बंधक है। स्यात् श्रबंधक है। साताका स्यात् बंधक है। स्यात् श्रबंधक है। असाताका स्यात् बंधक है [स्यात् अवंधक है] दोमेंसे अन्यतरका वंधक है। अबंधक नहीं है। दो गोत्रका वेदनीयके समान भंग है। तीन वेदका स्यात् बंधक है। इनमें से अन्यतमका बंधक है।

बंधगो । तिण्णि वेदाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा अबंधगो । एवं चढुणोक० । णामाणं सत्थाणभंगो । तित्थयरं बंधतो पंचणा० चढुदस० चढुसंज० पुरिस० भयदु० उच्चागो० पंचत० णियमा बंधगो । णिद्दा-पंचला-अट्ठकसा० दो आयु सिया बं० सिया अबं० । सादं सिया बं०, असादं सिया बंधगो । दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । ५ एवं चढुणोक० । णामाणं सत्थाणभंगो ।

ई१८५. उच्चागोदं बंधंतो पंचणा० चढुदंस० पंचंत० णियमा बंधगो। पंचदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदुगुं० दोआयु० पंचिंदि० तिण्णिसरीर-आहार० अंगो० वण्ण० ४ [अगु० ४ ] तस० ४ णिमिणं तित्थयरं सिया बं० सिया अबंधगो। दो वेदणी० जस० अजस० सिया बंधगो। एदेसिं एक्कदरं बंधगो। ण चेव अबंधगो। तिण्णि वेदं १० सिया बं० सिया अबं०। तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बंधगो। अथवा अबंधगो। एस भंगो चढुणोक० दोगदि० दोसगीर छसंठा० दो अंगो० छसंघ० दो आणु० दो विहा० थिरादिपंचयुगलाणं। णीचागोदं बंधंतो थीणगिद्धिभंगो। देवायु-देवगदिदुगं उच्चागोदं वज्जं।

अथवा तीनोंका भी त्र्यबंधक है। हास्य, रित, अरित, शोकका भी इसी प्रकार जानना चाहिए। नाम कर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सन्निकर्षवत भंग है।

तीर्थंकरका बंध करनेवाला—'५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगे।त्र, ५ त्रांतरायोंका नियमसे बंधक है। निद्रा, प्रचला, त्राप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण रूप कषायाष्ट्रक, देव-मनुष्यायुका स्यात् बंधक है। स्यात् त्राबंधक है। सातावेदनीय-का स्यात् बंधक है। असाताका स्यात् बंधक है। दोमें से श्रान्यतरका बंधक है अबंधक नहीं है। हास्यादि ४ नोकषायोंका वेदनीयके समान भंग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वस्थान सिन्नकर्षवत् भंग है।

§१८५. उच्च गोत्रका बंध करनेवाला—'५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है। ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुष्सा, दो श्रायु (मनुष्य-देवायु) पंचेन्द्रिय जाति, तीन शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक शरीर) आहारक अंगोपांग, वर्ण ४, [अगुरुलघु ४] त्रस ४ निर्माण, तीर्थं करका स्यात् बंधक, स्यात् श्रबंधक है। दो वेदनीय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति का स्यात् बंधक है। इनमेंसे अन्यतरका बंधक है, अबंधक नहीं है। तीन वेदका स्यात् बंधक है। स्यात् अवंधक है। तीन वेदों मेंसे अन्यतमका बंधक है श्रथवा तीनोंका श्रबंधक है। हास्यादि ४ नोकषाय, २ गति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ श्रानुपूर्वी २ विहायोगित, स्थिरादि पांच युगलोंका इसी प्रकार भंग है।

नीचगोत्रका बंध करनेवालेके स्त्यानगृद्धिवत् भंग है। विशेष, यहां देवायु, देवगतित्रिक तथा उच्चगोत्रको छोड़ देना चाहिए।

80

§१८६. एवं ओघभंगो मण्रस०३ पंचिदिय० तस० २ पंचमण० पंचवचि० कायजोगि-ओरालियक्षा० लोभ० चक्खु० अचक्खु० सुक्क० भवसि० सण्णि-आहा रगति । ओरालियमिस्स० सादं बंधंतो पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० दो आयु० देवगदि-चदुसरीर-दो अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगुरु० ४ आदा-उज्जो० णिमिणं तित्थय० पंचंत० सिया बं०, सिया अबं०। सेसाणं वेदादीणं सन्वाणं सिया ५ वं ० । एदाणमेक्कदरं बंधगो । अथवा अबंधगो । एवं कम्मइय-अणाहारगेस । णवरि आयुवज्जं । इत्थिवेदभंगो आभिणिबोधिणाणा० बंधंतो चदुणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० णियमा बंधगो । सेसाणं ओघभंगो । एवं पुग्सि० णबंस० कोध-माण-मायाकसायाणं । णवरि माणे तिण्णि संजलणं । भायाए दो संजलणं । सेसाणं ओघो । अवगदवेदे ओघं ।

§१८६. आदेशसे-मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी, पंचेन्द्रियपर्याप्तक, त्रस, त्रसपर्याप्तक, ५ मनोयोग, ५ वचनयोग, काययोग, औदारिककाययोग, लोभकपाय, चज्जुदर्शन, श्रचज्जुदर्शन, शुक्रुलेश्या, भव्यसिद्धिक, संज्ञी, आहारकपर्यन्त ओघवत् जानना चाहिए। श्रौदारिकमिश्रकाय-योगमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, साताका बंध करनेवाला—4 ज्ञानावरण, ९ दर्शना-वरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्य-तिर्यंचाय , देवगति, औदारिक-वैक्रियिक, तैजस-कार्माण शरीर, २ अंगोपांग, वर्ण ४, देवानुपूर्वी श्रगुरुलघु ४, श्राताप, उद्योत, निर्माण,

[ विशोष-साताका सयोगीजिन पर्यन्त बंध है। ज्ञानावरणादिका सूक्ष्मसांपराय पर्यन्त बंध है। इस कारण साताके बंधकके ज्ञानावरणादिके बंधका विकल्प रूपसे वर्णन किया गया है। ]

वेदादि शेष सर्व प्रकृतियोंका स्यात बंधक है। इनमेंसे एकतरका बंधक है। अथवा सबका श्चबंधक है।

<sup>२</sup>कार्माण काययोग तथा त्रमाहारकोंमें औदारिकमिश्रकाययोगके समान जानना चाहिए। विशेष, यहां आयुओंको छोड़ देना चाहिए। स्त्री वेदमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाला—४ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन तथा ५ अंतराय का नियमसे बंधक है। शेष प्रकृतियोंका ओघके समान भंग जानना चाहिए।

पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया कषायोंमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। विशेष, मानमें, तीन संज्वलन और मायामें दो संज्वलन हैं। शेषका ओघवत् भंग जानना चाहिए।

श्रपगत वेदमें--ओघके समान भंग जानना चाहिए।

तीर्थंकर तथा ५ अंतरायका स्यात बंधक है। स्यात अबंधक है।

<sup>(</sup>१) "ओराले वा मिस्से ण हि सुरणिरयायुहारणिरयदुगं ॥"-गो० क० गा ११६।

<sup>(</sup>२) "कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुगंपि णव छिदी अयदे।"-गो० क० गा० ११९।

§१८७. आभिणि० सुद० ओघिणा० मणपज्ज० संजद० समाइ० छेदो० परिहार० सुहुमसंप० संजदासंजद० ओघिदं० सभ्मादि० खइग० वेदग० उवसम० ओघभंगो। णविर मिच्छत्त-असंजदपगदीओ वज्जं। ओरालिय० ओरालियमिस्स० इत्थिवेद किण्ण-णीलासु तित्थयरं देवगदिसंयुतं कादव्वं। पम्मसुक्क-लेस्साए इत्थिवेदं बंधंतो ओरालिय-५ सरीरं धुवं बंधदि। सेसं णिरयादि याव असण्णित्ति ओघेण अप्पप्पणो सामित्तेण च साधूण भाणिदव्वं।

#### एवं परत्थाणसण्णियासी समत्ती।

§१८७. आभिनिबोधिक, श्रुत, श्रवधि, मनःपर्ययज्ञान, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि, सूक्त्मसांपराय, संयतासंयत, अविधदर्शन, सम्यक्त्वी, क्षायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व में श्रोघवत् भंग जानना चाहिए। विशेष, यहां मिण्यात्व तथा श्रासंयत सम्बन्धी प्रकृतियोंको छोड़ देना चाहिए। औदारिक, औदारिकिमश्र, स्त्रीवेद, कृष्ण और नील लेश्याओंमें—तीर्थंकर तथा देवगतिको संयुक्त करना चाहिए।

[विशेष-कृष्ण नील लेश्यामें तीर्थं कर तथा देवगतिका बंध पाया जाता है। इनमें केवल संयतावस्थामें बंधनेवाले आहारकद्विक का बंध नहीं होता है।]

पद्म, शुक्क लेश्यामें —स्त्रीवेदका बंध करनेवाला औदारिक शरीरका नियमसे बंध करता है। नरक गतिसे लेकर असंज्ञी पर्यन्त श्रोघसे अपने २ स्वामित्वको जानकर शेष प्रकृतियोंका कथन करना चाहिए।

इस प्रकार परस्थानसन्निकर्ष समाप्त हुआ।

## [ भंगविचयाणुगम-परूवणा ]

हे१८८. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविधो णिदेसो ओघेण आदेसेण य।

§१८९. तत्थ ओघेण-पंचणा० णवदंसणा० भिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाकम्म० आहारदुगं वण्ण० ४ अगुरु० ४ आदाउज्जो० णिभिणं तित्थयरं पंचंत० अत्थि बंधगा अबंधगा च । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं वेदणीयभंगो सत्तणोक० चदुग० पंच- ५ जादि-दोसरीर-छसंठाणं दोअंगो० छसंघ० चदुआणु० दोविहाय० तसादिदसयुगलं दोगोदाणं । दो अंगो० छसंघ० दोविहा० दोसर० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अत्थि बंधगा य अबंधगा य । णिरय-मणुस-देवायूणं सिया सच्वे अबंधगा, सिया अबंधगा य बंधगे (गो) य, सिया अबंधगा य बंधगा य । तिरिक्खायु अत्थि बंधगा य अबंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । १० एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियकायजोगि-भवसिद्धि० आहारगत्ति० । णवरि भव-सिद्धिय—सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं

## [भंगविचयानुगम]

§१८८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका ओघ श्रौर आदेशकी श्रपेत्ता दो प्रकारका निर्देश है।

§१८९. त्रोघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्राताप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अन्तरायके क्रानेक बंधक और अनेक अबंधक हैं।

साताके अनेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। असाता के श्रनेक बंधक और अबंधक हैं। दोनों प्रकृतियोंके श्रनेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। ७ नोकपाय ( भय जुगुप्साको छोड़कर ), ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, त्रसादि १० युगल, २ गोत्र में वेदनीयके समान भंग है। २ श्रंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरके नाना जीवोंकी श्रपेक्षा श्रनेक बंधक और श्रनेक श्रबंधक हैं। श्रथवा २, ६, २, २ के श्रनेक बंधक हैं अनेक श्रबंधक हैं। नरक, मनुष्य, देवायुके किसी श्रपेक्षा सब अबंधक हैं, स्यात् अनेक श्रबंधक, एक बंधक हैं। नरक, मनुष्य, देवायुके किसी श्रपेक्षा सब अबंधक हैं, स्यात् अनेक श्रबंधक, एक बंधक हैं। तिर्यंचायुके श्रनेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक, आहारकमार्गणा पर्यंत इसी प्रकार श्रोधके समान भंग समभना चाहिए। विशेष, भव्यसिद्धिक में—साताके श्रनेक बंधक और श्रनेक अबंधक हैं।

वेदणीयाणं सिया सन्वे बंधगा य । सिया बंधगा य । अबंधगा य । सिया बंधगा अबंध-गा य । सेसाणं सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सन्वे बंधगा । अबंधगा णित्थ ।

§१९०. आदेसेण णेरइएस-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० पंचिदि० ५ ओरालिय० तेजाक० ओरालि० अंगो० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० सन्वे बंधगा य । अबंधगा णित्थ । थीणागिद्धि० ३ मिन्छ० अणंताणुबं० ४ उज्जोवं तित्थयरं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सादस्स अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादस्स अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सन्वे बंधगा । अबंधगा णित्थ । एवं वेदणीयभंगो सत्तणोक० दोगदि-छसंठा० छसंघ० दोआणु० दोविहा० थिरादिछ-१० युग० दोगोदाणं । दो-आयुगाणं सिया सन्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगा य । एवं सन्व-णिरयाणं सणक्कमारादि उवरिमदेवाणं ।

§१९१. तिरिक्खेसु णिरयभंगो । णवरि चदुआयु-दोअंगो० छसंघ० दोविहा० दोसर० आघं। पंचिंदिय-तिरिक्ख०३ [ एवं ] । णवरि चदुण्हं आउगाणं सिया

असाता के अनेक बंधक और श्रमेक अबंधक हैं। दोनो वेदनीयोंके कदाचित् सर्व बंधक हैं। कदाचित् अनेक बंधक हैं। स्यात् अनेक अबंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। शेष में साताके श्रमेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। शेष में साताके श्रमेक बंधक और अनेक अबंधक हैं। श्रसाताके अनेक बंधक और अनेक अबेधक हैं। श्रबंधक नहीं हैं।

§१९०. आदेशकी श्रपेक्षा-नरक गतिमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, श्रोदारिक श्रगोपांग, वर्ण ४, श्रगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण श्रोर ५ अंतरायके सब बंधक हैं। श्रबंधक नहीं हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, ४ अनंतानुबंधी, उद्योत श्रोर तीर्थंकरके श्रनेक बंधक और अनेक श्रबंधक हैं। साताके अनेक बंधक श्रोर श्रनेक अबंधक हैं। दोनों वेदनीयोंके सब बंधक हैं। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-नरकगतिमें ४ गुणस्थान होनेसे दोनों वेदनीयके अबंधक नहीं पाये जाते हैं।]

७ नोकषाय, २ गित, ६ संस्थान, ६ संहनन २ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि ६ युगल २ गोत्रों में वेदनीयका भंग जानना चाहिए। २ आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) के स्यात् (कदाचित्) सब अबंधक हैं। कदाचित् अनेक अबंधक और एक जीवकी अप्रेक्षा बंधक है। स्यात् अनेक अबंधक और अनेक बंधक हैं। इसीतरह सम्पूर्ण नरकों में जानना चाहिए। सनत्कुमारादि ऊपरके देवों में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।

§१९१ तिर्यंचोंमें−नरकके भंग समान समक्तना चाहिए। विशेष ४ ऋायु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका ऋोघके समान समकता चाहिए।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यंच श्रौर योनिमत् तिर्यंचमें भी [ इसी प्रकार समझना चाहिए । ] विशेषता यह है कि ४ श्रायुके स्यात् सब अबंधक हैं । स्यान् अनेक अबंधक हैं एक जीव

सन्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य, बंधगो य । सिया अबंधगा य ।

§१९२. पंचिदिंय-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० ओरालियतेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सव्वे बंधगा, अबंधगा णित्थ । ओरालिय-अंगो० परघादुस्सा० आदाउज्जो० अत्थि बंधगा य, अबंधगा य । छसंघ० दोविहा० दोसर० ओघभंगो । सेसं णिरयभंगो ।

§१९३. एवं सव्व-अपञ्जत्ताणं, सव्व-एइंदिय-विगलिदिंय-पंचकायाणं च । णविर एइंदिय-पंचकायाणं आयुण दृण (?) भाणिदव्वं ।

§१९४. मणुस० ३ ओघं। णविर सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य। असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य। दोण्णं वेदणीयाणं सिया सन्वे बंधगा। सिया बंधगा य, अबंधगो य। सिया बंधगो य अबंधगा य। चदुण्णं आयुगाणं सिया सन्वे अबंधगा। १० सिया अबंधगा य, बंधगो य। सिया अबंधगा य बंधगा य। एवं पंचिंदि० तस० २— तिण्णिमण० तिण्णिवचि० संजद-सुक्कलेस्सियाणं। णविर योगलेस्सासु दोण्णं वेदणी-

§१९२. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-लब्ध्यपर्याप्तकों में — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुष्सा, औदारिक-तेजस-कार्भाणशरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर ५ श्रांतरायके सब बंधक हैं। अबंधक नहीं है। औदारिक अंगोर्पाग, परघात, उच्छ्वास, श्राताप, उद्योतके अनेक बंधक हैं और अनेक अबंधक हैं। ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका श्रोध के समान भंग समझना चाहिए। शेषका नरकवत् भंग समझना चाहिए।

्रे१९३. इस तरह सम्पूर्ण लब्ध्यपर्याप्तक, सम्पूर्ण एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचकायोंके भंग समझना चाहिए। विशेष, एकेन्द्रिय और पंचकायोंमें श्रायुमेंसे दो श्रायु कम होती हैं, श्रर्थात् इनमें मनुष्य और तिर्यंच आयुका ही बंध होता है।

§१९४. मनुष्यत्रिक अर्थात् सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य श्रीर मनुष्यनीमें स्त्रोघके समान है। विशेष साताके अनेक बंधक हैं, अनेक अबंधक हैं। श्रसाताके अनेक बंधक हैं, अनेक अबंधक हैं। दोनों वेदनीयोंके स्यात् सर्व बंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक हैं और एक अबंधक हैं। स्यात् एक जीव बंधक और अनेक जीव अबंधक हैं। चारों आयुके स्यात् सर्व श्रबंधक है। स्यात् अनेक अबंधक हैं तथा एक जीव बंधक है। स्यात् अनेक श्रबंधक श्रीर श्रनेक बंधक हैं।

[ विशेष -शंका-भंगविचयमें नानाजीवोंकी प्रधानतासे कथन करनेपर एक जीवकी अपेक्षा भंग कैसे बन सकते हैं ?

समाधान — एक जीवके बिना नानाजीव नहीं बन सकते हैं। इससे भंगविचयमें नाना जीवोंकी प्रधानता रहनेपर भी एक जीवकी श्रपेक्षा भी भंग बन जाते हैं।]

इसी तरह पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस, त्रस-पर्याप्तक, ३ मनोयोग, ३ वचनयोग, संयत

बंधक है। स्यात् अनेक अबंधक है।

<sup>(</sup>१) ''णाणाजीवप्पणाए कथमेकभंगुप्पची ? ण एगजीवेण विणा णाणाजीवाणुप्पचीदो ।'' -जयध० पृ० ३९१।

#### याणं सन्त्रे बंधगा । अबंधगा णत्थि ।

§१९५. मणुस-अपज्जते—पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० आरोलिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप णिमि० पंचंत० सिया बंधगो य, सिया बंधगा य। अबंधगा णित्थ । सादं सिया अबंधगो । सिया बंधगो । सिया अबंधगा । सिया अबंधगा य, बंधगो य, बंधगो य। सिया अबंधगो य बंधगा य । सिया अबंधगा य, बंधगो य। सिया अबंधगा य बंधगो य अबंधगो । सिया अबंधगो । सिया अबंधगो । सिया अबंधगो । सिया बंधगो य अबंधगो य। सिया बंधगो य। सिया बंधगो य अबंधगो य। सादमंगो १० इत्थि० पुरिस० हस्सरदि-दोआयु० मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा० आरोलिय-अंगो० छसंघ० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० तस० ४ थिरादिछक-दुस्सर उचागोदाणि (णं)। असादभंगो णवंसकवे० अरदिसोग-तिरिक्खगदि० एइंदिय० हुंड-संठाण-तिरिक्खाणुपु० थावरादि० ४ अथिरादिपंच-णीचागोदाणं। तिण्णिवेद-हस्सादि-दोयुग० दोगदि० पचजादि-छसंठा० दोआणुपुव्य-तसथावरादिणवयुगलाणं दोगोदाणं सिया बंधगो। सिया बंधगा। अबंधगा णिरथ। दोआयु-छस्संघ० दोविहा० दोसर०

श्रौर शुक्त लेश्यावालों के भी जानना चाहिए। विशेषता यह है कि योग और लेश्यामें—दोनों वेदनीयके सर्व बंधक है, अबंधक नहीं है।

§१९५. मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदा।रक, तेजस, कार्माणशरीर, ४ वर्ण, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और ५ श्रन्तराय का स्यात् एक बंधक है स्यात् अनेक बंधक हैं। अबंधक नहीं हैं। साताका स्यात् एक अबंधक है। स्यात् एक जीव बंधक है। स्यात् अनेक अबंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक हैं। स्यात् एक श्रबंधक, एक बंधक है। स्यात् एक अबंधक, श्रनेक बंधक हैं। स्यात् श्रनेक श्रबंधक, एक बंधक है। स्यात् अनेक श्रबंधक अनेक बंधक है। श्रसाताके-स्यात् एक बंधक है। स्यात् एक अवंधक है। स्यात् श्रनेक बंधक हैं। स्यात् श्रनेक श्रबंधक है। स्यात् एक बंधक, तथा एक अबंधक है। स्यात् एक बंधक, अनेक श्रबंधक है। स्यात् अनेक बंधक, एक अबंधक है। स्यात् एक बंधक अनेक श्रबंधक हैं। दोनों वेदनीयों का स्यात एक बंधक है। स्यात अनेक बंधक हैं। अबंधक नहीं है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो आयु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक श्रंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, २ विहायोगित, ४ त्रस, स्थिरादि-षट्क, दुस्वर, उच्चगोत्र का साता के समान भंग जानना चाहिए। नपुंसकवेद अरति, शोक, तिर्यंच-गति, एकेन्द्रिय, हुंडक संस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, ४ स्थावरादि, ऋस्थिरादि पंचक, नीच गोत्र का असाता के समान भंग है। ३ वेद, हास्यादि दो युगल, २ गति, ५ जाति, ६ संस्थान, २ ऋानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि नवयुगल और २ गोत्रके स्यात् एक बंधक है। स्यात् अनेक बंधक हैं। अबंधक नहीं है। २ आयु, ६ संहनन, २ विहायोगित श्रीर २ स्वरके प्रत्येक और साधारणसे साताके सादभंगो काद्वा पत्तेगेण साधारणेण वि । एवं मणुस-अप्पज्जत्तभंगो वेउव्वियमिस्स० आहारकाय० आहारिमस्स० सासण० सम्मानि०। णवरि अप्पणो ध्रुविगाओ णाद्वाओ मवंति । वेउव्वियमिस्स मिच्छत्त असादभंगो । तित्थयरं सादभंगो । आहार० आहारिमस्स तित्थयरं सादभंगो । सासणे तिश्विगादि-संयुता असादभंगो । सेसाणं सादभंगो । सम्मानि० मणुसगदि-संयुता असादभंगो । सेसाणं सादभंगो ।

§१९६. देवेसु-भवणावासिय याव ईसाणत्त णिरयभंगो । णवंरि ओरालि० अंगो० आदा-उउजोवं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । छसंघड० दो विहाय० दोसर० ओघ-भंगो। दोमण० दोवचि० पंचणा० छदंस० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सिया सन्वे बंधगा। सिया बंधगा य अबंधगो। सिया बंधगा य, अबंधगा य। थीणगिद्धि०३ मिच्छत्त० बारसक०आहारदु० परघादुस्सा- १० सआदाउज्जोव-तित्थयरं अत्थि बंधगा अबंधगा य। सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य। असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य। दोण्णं वेदणीयाणं सन्वे बंधगा। अबंधगा णित्थ। इत्थि० पुरिस० णवुंस० अत्थि बंधगा य अबंधगा य। तिण्णं वेदाणं सिया सन्वे बंधगा। सिया बंधगा । सिया बंधगा य अबंधगा य। एवं

समान भंग करना चाहिये।

वैकियिकिमिश्र, श्राहारककाययोग, श्राहारकिमिश्रकाययोग, सासादनसम्यक्त्व, तथा सम्यक्त्व-मिध्यात्वगुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य की तरह भंग है। विशेष यहां श्रपनी अपनी मार्गणा में संभवनीय ध्रुव प्रकृतियोंको जानना चाहिये। वैक्रियिक मिश्रमें—मिध्यात्वका असाताके समान भंग होता है। तीर्थंकरका साताके समान भंग होता है। श्राहारक, आहारकिमिश्र में—तीर्थंकरका साताके समान भंग है। सासादनमें—तिर्यंचगित मिलाकर श्रसाताके समान भंग है। शेषमें साताके समान भंग है। सम्यक्त्विमध्यात्वमें—मनुष्यगित मिलाकर असाता के समान भंग जानना चाहिए। शेषमें साताके समान भंग है।

§१९६. देवोंमें—भवनवासियोंसे ईशान स्वर्ग पर्यन्त नरकगतिके समान भंग है। विशेष यह है कि औदारिक श्रंगोपांग, आतप, उद्योतके अनेक बंधक श्रनेक श्रबंधक हैं। छह संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरके श्रोधके समान भंग हैं।

दो मन-दो वचनयोग में— ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, ४ वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर ५ अन्तराय के स्यात् सब बंधक हैं। स्यात् श्रानेक बंधक, एक श्राबंधक है। स्यात् श्रानेक बंधक हैं, श्रानेक अबंधक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक मिध्यात्व, १२ कषाय, श्राहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत, तथा तीर्थंकर प्रकृतिके श्रानेक बंधक और श्रानेक श्रावंधक हैं। साताके श्रानेक बंधक, अनेक अबंधक हैं। श्रासाताके श्रानेक बंधक अनेक अबंधक हैं। दोनों वेदनीय के सर्व बंधक हैं, श्राबंधक नहीं हैं। स्वीवेद पुरुषवेद श्रीर नपुंसकवेदके अनेक बंधक, अनेक श्राबंधक हैं। तीनों वेदोंके स्यात् सर्व बंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक हैं और एक अबंधक हैं। स्यात् श्रानेक बंधक हैं और श्रानेक

सेसाणं दोण्णं मणभंगो।

तिष्णि-वेदाणं भंगो णिरयगिद-तिरिक्खगिद-मणुसगिद-देवगिद-पंचजािद-दोसरीर-छसंठा० चदु-आणुपु० तस-थावरािद-णवयुगलं दोगोदाणं । सेसाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं आभिणि० सुद० ओधि० मणपज्जव० चक्खुदं० अचक्खुदं० ओधिदं० सिण्णि ति । ११९७. ओरािलयिमस्स—पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिष्णिसरीर-वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अबंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । विण्णे वेदणीयाणं सव्वे बंधगा । अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० णवुंस० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । विण्णि-वेदाणं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा य अबंधगा य । सिया बंधगा । एवं वेदाणं १० भंगो [हस्सादि] दोयुगल-तिण्णिगदि-पंचजािद ६ संठा०। दोआयु ओघं । देवगिद० ४ तित्थय० सिया सव्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगो य । छसंघ० दोविहा० दोसर० ओघभंगो । एवं कम्महगे । णविर आयुगं णित्थ । इत्थि० पुरिस० णवुंस० कोधािद० ४ सामाइ० छेदो० धुवपगदीओ मोच्ण

अबंधक हैं। नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगित, देवगित, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगळ, २ गोत्रों के तीनों वेदोंके समान भंग हैं। शेष प्रकृतियोंके अनेक बंधक, श्रानेक अबंधक हैं।

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, चज्जदर्शन, अचज्जदर्शन, श्रौर अवधिदर्शन, तथा संज्ञी मार्गणा तक इसी प्रकार जानना चाहिए ।

§१९७. औदारिक मिश्रकाययोगमें— ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ३ शरीर, ४ वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर ५ अन्तरायके स्यात् सब बंधक हैं। स्यात् श्रनेक बंधक श्रीर एक श्रबंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक श्रीर अनेक अबंधक हैं। सातांके अनेक बंधक और श्रनेक अबंधक हैं। सातांके अनेक बंधक और श्रनेक अबंधक हैं। श्रवंधक नहीं है। स्नीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेदके श्रनेक बंधक और अनेक श्रवंधक हैं। तीनों वेदोंके स्यात् सब बंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक श्रीर एक अबंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक हैं। तीनों वेदोंके स्यात् सब बंधक हैं। हास्य—रित, अरित—शोक ये दो युगल, ३ गित, ५ जाति, ६ संस्थानमें वेदके सभान भंग हैं। दो आयु (मनुष्य तिर्यंचायु) का श्रोधके समान भंग हैं। देवगितचितुष्क और तीर्थंकरके स्यात् सर्व अबंधक हैं। स्यात् अनेक अबंधक तथा एक बंधक हैं। स्यात् अनेक श्रवंधक हैं और अनेक बंधक हैं। ६ संहनन, २ विहायोगिति, २ स्वरमें ओघवत् भंग जानना चाहिए। इसी प्रकार कर्माणकाययोग में जानना चाहिए। इतना विशेष हैं कि यहां आयुका बंध नहीं हैं। स्नीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोधादि ४, सामायिक, छेदोपस्थापनासंयममें ध्रुव-प्रकृतियोंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका दो मनोयोगके समान भंग जानना चाहिए।

§१९८. अवगदवेदे—पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० जसगित्ति उच्चागो० पंचंत० सिया सन्वे अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगो य । (१) सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । अकसा०—सादं अत्थि बंधगा अबंधगा य । एवं केवलणा० केवलदंस० ।

§१९९. मदि-सुद० विभंग० असंज० किण्ण-णील-कावोत-अब्भव० मिच्छादि० ५ असण्णित्ति तिरिक्खभंगो । णवरि किंचि विसेसो जाणिदच्वाओ । परिहार-संजदासंज-देसु अप्पप्पणो पगदीओ णिरयभंगो ।

§२००. सुहुमसं० पंचणा० चदुदंस० साद० जस० उच्चागो० पंचंत० सिया बंधगो । सिया बंधगा य । अबंधगा णित्थ । यथाक्खादे—सादं सिया सव्वे बंधगा । सिया बंधगा अबंधगो य । सिया बंधगा य अबंधगा य । तेऊ० सोधम्मभंगो । १० पम्म० सणक्कुमारभंगो । णवरि किंचि विसेसो णादव्वो । सम्मादि० खइग० अप्पप्पणो पगदीओ ओधेण साधदेव्वाओ ।

§२०१. वेदगस० परिहारभंगो । णवरि असंजद-संजदासंजद-पगदीओ णादव्यो । §२०२. उवसमस्स-पंचणा० छदंसणा० बारसक० पुरिस० भयदु० पंचिदि०

§१९८. अपगतवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायोंके स्यात् सर्व अवंधक हैं। स्यात् अनेक अवंधक और एकजीव बंधक हैं। स्यात् अनेक अवंधक हैं। क्यात् अनेक अवंधक हैं। अर एकजीव बंधक हैं (?) साताके नाना जीव बंधक हैं और अनेक अवंधक हैं। अकषायियोंमें—साताके अनेक वंधक और अनेक अवंधक हैं। केवलज्ञान और केवलदर्शनमें—इसी प्रकार जानना चाहिए।

§१९९. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगाविध, श्रमंयत, कृष्ण, नील, कापोतलेश्या, अभव्यसिद्धिक मिध्यादृष्टि तथा असंज्ञी जीवोंमं तिर्यंचोंके समान भंग जानना चाहिए। और इनकी जो कुछ विशेषता है वह भी जाननी चाहिए। परिहारविशुद्धिसंयम श्रीर संयतासंयतोंमें—अपनी अपनी प्रकृतियोंका नरकवत भंग जानना चाहिए।

§२००. सूद्दमसांपरायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अंतरायोंका स्यात् एकजीव बंधक है। स्यात् श्रानेकजीव बंधक हैं। अबंधक नहीं हैं। यथाख्यातमें—सातावेदनीयके स्यात् सर्व बंधक हैं। स्यात् अनेक बंधक तथा एक श्राबंधक हैं। स्यात् श्रानेक बंधक हें श्रीर स्यात् श्रानेक अबंधक हैं। तेजोलेश्यामें—सौधर्म स्वर्गके समान भंग जानना चाहिए। पद्मलेश्यामें—सनत्कुमारवत् भंग जानना चाहिए। इनका किंचित् विशेष भी जान लेना चाहिए।

[ विशेष-इस लेश्यामें एकेन्द्रिय, आताप, तथा स्थावरका बंध नहीं होता।]
सम्यक्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यक्दृष्टिमें—श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंको ओघके समान जानना चाहिये।
§२०१. वेदकसम्यक्त्वमें—परिहारविशुद्धिके समान भंग जानना चाहिये। पिशेष यह है कि
यहाँ असंयत और सयतासंयतकी प्रकृतियोंको भी जानना चाहिये।

§२०२. उपराम सम्यक्त्व में-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद्व, भय, जुगुप्सा,

80

तेजाक लमचढु वज्जिरिस वण्ण ४ अगु ४ पसत्थवि तस ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणं तित्थयरं उचागोद-पंचंतराइयाणं अट्टभंगो । सादासादादीणं परिय-त्तीणं सव्वाणं वत्तेगेण साधारणेण वि अट्टभंगो । णविर वेदणीयाणं साधारणेण सिया बंधगो य । सिया बंधगा य । अबंधगा णित्थ ।

§२०३. अणाहारगेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० ओगलि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० णिमि० तित्थय० पंचंत० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अबंधगा । असादं अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं सेसाणं पगदीणं एदेण बीजेण साधेद्ण भाणिदव्वं ।

#### एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं

पंचेन्द्रियजाति, तेजस, कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, व्रजवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुछघु ४, प्रशस्तिबहायोगित, त्रस ४ सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थं कर, उच्चगोत्र, और ५ श्रम्तरायों के आठ भंग जानना चाहिए। साता त्रसातिदिक संपूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियों के श्रालग अलग और सम्मिलित रूप में 'आठ भंग होते हैं। विशेष यह है कि वेदनीययुगछके सामान्यसे स्थात् एक बंधक है। स्थात् अनेक बंधक हैं। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेषार्थ-वेदनीयके अवंधक अयोग केवली गुणस्थानमें पाये जाते हैं और उपशम सम्यक्त्व ११ वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है इस कारण उपशमसम्यक्त्वमें साता असाता युगलके अवंधकों का अभाव कहा है । ]

§२०३. अनाहारकों में—५ ज्ञानावरण, ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर ५ अन्तरायों के श्रानेक बंधक हैं श्रोर श्रानेक अवंधक हैं।

[ विशेष-सयोग केवली और श्रयोग केवली गुणस्थानोंमें भी अनाहारक जीव होते हैं उन गुणस्थानों की अपेक्षा ज्ञानावरणादिके अबंधक कहे गए हैं। ]

सातावेदनीयके भी अनेक बंधक तथा श्रानेक अबंधक हैं। असातावेदनीयके भी अनेक बंधक है तथा अनेक अबंधक है। दोनों वेदनीयके भी श्रानेक बंधक तथा श्रानेक श्राबंधक हैं। इस बीजसे अर्थात् इस दृष्टिसे शेष प्रकृतियों के भी भंग जानना चाहिये।

इस प्रकार नानाजीवों की ऋपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ।

<sup>(</sup>१) ''णाणाजीवेहि मंगिवचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण, आदेसेण य। तत्थ ओघेण पेजं दोसो च णियमा अत्थि। सुगममेदं। एवं जाव अणाहारए चि वच्च्यं। णविर मणुसअपजचएसु णाणेगजीवं पेज-दोसे अस्सिऊण अहमंगा। तं जहा-सिया पेज्जं। सिया णोपेजं। सिया पेजाणि। सिया णोपेजाणि। सिया पेजं च । सिया पेजं च णोपेजं च। सिया पेजं च णोपेजं च। सिया पेजाणि च णोपेजं च। सिया पेजाणि च णोपेजं च। सिया पेजाणि च णोपेजाणि च ।"—जयध० पृ० ३९०—३९१।

यहाँ आठ मंग इस प्रकार होंगे—(१) एक बंधक (२) एक अबंधक (३) अनेक बंधक (४) अनेक अबंधक (५) एक बंधक, एक अबंधक (६) अनेक बंधक, अनेक अबंधक (७) एक बंधक, अनेक अबंधक (८) अनेक बंधक, एक अबंधक।

### [ भागाभागाणुगम परूवणा ]

§२०४. भागाभागाणुगमो दुविहो णिदेसो, ओघेल आदेसेण य ।

§२०५. तत्थ ओघेण पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? अणंतभागो । सादबंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? संखेज्जिदभागो । अबंधगा सव्वजीवाणं ५ संखेज्जितभागो । असाद-बंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? संखेज्जितभागो । गोदाणं (दोण्णं) वेदणीयाणं बंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? संखेज्जिदभागो । गोदाणं (दोण्णं) वेदणीयाणं बंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? अणंतभागो । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिद-चदुजादि-पंचसंठा०तस० ४ थिरादिपंचगं उचागोदं च । असादभंगो णवंस० अरिदसोग- १० एइंदिय-हुंडसंठा० थावरादिचदु ४ (?) अथिरादिपंचगं गीचागोदाणं च । सत्त-णोक० सव्वजीविणं केविडया भागा ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजीव

#### [ भागाभागानुगम प्ररूपणा ]

इं२०४. भागाभागानुगमका ओघ और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश करते हैं।

§२०५. श्रोघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक सब जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । साता वेदनीयके बंधक सब जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । श्रबंधक सर्व जीवोंके संख्यात बहुभाग हैं । असाताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रवंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ?

[ विशेषार्थ-दो गोत्रोंका आगे वर्णन आया है अतः 'गोदाणं' के स्थानमें 'दोण्णं' पाठ संगत जँचता है । ]

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, ४ जाति, ५ संस्थान, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरित, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावरादि ४, ऋस्थिरादि ५, नीचगोत्रका ऋसाताके समान भंग है। सात नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, तथा दो गोत्र इनके सामान्यसे बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं।

केविडओ भागो ? अणंतभागो । णिरयमणुसदेवायुगाणं बंधगा सन्वजीवाणं केविडिओ भागो ? अणं० भागो । अबंधगा सव्यजी० केवडि० ? अणंतभागो । तिरिक्खायुर्वधगा सञ्बजीवाणं केवडियो भागो ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सञ्बजी० केवडि० ? संखे-ज्जा भागा। चदु-आयु-बंधगा सन्वजीवाणं केवडियो केवडियो (?) भागो ? संखे-५ ज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । णिरयगिददेवगिदवंधगा सन्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंता भागा। तिरिक्खगदिवंधगा सन्वजीवाणं केवडिया भागा ? संखेज्जा भागा । अवंधगा सन्वजी० केवडि० ? संखेज्जिदभागो । मणुसगिदवंधगा सन्वजी० केविडिओ भागो ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केवडि० ? संखेजा भागा । चदुण्णं १० गदीणं बंधगा सन्वजी० केवडि०? अणंता भागा। अबंधगा सन्वजी० केवडि०? अणंतभागो। एवं चदुण्णं आणुप्रव्वीणं। ओरालिय० बंधगा सव्वजी० केवडि०? अणंता भागा । अबंधगा सञ्ज्ञी० केवडि० ? अणंतभागो । वेउन्विय-आहारसरीराणं बंधगा सन्वजी ० केवडि ० ? अणंतभागो । अबंधगा सन्वजी ० केवडि ० ? अणंता भागा । तिण्णि-सरीराणं बंधगा सव्वजी० केवडि०? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव०? १५ अणंतभागो । ओरालिय-अंगो० बंधगा सव्वजी० केवडि० ? संखेजदिभागो । अबंधगा सन्वजी केव ० १ संखेजा भागा। वेउन्विय-आहारसरीरअंगी ० बंधगा सन्वजी०

नरकायु, मनुष्यायु तथा देवायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रानंतवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं। तिर्यंचायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। चार त्रायुके बंधक सब जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। नरकगति-देवगतिके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग है ? श्रनंत बहुभाग हैं । तिर्यंचगितके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। ऋबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । मनुष्यगतिके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। चारों गतिके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं। इसी प्रकार चारों आनुपूर्वीका जानना चाहिए। औदारिक शरीरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। वैक्रियिक आहारक शरीरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। अर्बधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। तीन शरीरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। औदारिक द्यंगोपांगके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं।

केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंता भागा । तिण्णि अंगो० बंधगा सन्वजी० केव० ? संखेजा दिमागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? संखेजा भागा । छसंघ० परघादुस्सा० आदाउजो० दोविहा० दोसराणं बंधगा सन्वजीवाणं केवडि० ? संखेजिदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? संखेजा भागा । छसंघ० दोविहा० दोसर० साधारणेण वि सादमंगो । तित्थयरं बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । ५ अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंता भागा ।

§२०६, आदेसेण णेरहगेसु पंचणा० छदंसणा० वारसक० भयदु० पंचिंदि०— तिण्णिसरीर-ओरालि० अंगो० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजीवाणं केविडया भागा १ अणंतभागा । (१) अबंधगा णित्थ । सादबंधगा सन्वजीवाणं केविडिओ भागो १ अणंतभागो । सन्वणेरहगाणं केविडियो भागो १ संखेजिदि- १० भागो । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंता भागा (१) सन्वणेरहगाणं केविड० १ संखेजा

[ विशेषार्थ-शंका-जब औदारिक शरीरके बंधक संपूर्ण जीवोंके अनंत बहुभाग हैं, तब औदारिक श्रंगोपांगके बंधक संपूर्ण जीवोंके संख्यातवें भाग क्यों हैं ? समाधान-औदारिक शरीरके बंधक अधिक हैं, तथा औदारिक अंगोपांगके बंधक कम हैं। अंगोपांगका बंध केवल श्रसोंके साथ पाया जाता है तथा औदारिकशरीरका बंध त्रस-स्थावर दोनोंके साथ पाया जाता है ।]

वैक्रियिक—आहारक शरीरांगोपांग के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । तीनों अंगोपांग के बंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । छह संहनन परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगित तथा २ स्वर के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सामान्यसे छह संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? हनका सातावेदनीय के समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् बंधक संख्यातवें भाग हैं और अबंधक संख्यात बहुभाग हैं । तीर्थंकर प्रकृति के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अवंधक संख्यात बहुभाग हैं । तीर्थंकर प्रकृति के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अवंधक सर्व जी

§२०६. श्रादेश से-नरकगित में-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचोन्द्रिय जाति, श्रोदारिक-तेजस-कार्माणशरीर, श्रोदारिक अंगोपांग, वर्ण ४, अगुरुलघु४, त्रस४, निर्माण, ५ अंतरायकेबंधक सर्व जीवोंके फितने भाग हैं १ अनंत बहुभाग हैं (१) अबंधक नहीं हैं।

[ विशेषार्थ-यहां अनंतवे भाग पाठ समीचीन प्रतीत होता है। जब साता, असाता दोनों वेदनीय के बंधक नारकी सर्व जीवोंके श्रानंतवें भाग हैं, तब ज्ञानावरणादि के बंधक भी श्रानंतवें भाग हाना चाहिए। सर्व जीवराशि के अनंत बहुभाग नारकी जीवों की गणना नहीं है।]

साताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । संपूर्ण नारिकयोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं (?)

भागा । असाद [ बंधगा ] सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वणेरइगाणं केवडि० ? संखेजा भागा । अबंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वणेरइगाणं केवडि० ? संखेजिदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केवडि० ? अणंतभागो । अबंधगा णित्य । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्स-रिद-मणुसगिद-पंचसंठा०पंचसंघ० मणुसाणु० उज्जोव० ५ पसत्थ० थिरादिछक्कं उच्चागोदं च । असादभंगो णवंस० अरिदसोग-तिरिक्खगिद- हुंडसंठा० असंपत्तसेव० तिरिक्खाणु० अप्पसत्थिव० अथिरादिछक्कं णीचागोदं च । सत्तणोक० दोगदि० छसंठा० छसंघ० दोआणु० दोविहा० थिरादिछयुगलं दोगोदाणं बंधगा सन्वजीवाणं केवडि० ? अणंतभागा (?)। अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त० अणंताणुबंधि० ४ बंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वणेरइगाणं १० केवडि० ? असंखेजा भागा । अबंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वणेरइगाणं

संपूर्ण नारिकयों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं।

[ विशेष—असाता के बंधक सर्व जीवों के अनंतवें भाग कहे गए हैं, तब साता के श्रबंधक भी सर्व जीवों के अनंतवें भाग होना चाहिए अतः श्रनंतवें भाग पाठ साता के श्रबंधकों में उचित प्रतीत होता है । ]

श्रसाता के [ बंधक ] सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वनारिक श्रों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । सर्वनारिक श्रों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं ।

[ विशेष-श्रसाता के बंधक भी सर्व जीवोंके श्रमंतवें भाग हैं तथा अबंधक भी श्रमंतवें भाग हैं। इसका कारण नारकी जीवोंकी संख्या है, वह इतनी है कि बंधक भी बृहत् जीवराशि के श्रमंतवें भाग होते हैं तथा अबंधक भी इतने ही होते हैं।]

दोनों वेदनीयों के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । स्नीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, ५ संस्थान, ५ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, उद्योत, प्रशस्तविहायोगित, स्थिरादि पट्क तथा उच्चगोत्रमें साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेद, अरित, शोक, तिर्यंचगित, हुंडकसंस्थान, असंप्राप्तास्पाटिका संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, अस्थिरादि पट्क, तथा नीचगोत्रका असंप्राताके समान भंग जानना चाहिए । सात नोकषाय, दो गित, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, स्थिरादि छह युगल तथा दो गोत्रों के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं (?) अबंधक नहीं हैं ।

## [ विशेष-यहां अनंतवें भाग पाठ संगत जँचता है।]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४ के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व नारिक्योंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अमंतवें भाग हैं। सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। केविड ? असंखेजिदिभागो । तिरिक्खायुवंधगा सव्वजीवाणं केविडिओ भागो ? अणंत-भागो । सव्वणेरइगाणं केविडिओ ? संखेजिदिभागो । अवंधगा सव्वजी केविड ? अणंत-भागो । सव्वणेरइगाणं केविडिओ ? संखेज्जा भागा । मणुसायु-तित्थय ॰ वंधगा सव्वजी ॰ केविड ॰ अणंतभागो । सव्वणेरइगाणं केवि ॰ असंखेजिदिभागो । अवंधगा सव्वजी ॰ केविड ॰ अणंतभागा (१) सव्वणेरइगाणं केविड ॰ असंखेज्जा भागा । दोण्णं आयुगाणं ५ वंधगा [सव्वजीवाणं] केविड ॰ अणंतभागो । सव्वणेरइगाणं केविड ॰ संखेजिदिभागो । अवंधगा सव्वजी ॰ केविड ॰ अणंतभागा (१) सव्वणेरइगाणं केविड ॰ सखेजिदिभागो । अवंधगा सव्वजी ॰ केविड ॰ अणंतभागा (१) सव्वणेरइगाणं केविड ॰ सखेजा भागा । एवं पढमाए पढवीए । विदियादि याव छिट्ठि णिरयोघो । णविर आयु मणुसायु-भंगो । एवं सत्तमाए । णविर तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ॰ णीचागोदं थीणगिद्धितिग-भंगो । मणुसगदि-मणुसाणु-उच्चागोदं मणुसायुभंगो । दोगदि-दोआणुपुव्व-दोगोदाणं १० वंधगा सव्वजी ॰ केवि ॰ श्रणंतभागो । अवंधगा णिरिथ ।

§२०७. तिरिक्खेसु—पंचणा० छदंसणा० अट्टकसाय भयदु० तेजाक० वण्ण०

तिर्यंचायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रानंतवें भाग हैं । सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । मनुष्यायु, तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । श्रवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । (?) सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग हैं ।

[ विशेष-यहाँ अनंत बहुभागके स्थानमें अनंतवें भाग पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है।]

दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) के बंधक [सर्व जीवोंके] कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं। सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रमंत बहुभाग हैं (?) सर्व नारिकयोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं।

[ विशेष-यहाँ अबंधक सर्व जीवोंकी अपेक्षा अनंतवें भाग पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है।]

इस प्रकार पहली पृथ्वीमें जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वीसे छठवीं पृथ्वी पर्यन्त नारिकयोंके सामान्यवत् जानना चाहिए। विशेष, श्रायुके विषयमें मनुष्यायुके समान भंग हैं। श्रार्थात् बंधक सर्व जीवोंके श्रानंतवें भाग हैं। सर्व नारिकयोंके श्रासंख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके अनंतवें भाग हैं। सर्व नारिकयोंके असंख्यात बहुभाग हैं। सातवीं पृथ्वीमें इसी प्रकार है। विशेष, तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वी, नीच गोत्रके विषयमें स्त्यानगृद्धित्रकवत् भंग है। श्रार्थात् बंधक सर्व जीवोंके अनंतवें भाग हैं। सर्व नारिकयोंके श्रासंख्यात बहुभाग हैं। श्रावंधक सर्व जीवोंके श्रानंतवें भाग हैं तथा सर्व नारिकयोंके असंख्यातवें भाग हैं। मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्रका मनुष्यायुके समान भंग है। मनुष्य-तिर्यंचगित, २ श्रानुपूर्वी तथा दो गोत्रके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? श्रानंतवें भाग हैं। श्रावंधक नहीं हैं।

§२०७ तिर्यंचगतिमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, (स्त्यानगृद्धित्रिक विना), प्रत्याख्यानावरण

४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजीवाणं केवडि० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धितिगं मिच्छत्त० अद्वक० बंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागा । सन्वितिरिक्खाणं केवडि० १ अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । सन्वितिरिक्खाणं केव० १ अणंतभागो । सादवंधगा सन्वजीवाणं केवडि० १ संखेजिदि० भागो । सन्वितिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजिदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केवडि० १ संखेजित भागा । सन्वितिरिक्खाणं केविडिओ भागो १ संखेजि भागा । असादवंधगा सन्वजी० केविडि० १ संखेजित भागा । सन्वितिरिक्खाणं केव० १ संखेजित भागा । अवंधगा सन्वजी० केव० १ संखेजित भागा । अवंधगा सन्वजी० केव० १ संखेजितभागा ( गो ) सन्वितिरिक्खाणं केव० १ संखेजितभागा ( गो ) दोण्णं वेदणीयाणं वंधगा सन्वजी० केव० १ अणंता भागा । अवंधगा णित्थ । सादभंगो इत्थि० प्रित्य-उच्चागोदं च । असादभंगो णवुंस० अरिदसोग-एइंदिय० हुंडसंठा० थावरादि० ४ अथिरादिपंच-णीचागोदं च । सत्तणोक० पंचजादि छसंठा० तसथावरादि-णवयुगल-दोगोदाणं वंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंता भागा । अवंधगा णित्थ । चदुआयु-चदु-गिद-दोसरीर-दोअंगो० छसंघ० चदुआणु० दोविहा० दोसर० ओघं । णविर गिद-सरीर-पिद-सरीर-पिद-सरीर-दोअंगो० छसंघ० चदुआणु० दोविहा० दोसर० ओघं । णविर गिद-सरीर-

४ तथा संज्वलन चार रूप कषायाष्टक, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरूलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व, ८ कषाय (अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण) के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । सर्व तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ? सर्व तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ? सर्व तिर्यंचोंके कितने भाग हैं । सर्व तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । सर्व तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाता वेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाता वेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक नहीं हैं । दोनों वेदनीयोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अवंधक नहीं हैं ।

सीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, ४ जाति, ५ संस्थान, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साता वेदनीयके समान भंग है। नपुंसक-वेद, अरित, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका असाता वेदनीयके समान भंग है। ७ नोकपाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोत्रके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। अबंधक नहीं हैं।

चार आयु, ४ गति, श्रौदारिक, वैक्रियिक शरीर, दो श्रंगोपांग, ६ संहनन, ४ श्रानुपूर्वी, दो विहायोगति, दो स्वरका ओघवत् भंग है। विशेष गति शरीर तथा श्रानुपूर्वीके सब बंभक हैं।

आणुपु० सन्त्रे बंधगा० । अबंधगा णरिथ ।

§२०८ पंचिंदिय-तिरिक्खेसु—पंचणा० छदंसणा० अद्वकसाय-भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजीवाणं केवडि० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अद्वकसायवंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० १ असंखेज्जिदभागो (१) अबंधगा ५ सन्व० केवडि० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० १ असंखेजिदिभागो । सादावेद० बंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजिदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजिदिभागो (१) असादं बंधगा केवडि० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजिदिभागो (१) असादं बंधगा केवडि० १ अणंतभागो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजि भागा । अबंधगा सन्वजी० केवडि० १ १० अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० १ संखेजिदिभागो । दोवेदणीयं बंधगा सन्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० इस्सरदि-चदुजादि-पंचसंठा० परघादुस्सा०-आदाउजो० तस० ४, थिरादिपंच-उच्चागोदं

श्रबंधक नहीं हैं।

§२०८. पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें - ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, भयद्विक, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अवंधक नही हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिश्यात्व, ८ कषायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? श्रमंख्यातवें भाग हैं (?)

[ विशेष-यहाँ 'असंख्यात बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है । कारण मिध्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंकी संख्या सबसे अधिक है । ]

श्रवंधक सर्व जोवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सातावेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । श्रवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?)

[ विशेष-यहाँ संख्यात बहुमाग पाठ अबंधक पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें होना चाहिए । कारण असाताके बंधकोंकी गणना पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंकी अपेज्ञा संख्यात बहुमाग कही है । ]

श्रसाताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । श्रमंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं ।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य-रति, ४ जाति, ५ संस्थान, परघात, उच्छ्वास, श्रातप,

च । असादमंगो णवुंस० अरिदसोगं एइंदि० हुंडसंठा० थावरादि ४ अथिरादिपंचणीचागोदं च । सत्तणोक० पंचजादि-छसंठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं वंधगा
सन्वजीवा० केव० ? अणंतभागो । अवंधगा णिथ । तिण्णि आयुवंधगा सन्वजीव०
केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजिदिभागो । अवंधगा
५ सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजा
भागा । तिरिक्खायुवंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिंदयतिरिक्खाणं
केवडि० ? संखेजिदिभागो । अवंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं
केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० ? संखेजिदिभागो ।
। अवंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ?
संखेजि भागा । णिरयगदिदेवगदिवंधगा सन्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजि भागा । तिरिक्खगिंचिंदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजि भागा । तिरिक्खगिंचिंवि असादभंगो । सन्वपंचिंदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेजि भागा । तिरिक्खगिंचि० असादभंगो । सण्यपादि० सादभंगो । चदुण्णं गदीणं वंधगा सन्वजी० केवडि० ?
५ अणंतभागो । अवंधगा णिरथ । ओरालियस० वंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो ।

उद्योत, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उच्चगोत्रका साता वेदनीयके समान भंग है। नपुंसकवेद, श्चरित, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग है। ७ नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोत्रके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्चनंतवें भाग हैं। अवंधक नहीं हैं।

मनुष्य-देव-नरकायुके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं । असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यंचायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यंचगितका असाताके समान भंग है । मनुष्य गितका साताके समान भंग है । चार गितयोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं है । औदारिक शरीरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय

सन्वपंचिदिय-तिरिक्खाणं केविडि० ? असंखेजा भागा । अवंधगा सन्वजी० केविडि० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदियतिरिक्खाणं केविडि० ? असंखेजिदिभागो । वेगुन्वियसरीरस्स देवगिदमंगो । दोण्णं सरीगणं वंधगा सन्वजी० केविडि० ? अणंतभागा (गो)। अवंधगा णित्थ । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स सादभंगो । वेगुन्वियसरीरअंगोवंगस्स देवगिदभंगो । दोण्णं अंगोवंगाणं सादभंगो । छसंघ० दोविहाय० दोसराणं पत्तेगेण ५ साधारणेण वि सादभंगो ।

§२०९. एवं पंचिदिय-तिरिक्ख-पञ्जत्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु । णवरि णिरय-मणुसायुवंधगा सन्वजी० केविड० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदिय-तिरिक्ख-पञ्जत्जोणिणीणं केविड० ? असंखेज्जिदिभागो । अवंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं केव० ? असंखेज्जिदिभागो । तिरिक्खदेवायूणं सादभंगो । १० चदुण्णं अयुगाणं सादभंगो । णिरयगिद असादभंगो । तिण्णं गदीणं सादभंगो । चदुण्णं गदीणं वंधगा सन्वजी० केविड० ? अणंतभागो । अवंधगा णिरथ । एवं आणुपुन्वीणं । चदुजादि सादभंगो । पंचिदियजादीणं असादभंगो । पंचण्णं जादीणं

तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। वैक्रियिक शरीरका देवगित के समान भंग है। श्रीदारिक-वैक्रियिक शरीरोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रमंत बहुभाग हें (?)। अबंधक नहीं हैं।

[विशेष-यहाँ बंधक सर्व जीवोंके श्रनंतवें भाग होना उचित जँचता है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच राशि ही जब संपूर्ण जीव राशिके अनंत बहुभाग प्रमाण नहीं है, तब शरीरद्वयके बंधक श्रनंत बहुभाग कैसे होंगे ? श्रतः श्रनंतवें भाग पाठ उचित प्रतीत होता है।]

त्रोदारिक–शरीर–त्र्रंगोपांगके विषयंमं साताके समान भंग है। वैक्रियिक अंगोपांगका देवगतिके समान भंग है। त्रौदारिक–वैक्रियिक अंगोपांगोंका साताके समान भंग है। छह संहनन, २ विहायोगित तथा स्वरयुगलका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग है।

\$२०९. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-पर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमितयों में –इसी प्रकार है। विशेष, यहां नरकायु-मनुष्यायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। संपूर्ण पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तक-योनिमितयोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंच-योनिमितयोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं ।

तिर्यंच-देवायुका साताके समान भंग जानना चाहिए। चारों आयुका साताके समान भंग जानना चाहिए। नरकगतिका असाताके समान भंग है। शेष तीन गतियोंका साताके समान भंग है। चारों गतियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? अतंतवें भाग हैं। अबंधक नहीं हैं। आनुपूर्वीका इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। ४ जातियोंका साताके समान भंग है। पंचेन्द्रिय जातिका श्रसाताके समान भंग है। पाँच जातियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग

बंधगा सन्वजी केविडि ? अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । वेगुन्विय वेगुन्विय अंगोवंगाणं सादभंगो । दोण्णंपि असादभंगो । छसंघ आदाउजो सादभंगो । परघा-दुस्सा अप्पसत्थ तस ४ अथिरादिछक्क-णीचागोदं च असादभंगो । तप्पिडि पक्खाणं सादभंगो । दोविहाय वेसिर असादभंगो । तसादिणवयुगलं दोगोदं च ५ वेदणीयभंगो ।

\$२१०. पंचिंदियतिग्विस्वअपञ्जत्तेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरीर-वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । अवंधगा णित्थ । सेसाणं णिरयोघं । णवि चढुजादि-ओरालि० ओरालि० अंगो० छसघ० परघादुस्सा० आदाउञ्जो० दोविहा० तस० ४ थिरादि-छक्क-दुस्सर-१० उच्चागोदाणं सादभंगो । एइंदियजादि-हुंडसंठा० थावरादि० ४ अधिरादिपंचगं णीचा-गोदं च असादभंगो । पचजादि-बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । अवंधगा णित्थ । एवं तसथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं । छसंघ० दोविहा० दोसर० [ पत्तेगेण ] साधारणेण वि सादभंगो । एवं मणुस-अपञ्जत्त-सव्विवगिलिंदिय-पंचिंदिय-तस-अपञ्जत्त सव्वपुढिव-आउ० तेउ० वाउ० बादरवणक्कदियत्तेय० । णविर तेउ० वाउ० मणुसगदि-१५ चढुक्कं णित्थ ।

हैं ? अनंतर्वे भाग हैं । श्रबंधक नहीं हैं । वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक अंगोपांगका साताके समान भंग है । दोनोंका सामान्यसे श्रसाताके समान भंग है । ६ संहनन, आतप, उद्योतका सातावत भंग है । परधात, उच्छवास, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, अस्थिरादि ६ तथा नीच-गोत्रका असाताके समान भंग हे । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका जैसे प्रशस्तविहायोगित, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६, उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । दो विहायोगित, दो स्वरका श्रसाताके समान भंग है । त्रसादि ९ युगल, २ गोत्रका वेदनीयके समान भंग है ।

\$२१०. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लव्ध्यपर्यातकों मं — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिण्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, औदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायके वंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । शेष प्रकृतियों का नारिकयों के ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, ४ जाति, औदारिक शरीर, औदारिक-अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग है । ५ जातिके वंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अवंधक नहीं हैं । त्रस,स्थावरादि ९ युगल तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । छह संहनन, दो विहायोगित, २ स्वरका [ प्रत्येक तथा ] सामान्य रूपसे साताके समान भंग है ।

मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तक, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-श्रस-श्रपर्याप्तक, संपूर्ण पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, बाद्र वनस्पति, श्रोर प्रत्येकमें-इसी प्रकार अर्थात् पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकके समान जानना चाहिए। विशेष, तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु तथा उद्योत नहीं हैं।

इ२११. मणुसेसु-पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । णवरि धुविगाणं अबंधगा अस्थि । दोवेदणीयाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वमणुसाणं केव० ? असंखेजा भागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वमणुसाणं केव० ? संखे(असंखे) ज्ञदिभागो । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिद-तिरिक्खायु-मणुसगिद-दोसरीर-पंचसंठा० आरालि०दोअंगो० छसंघ० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदा- ५ उज्ञोव० दोविहाय० तस० ४ थिरादिछक्क-दुस्सर उच्चागोदं च । साद-(असाद) भंगो णवंस० अरिदसोग० तिरिक्खापि० श्वावरादि० एइंदिय० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावरादि० ४ अधिरादिपंच णीचागोदं च । तिण्णिवेद-हस्सरिददोयुगल-पंचजादि-छसंठा० तसथावरादिणवयुगल-दोगोदाणं च वेदणीयभंगो । तिण्णिआयु-आहारदुगं वेउन्वियछक्कं तित्थयरं सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । मणुसाणं केव० ? असंखेजादि- ६ भागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वमणुसाणं केव० ? असंखेजा भागा । ओरालिय० पत्तेगेण धुविगाणं भंगो । चदुगिद-दोसरीर-चदुआणु० वेदणीयभंगो । दोअंगो० छसंघ० दोविहाय० दोसर० साधारणाणं सादभंगो ।

§२१२. मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु-एसेव भंगो। णवरि ये असंखेन्जा भागा ते

§२५१. मनुष्यों में—पंचेन्द्रिय तिर्यं चोंका भंग है। विशेष, यहाँ ध्रुव प्रकृतियों के अवंधक भी पाये जाते हैं। दो वेदनीयों के बंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं। संपूर्ण मनुष्यों के कितने भाग हैं। अवंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं।

[ विशेष-यहाँ अबंधक मनुष्योंमें श्रसंख्यातवें भाग पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । ]

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, तिर्यंचायु, मनुष्यगित, २ शरीर, ५ संस्थान, औदारिक-वैक्रियिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस ४, स्थिरादि-पट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान मंग है। नपुंसकवेद, अरित-शोक, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका असाताके समान मंग है। तीन वेद, हास्यरित, अरितशोक, पंच जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोत्रोंका वेदनीयके समान मंग है। ३ आयु, आहारकद्रिक, वेिक्रियिकपट्क तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं। सर्व मनुष्योंके कितने भाग हैं। असंख्यातवें भाग हैं। असंख्यात बहुभाग हैं। सर्व मनुष्योंके कितने भाग हैं। असंख्यात बहुभाग हैं।

श्रीदारिक शरीरका प्रत्येकसे ध्रुवप्रकृतिसदृश भंग है। चार गति, २ शरीर, ४ आनुपूर्वीका वेदनीयके समान भंग है। दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका साधारणसे साताके समान भंग है।

§२१२. मनुष्य-पर्याप्तक मनुष्यिनयोंमें-मनुष्यके समान भंग है। विशेष, पूर्वमें जो असंख्यात बहुभाग कहे गये हैं, उनके स्थानमें 'संख्यात बहुभाग' कर लेना चाहिए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद,

संखेज्जा कादव्वा । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिद-तिण्णिगदि-चदुजादि-दोसरीर-पंचसंठा० दोअंगो० तिण्णिआणु० आदाउज्जो० पसत्थ० थावरादि० ४ थिरादिछक्क उच्चागोदं च । असादभंगो णवुंस० अरिदसोग० णिरयगदि० पंचिदि० वेउव्वि० हुंडसं० वेउव्वि० अंगो० णिरयाणु० परघादुस्सा० अप्पसत्थ० तस० ४ अथिरादि-५ छक्क० णीचागोदं च । सत्तणोक० चदुगदि-पंचजादि तिण्णिसरीर चदुआणु० दोविहा० तसथावरादि-दसयुगलं दोगोदाणं वेदणीयभंगो । चदुआयु० छस्संघ० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो ।

§२१३. देवेसु णिरयोघं । णविर विसेसो । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिदतिरक्खायु-मणुसगिद-पंचिदियजादि-पंचसंठा० ओरालियअंगो० छसंघ० मणुसाणु०
१० आदाउज्जो० दोविहा० तस-थिरादिछक्क-दुस्सर-उच्चागोदं च । असादभंगो णबुंस०
अरिदसोग-तिरक्खगिदि-एइंदिय-हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदं
च । वेदणीय भंगो सत्तणोक० दोगिदि-डोजादि-छसंठा० दोआणु० तसथावर-थिरादिपंचयुगलाणं दोगोदाणं च । छसंघ० दोविहा० दोसर० साधारणेण वि सादभंगो । एवं
भवण-वाण-वेंतर-जोदिसियाणं । णविर तित्थयरं णित्थ । जोदिसिय-तिरिक्खायु१५ मणुसायुभंगो । सोधम्मीसाण जोदिसियभंगो, णविर तित्थयरं अत्थि । सणक्कुमार याव

हास्य, रित, मनुष्य-तिर्यं च-देवगित, ४ जाित, दो शरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग, नरकानुपूर्वीके विना शेष तीन आनुपूर्वी, द्यातप, उद्योत, प्रशस्तिवहायोगित, स्थावरािद ४, स्थिरािद ६ तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है। नपुंछकवेद, अरित-शोक, नरकगित, पंचेन्द्रिय जाित, वैकियिक शरीर, हुंडकसंस्थान, वैकियिक अंगोपांग, नरकानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तिवहायोगित, त्रस ४, अस्थिरािद्विपट्क तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग है। ७ नोकषाय, ४ गित, ५ जाित, ३ शरीर, ४ द्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रस-स्थावरािद १० युगछ और दो गोत्रोंका वेदनीयके समान भंग है। चार आयु, ६ संहननका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है।

\$२१३. देवगितमें—नरकगितके ओघवत् जानना चाहिए। विशेप-स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, तिर्यंचायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाित, ५ संस्थान, औदािरिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, स्त्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, स्थिरािद ६, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है। नपुंसकवेद, अरित, शोक, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाित, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरािद ५ तथा नीच गे।त्रका इग्रसाताके समान जानना चाहिए। ७ नोकषाय, २ गित, २ जाित, ६ संस्थान, २ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावर, स्थिरािद ५ युगल तथा २ गोत्रका वेदनीयके समान भंग है। ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका साधारणसे साताके समान भंग है। भवनवासी, व्यंतर तथा ज्योतिषी देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ तीर्थं कर प्रकृति नहीं है। ज्योतिषी देवोंमें तिर्यचायुका मनुष्यायुके समान भंग है। सौधर्म और ईशानमें—ज्योतिषियोंके समान भंग है। विशेष, यहाँ तीर्थं कर प्रकृतिका बंध होता है। सानत्कुमारसे सहसार स्वर्गपर्यन्त—दूसरे नरकके समान भंग है। आनत-प्राणतसे नव

सहस्तार ति विदियपुढिविभंगो । आणद याव णवगेवज्जाति धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागा (गो ) । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि ३ भिच्छ० अणंताणु० ४ तित्थयरं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वदेवाणं केव० ? संखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वदेवाणं केव० ? संखेजा भागो (गा ) । सादभंगो इत्थि० णवुंस० हस्सरिद-पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थिव० थिर-सुभग-५ (सुभ) दृभगदुस्सर-अणादेज्ज-जसिगित्ति णीचागोदं च । असादभंगो पुरिस० अरिद-सोग० चदु [समचदु०] वज्जितसभ० पसत्थ० अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे-ज्ज० अज्जस० उच्चागोदाणं च । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंत-भागो । अबंधगा णित्थ । एवं सेसं (साणं) परियत्तमाणयाणं । आयु जोदिसियभंगो । अणुदिस याव सव्वहित्त असाद-भंगो । णविर सव्वहे आयु माणुसिभंगो ।

§२१४. एइंदिएसु-पंचणा० णवदंसणा० निच्छत्त० सोलसक० भयदु० ओरालिय० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंता भागो (भागा) । अबंधगा णत्थि । सेसं तिरिक्खोघं। बादरएइंदियपञ्जता-

प्रवेयक पर्यन्त—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं (?)। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-यहाँ अनंतर्वे भाग पाठ प्रतीत होता है।]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्य, अनंतानुबंधी ४ तथा तीर्थंकरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व देवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व देवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?)।

िविशेष –यहाँ 'संख्यात बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है ।]

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, स्थिर, सुभग, श्रि (श्रुभ) दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति, नीच गोत्रका साताके समान भंग है। पुरुषवेद, श्ररित, शोक, समचतुरस्रसंस्थान, वश्रवृपभसंहनन, प्रशस्तिवहायोगिति, श्रस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, श्रयशःकीर्ति तथा बच्चगोत्रका असाताके समान भंग हैं। दोनों वेदनीयके बंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं? अनंतवें भाग हैं। अबंधक नहीं हैं। इस प्रकार परिवर्तमान शेष प्रकृतियों में जानना चाहिए। आयुओं में ज्योतिषी देवों का भंग है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त श्रमाताके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, सर्वार्थसिद्धि आयुका भंग मनुष्यनीके समान हैं।

§२१४. एकेन्द्रियोंमें ∸५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, औदा-रिक-तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुछघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं १ अनंतवें भाग हैं (१) श्रबंधक नहीं हैं।

[ निशेष-यहाँ 'अनंतवें भाग' के स्थानमें 'अनंत बहुभाग' पाठ जँचता है । ] शेष प्रकृतियोंका तिर्यंचोंके ओघवत् वर्णन जानना चाहिए।

<sup>🖇</sup> यहां 'शुभ' पाठ उचित प्रतीत होता है। सुभगकी पुनः गणना आगे की गयो है।

पज्जत्तेसु-ध्रुविगाणं [ बंधगा ] सच्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा णिरथ । सादबंधगा सच्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सच्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । सच्वबादर- एइंदिय-पज्जतापज्जित्ताणं केव० ? संखेजिदिभागो । सच्वबादर- एइंदिय-पज्जतापज्जताणं केव० ? संखेजिदिभागा ( संखेजा भागा ) । एवं असादं ५ पिडलोमेण भाणिदच्वं । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सच्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा णिरथ । सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिद-तिरिक्खायु-मणुसगिद-चदुजादि- पंचसंठा० जोरालिय० अंगो० छसंघ० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० तस० ४ थिरादिछक्कं दुस्सर-उचागोदं च । असादभंगो णवुंस० अरिदसोग- तिरिक्खगिद-एइंदियजादि-हुंडसंठा०-तिरिक्खाणु० थावरादि० ४-अथिरादिपंच-णीचा-१० गोदं च । मणुसायु-बंधगा सच्वजी० केव० ? अणंतभागो । सच्वबादर-एइंदिय- पज्जत्तापज्जताणं केव० ? असंखेज्जिदि- भागो । सच्वबादर-एइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं केव० ? असंखेज्जिदि- भागो । सच्ववादर-एइंदिय-पज्जत्तापज्जताणं केव० ? असंखेज्जिद- भागो । सह्ववादर-एइंदिय-पज्जत्तापज्जिलाणं वेदणीयभंगो । सुहुमे०-ध्रविगाणं वंधगा सच्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । १५ अबंधगा णिरथ । सादवंधगा सच्वजी० केव० ? संखेज्जिदिभागो । सच्वसुहुमे-

बादर, एकेन्द्रिय पर्याप्त तथा ऋपर्याप्तांमें--ध्रुव प्रकृतियोंके विधक ] सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। अबंधक नहीं हैं। साता वेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। सर्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तकों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? ऋसंख्यातवें भाग हैं। सर्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । असाताके विषयमें इसी प्रकार प्रतिलोमक्रमसे जानना चाहिए । दोनों वेदनीयोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हें। अबंधक नहीं हैं। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, तिर्यंचायु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक शरीर, श्रौदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, त्रस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर, उच्चगोत्रका साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्थंचगित, एकेन्द्रियजाति, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग है । मनुष्यायके बंधक सर्व जावोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। सर्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। दो आयु, छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके सामान्यसे साताके समान भंग है ? शेष परिवर्तमान युगलरूप प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए।

सूच्म-एकेन्द्रियों में — ध्रुव प्रकृतियों के बंधक सर्व जीयों के कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबंधक नहीं हैं । साता वेदनीयके बंधक सर्व जीयों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें

इंदियाणं केव० १ संखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्व० केव० १ संखेज्जा भागा । सन्वसुहुमाणं केव० १ संखेज्जा भागा । असादं पिंडलोमेण भाणिद्व्यं । दोवेदणीयाणं बंधगा सन्वजी० केव० १ असंखेज्जा भागा । अबंधगा णित्थ । एवं सन्वाओ पिरयत्तीओ (१) वेदणीयमंगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । तिरिक्खायु-सादभंगो । मणुसायुबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वसुहुमे- ५ इंदियाणं केव० १ अणंतभागो । अवंधगा सन्वजी० केव० १ असंखेज्जिदिभागो । सन्वसुहुमेइंदियाणं केव० १ अणंतभागो (गा) । दोआयु० तिरिक्खायुभंगो ।

§२१५. सुहुमेइंदिय-पज्जत्तेसु-धुविगाणं बंधगा सन्व०केव०१ संखेज्जदिभागो। अबंधगा णित्थ। सादासादं पत्तेगेण सुहुमोघं। साधारणेण दोवेदणीयाणं बंधगा सन्व० केव०१ संखेज्जदि (संखेज्जा) भागा। अबंधगा णित्थ। एदेण कमेण णेदन्वं। सुहुमअपज्जत्ताणं- १० धुविगाणं बंधगा सन्व० केव०१ संखेज्जदिभागो। अबंधगा णित्थ। सादबंधगा सन्वजी० केव०१ संखेजजिदभागो। सन्वसुहुमेइंदियअपज्ञत्ताणं केव०१ संखेजजिदभागो। अबंधगा सन्व० केव०१ संखेजिदभागो। सन्वसुहुमेइंदियअपज्ञत्ताणं केव०१ संखेजिदभागो।

भाग हैं। सर्व सूद्रमएकेन्द्रियजीवोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं। सर्व सूद्रम एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग हैं। श्रमाता वेदनीयका प्रतिलोम क्रमसे भंग हे, अर्थात श्रमाताके बंधक सर्व जीवोंके संख्यात बहुभाग हैं। सूद्रम एकेन्द्रिय जीवोंके संख्यात बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्व जीवोंके संख्यातवें भाग हैं। सूद्रम एकेन्द्रिय जीवोंके संख्यातवें भाग हैं। दो वेदनीयके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक नहीं हैं। इस प्रकार संपूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियों ने वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। छह संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग है। तियँचायुका साताके समान भंग है। मनुष्यायुके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं? श्रनंतवें भाग हैं। सर्व सूद्रम एकेन्द्रियोंके कितने भाग हैं। सर्व सूद्रम एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग हैं। अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं। (?)

[ विशेष यहाँ अबंधक सूरम एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्या 'अनंत बहुभाग' प्रतीत होती है।] मनुष्य-तिर्थंचायुके बंधकोंका तिर्थंचायुके समान भंग है।

§२९५. सूद्दम-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकों नं—ध्रुव प्रकृतियों के बंधक सर्व जीयों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । साता असाता वेदनीयके प्रथक् प्रथक् रूपसे सूद्दम जीवों के ओघवत् भंग हैं । सामान्य से दो वेदनीयके बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहु-भाग हैं । श्रवंधक नहीं हैं । शेष प्रकृतियों में यही क्रम जानना चाहिए ।

सूच्म-अपयोप्तकों मं- अर्व प्रकृतियों के बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । श्रवंधक नहीं हैं । सातावेदनीयके बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वसूच्म-एकेन्द्रिय-श्रपर्याप्तकों के कितभाग हैं ? नेसंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवों के कितने

(संखेजा भागा)। असादं बंधगा सन्व० केव० ? संखेजिदिभागो। सन्वसुहुमअपज्जन्ताणं केव० ? संखेजि भागा। अबंधगा सन्व० केव० ? संखेजितिभागो। सन्वसुहुमअपज्जन्ताणं केव० ? संखेजितिभागो। दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सन्व० केव० ? संखेजितिभागो। अबंधगा णित्थ। एवं सन्वाओ णादन्वाओ। णविर तिरिक्खायु-सादभंगो। प्रमणुसायुबंधगा सन्व० केव० ? अणंतभागो। सन्वसुहुमअपज्जन्ताणं केव० ? अणंतभागो। अबंधगा सन्व० केव० ? संखेजितिभागो। सन्वसुहुम-अपज्जन्ताणं केव० ? अणंतभागा। दोआयु-तिरिक्खायुभंगो। एवं वण्किदि-णियोदाणं।

§२१६. पंचिदियाणं मणुसोघं । पंचिदियपञ्जत्तेस्य-पंचिदिय-तिरिक्खपञ्जत्तभंगो । णविर ध्रुविगाणं मणुसोघं । साधारणेण दोवेदणीयबंधगा सन्व० केव० ? अणंतभागो । १० सन्वपंचिदियपञ्जत्ता० केव० ? असंखेञा भागा । अबंधगा सन्व० केव० ? अणंतभागो । सन्वपंचिदिय-पञ्जत्ता० केव० ? असंखेञ्जदिभागो । एवं सादभंगो इत्थि० पुरिस० हस्सरिद-तिरिक्खायु-देवायु-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छसंघ० तिण्णिआणु० पसत्थवि० थावरादि ४ थिरादिछक्कं उच्चागोदं च । असाद-

भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं ? सर्वसूद्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्तकों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं (?)

[ विशेष--यहाँ अबंधक सर्वसूदम एकेन्द्रिय-श्रपयीप्तकोंमें संख्यात बहुभाग पाठ उचित प्रतीत होता हैं । ]

श्रसाताके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व सूद्दमअपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वसूद्दम-श्रपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । इस प्रकार सव प्रकृतियोंके विषयमें भी जानना चाहिए । विशेष, तिर्यंचायुका साताक समान भंग है । मनुष्यायुके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वसूद्दम श्रपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । सर्वसूद्दम श्रपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं । अवंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । सर्वसूद्दम अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं । अवंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । सर्वसूद्दम अपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं । सर्वस्ति निगोदोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए।

§२१६. पंचेन्द्रियोंका—मनुष्योंके ओघवत् भंग हैं। पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें-पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्या-प्तकोंके समान भंग है। विरोष, ध्रुव प्रकृतियोंमं मनुष्योंके ओघवत् जानना चाहिए। सामान्यसे दो बेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हें? श्रानंतवें भाग हैं। सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं? श्रासंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? अनंतवें भाग हैं। सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं? असंख्यातवें भाग हें। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, तिर्यंचायु देवायु, तिर्यंच-मनुष्य-देवगित, ४ जाति, औदारिक शरीर, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, ३ श्रानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगित, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ और उच्चगोत्रमें मंगो णवुंस० अरिदसोग० णिरयगिद-पंचजािद-वेउिव्वय० हुंडसंठा०-वेउिव्व० अंगो० णिरयाणु० परघादुस्सा० अप्पसत्थिवि० तस० ४ अथिरादिछक्कं णीचागोदं च। णिरयमणुसायुआहारदुगं तित्थयरं बंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागा (गो)। सव्वपंचिंदियपज्जत्ताणं केव० १ असंखेजिदिभागो। अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो। सव्वपंचिंदियपज्जत्ताणं केव० १ असंखेजिजा भागा। साधारणेण सव्व-परियत्तीणं ५ वेदणीयभंगो। णविर चदुआयु-छसंघ० सादभंगो। अंगो० विहाय० सरणामाणं सादभंगो। आदाउज्जो० सादभंगो।

§२१७. तस० पंचिदियभंगो । तसपज्ज त्तेसु-ध्रुविगाणं थीणगिद्धि-दण्डओ । दोवेदणी० सत्तणोक० चदुआयु० पंचिदिय-पज्जत्तभंगो । सादभंगो तिण्णिगदि-चदुजादि-वेगुन्त्रियसरीर-पंचसंठा० दोअंगो० छसंघ० तिण्णि-आणु० परघादुस्सा० १० आदाउज्जो० दोविहाय० तस० ४ थिरादिछक्क० दुस्सर-उच्चागोदाणं च । असादभंगो तिरिक्खगदि-एइंदियजादि ओरालि० हुंडसंठा० तिरिक्ख,णु० थात्ररादि० ४-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च । साधारणेण वेदणीयभंगो । णविर अंगो० संघड० विहाय० सरणामाणं सादभंगो । आहारदुगं तित्थयरं बंधगा सन्वजी० केव० १

साताके समान भंग है। नपुंसकवेद, अरित, शोक, नरकगित, पंचजाित, वैकियिक शरीर, हुंडक संस्थान, वैकियिक अंगोपांग, नरकानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, अप्रशस्तिवहायोगित, त्रस ४, अस्थिरादि ६, नीचगोत्रमें श्रसाताके समान भंग है। नरक-मनुष्यायु, श्राहारकित्रक तथा तीर्थंकरके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं। अनंत बहुभाग हैं (१)।

[ विशेष-यहाँ तीर्थंकर आदिके बंधक जीवोंके अनंतवें भाग पाठ प्रतीत होता है।]

संपूर्ण पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों के कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । अनन्तवें भाग हैं । सर्वपंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? श्रमख्यात बहुभाग हैं । सामान्यसे संपूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग है । विशेष-४ आयु, ६ संहनन का साताके समान भंग है । अंगोपांग विहायोगित तथा स्वरनामकी प्रकृतियोंका साताके समान भंग है । आतप, उद्योतका साताके समान भंग है ।

§२१७. त्रसोंमें-पंचेन्द्रियके समान भंग हैं। त्रस-पर्याप्तकों में-ध्रुव प्रकृतियोंका स्त्यानगृद्धि दंडकके समान भंग हैं। दो वेदनीय, ७ नोकपाय, ४ आयुका पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान भंग है। तीन गित, ४ जाित, वैक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उग्रोत, २ विहायोगित, त्रस ४, स्थिरादिपट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका सातावेदनीयके समान भंग है। तिर्यंचगित, एकेन्द्रियजाित, औदारिक शरीर, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, श्रास्थरािद ५ तथा नीचगोत्रका श्रासाताके समान भंग जानना चािहए। सामान्यसे वेदनीयके समान भंग है। विशेष, श्रंगोपांग, संहनन, विहायोगित तथा स्वर नामकी प्रकृतियोंका साताके समान भंग है। आहारकिद्विक, तीर्थंकरके बंधक सर्वजीवोंके कितने

अणंतभागो । सन्वतसपञ्जत्ताणं केत्र० १ असंखेजिदिभागो । अबंधगा सन्व० केव० १ अणंतभागो । सन्वतसपञ्जत्ता० केव० १ असंखेजिदि (ज्जा ) भागा ।

ु२१८. पंचनण० तिण्णि-वचि०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ णिमि० पंचंत० बंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । ५ पंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजा भागा । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । पंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । दोवेदणीय-प्रत्तणोक० मणुसोघं । णविर वेदणीयअबंधगा णित्थ । तिःण्णिअायुबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । तिरिक्खायु सादभंगो । १० चदुआयु० साधारणेण सादभंगो । णिर्यगदिबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । अबंधगा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागो । तिरिक्खगदि असादभंगो । मणुसदेवगदि सादभंगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागा । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागा । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागा । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागा । अबंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० १ असंखेजिदिमागा । अबंधगा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा । अवंधगा सव्व० केव० १ अपंषा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा । अवंधगा सव्व० केव० १ अपंषा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा । अवंधगा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा सव्व० केव० १ अपंषा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागागा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा सव्व० केव० १ असंखेजिदिमागा सव्व० केव० १ असंखेज

भाग हैं ? श्रानंतवें भाग हैं । संपूर्ण त्रस-पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । संपूर्ण त्रस-पर्याप्तकोंके कितने भाग हैं ? श्रासंख्यात बहुभाग हैं ।

§२१८. पाँच मनोयोग, ३ वचनयोग में∸५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मि**थ्या**त्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। पाँच मनोयोगियों श्रौर तीन वचनयोगियों के कितने भाग हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं। पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। दो वेदनीय, ७ नोकषाय (भय-जुगुप्ताको छोड़ कर ) का मनुष्योंके श्रोघवत् जानना चाहिए। विशेष, यहाँ वेदनीयके अबं-धक नहीं हैं। नरक-प्रनुष्य-देवायुके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। संपूर्ण पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ? सर्व पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियों के कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तिर्यचाय का साताके समान भंग जानना चाहिए । 'चारआयुका सामान्यसे साताके समान भंग है। नरकगतिके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियों के कितने भाग हैं ? ऋसंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्व जीवों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व पंच मनोयोगी श्रीर तीन वचनयोगियों के कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुमाग हैं । तिर्यंचगितका असाताके समान भंग है । मनुष्यगित, देवगितका साताके समान भंग है । चारों गतिके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व-पंच मनोयोगी और तीन वचनयोगियों के कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्व अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० केव० ? असंखजिदभागो । णिरयगिदभंगो तिण्णिजािद-आहारदुगं णिरयाणुपु० सुहुमअप० साधारण० तित्थयरं च । तिश्क्खगिद-भंगो एइंदि० ओरािल० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च । देवगिदभंगो पंचिदिय० वेगुिव्वय० पंचसंठाणं ओरािलयअंगो० वेगुिव्व० अंगो० छसंघ० दोआणु० आदाउजो० दोिवहाय-तस-थिरािदछक्क-दुस्तर-उचागोदं च । ५ बादरपञ्जत्तपत्तेयसरीरं बंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्व-पंचमण-तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्व० केव० ? अणंतभागो । सव्वपंचमण-तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जिदभागो । साधारणेण पंचजािद-दोसरीर-छसंठा० चित्रआणु० तस-थावरादि-णवयुगल-दोगोदाणं च गदीणं भंगो । दोअंगो० छसंघ-दोिवहाय० दोसर० साधारणेण सादभंगो । विच्जोिग—असचमोसविजोगीणं १० तसपञ्जत्तभंगो । णविर साधारणेण विवेदणीयभंगो । अबंधगा णित्थ ।

§२१९. कायजोगि ओघं। किंचि विसेसो। वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो। अबंधगा णित्थ। ओरालियकायजोगि-ध्रुविगाणं बंधगा सव्वजी० के० १ संखेज्जा भागा। सव्वजी० ओरालि० १ अणंतभागा। अबंधगा सव्वजी० केव० १

जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंचमनोयोगी और ३ वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । तीन जाति, आहारकित्वक, नरकानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, तीर्थंकरका नरकगितके समान भंग हैं । एकेन्द्रिय, औदारिक शरीर, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका तिर्यंचगितके समान भंग हैं । पंचेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, ५ संस्थान, श्रोदारिक अंगोपांग, वैकियिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, २ विहायोगिति, त्रस, स्थिरादिषट्क, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका देवगितके समान भंग है । बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीरके वंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व पंच मनोयोगी और ३ वचनयोगियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात वें भाग हैं । सर्व पंच असंख्यातवें भाग हैं । सामान्य से ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, और दो गोत्रोंका गितके समान भंग है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगिति, २ स्वरका सामान्यसे साताके समान भंग है ।

वचनयोगियों में-श्रसत्यमृषावचनयोगियों में-त्रस पर्याप्तकोंके। समान भंग है । विशेष, साधारणसे भी वेदनीयके समान भंग है । श्रबंधक नहीं हैं ।

§२१९. काययोगियोंमें-ओघवत् जानना चाहिए। कुछ विशेषता है। वेदनीयोंके बंधक सर्व-जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं। अबंधक नहीं हैं।

स्रोदारिक' काययोगियोंमें - ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं। संख्यात बहुभाग हैं। सर्व औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं। अनंत बहुभाग हैं। अणंतभागो । सन्त्रजी० ओरालि० केव० ? अणंतभागो । वेदणीयं एइंदियभंगो । इत्थि० पुरिस० पर्नेगेण सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । तिण्णि वेदाणं बंधगा सन्व-जी० केव० ? संखेज्जदि(ज्जा)भागा । सन्वजी० ओरालि सरीरं० केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्व० ओरालि० केव० ? अणंतभागो । प्यं सन्वाणं पत्तेगेण तिरिक्खोधं भाणिदूण साधारणेण वेदभंगो कादन्वो । ओरालियमिस्सं—धुविगाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सन्वओरालिय-मिस्स० केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्व-ओरालिय-मिस्स केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्व-ओरालिमिस्स केव० ? अणंतभागो । इत्थि० पुरिस० पर्नेगेण सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । स्व-वजी० केव० ? साधारणेण धुविगाणं भंगो क।दन्वो । देवगदि० ४ तित्थयरं बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वजीरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो । अबंधा ( धगा ) सन्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सन्वजीरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो ( गा ) । एवं

श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग है । वेदनीयका एकेन्द्रियके समान भंग जानना चाहिए । प्रत्येकसे स्त्रीवेद, पुरुषवेदका साताके समान भंग है । नपुंसकवेदका असाताके समान भंग है । तीनों वेदोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । सर्व औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । अनंतवें भाग हैं । सर्व औदारिक काययोगियोंके कितने भाग हैं । इस प्रकार संपूर्ण प्रकृतियोंका प्रत्येकसे तिर्यचोंके ओघवत् कहकर वेदके समान सामान्यसे भंग करना चाहिए।

श्रौदारिकमिश्र काययोगियोंमें—ध्रुव श्रकृतियोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। सर्व औदारिकमिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? श्रनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व औदारिकमिश्र काययोगियोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग (?) हैं।

### [ विशेष-यहां 'अनंतवें भाग' पाठ प्रतीत होता है । ]

प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयका सूद्म-अपर्याप्तकों के समान भंग है। स्नीवेद, पुरुषवेदका प्रत्येकसे साताके समान भंग है। नपुंसकवेदका श्रसाताके समान भंग है। सामान्यसे वेदोंका ध्रुव प्रकृतियों के समान भंग है। देवगित ४ तथा तीर्थं करके बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व श्रौदारिकिमिश्र काययोगियों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। अर्बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। संपूर्ण श्रौदारिकिमिश्र काययोगियों के कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं श्रमंतवें भाग हैं ? श्रमंतवे

[ विशेष-यहां 'ऋनंतबहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता हैं। कारण देवगति ४, तीर्थंकरके अबंधक जीव बंधकोंकी ऋपेक्षा अधिक होंगे। इनके बंधक जीव जब कि ऋौदारिकमिश्र काय-योगियोंके अनंतवें भाग हैं, तब श्रवंधकोंकी गणना इनसे ऋधिक अवश्य होनी चाहिए।]

पत्तेगेण साधारणेण वि वेदभंगो । दोआयु-छसंघ०-दोविहा० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । णवरि मणुप्तायु सुहुम-अपज्जत्तभंगो । वेउव्वि०-वेउव्वियमि० देवोघं । आहार० आहारमि० सव्वद्वभंगो । णवरि असंजदपगदीओ णत्थि ।

§२२० कम्मइ०—धुविगाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । सन्वकम्मइ० फेव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वकम्मइ० ५ केव० ? अणंतभागो । सादबंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । सन्वकम्मइ० केव० ? संखेज्जिदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेज्जिदिभागो (१) । सन्वकम्मइ० केव० ? संखेज्जिदिभागो (संखेज्जा भागा) । असादं पिडलोमेण भाणिदन्वं । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? असंखेज्जिदभागो ) । अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० १० सादभंगो पत्तेगेण । णवुंस० असादभंगो । साधारणेण धुविगाणं भंगो । देवगिद० ४ तित्थय० बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वकम्मइ० केव० ? अणंतभागो ।

इस प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदोंके समान भंग जानना चाहिए। दो त्रायु, ६ संहनन, दो विहायोगतिका प्रत्येक तथा साधारणसे भी सातावेदनीयके समान भंग है। विशेष, मनुष्यायु का सूक्ष्म अपर्याप्तकोंके समान भंग है।

वैक्रियिक-वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें-रेवोंके श्रोघवत् है। श्राहारक, आहारकमिश्रकाययोगमें- सर्वार्थेसिद्धिके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, यहां श्रसंयत श्रवस्थावाळी प्रकृतियाँ नहीं हैं।

[ विशेष-यहां श्रबंधक कार्माण काययोगियोंकी संख्या 'संख्यात बहुभाग' संगत प्रतीत होती है।]

श्रसाता वेदनीयका सातासे विपरीत क्रम जानना चाहिए। दोनों वेदनीयोंके बंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-यहां कार्माण काययोगमें दोनों वेदनीयके बंधक संपूर्ण जीवोंके 'श्रसंख्यातवें भाग' उपयुक्त प्रतीत होते हैं । ]

स्त्रीवेद, पुरुषवेदमें प्रत्येकसे साताके समान भंग है। नपुंसकवेदमें असाताका भंग है। सामान्यसे वेदोंका ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग जानना चाहिए। देवगति ४, तीर्थंकरके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? अनंतवें भाग हैं। सर्व कार्माण काययोगियोंके कितने भाग हैं? अनंतवें भाग हैं। सर्वकार्माण

अबंधगा सव्वजी० केव० १ असंखेडजिदभागो । सव्वकम्मइ० केव० १ अणंतभागा । साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो । ओरालियअंगो० छसंघ० दोविहा० दोसर० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । सेसाणं परियत्तियाणं वेदभंगो ।

§२२१. इत्थिवदेसु -पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सव्वजी० ५ केव० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । पंचदंस० मिच्छत्त-बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्व-इत्थि-वेद० केव० १ असंखेज्जदि(जा)भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्व-इत्थिवेद० केव० १ असंखेजदिभागो । दोवेदणी० तिण्णिवेद-जस-अजस० दोगोदाणं पत्तेगेण साधारणेण वि पंचिंदिय-तिरिक्खिणीभंगो । आयुगाणं जोणिणीभंगो । १० हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेगुव्विय० पंचसंठा० दोअंगो० छसंघ० तिण्णि-आणु० आदाउज्जो० दोविहा० तस-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-थिरादि-पंच-दुस्सर उच्चागोदं च पत्तेगेण सादभंगो । अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एइंदिय-ओगिलय-हुंडसंठा०-तिरिक्खाणु० परघादुस्सा० थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-अथिरादि० ४ णीचागोदं च असादभंगो । एवं पत्तेगेण साधारणेण पंचिंदियभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च पंचिंदियभंगो । तिण्णि-१५ अंगो० छसंघ० दोविहा० सुस्सर-दुस्सर-साधारणेण सादभंगो । एवं पुरिसवेदस्स वि ।

\$२२१. स्नावदम—५ ज्ञानावरण, ४ दरानावरण, ४ सज्वलन, ५ अतरायक वधक सवजावाक कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ? सर्वस्त्रीवेदियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वस्त्रीवेदियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा २ गोत्रके प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रिय तिर्यंचिनीके समान भंग है । आयुओंमें योनिमतीके समान भंग है । हास्य, रित, तीन गित, चार जाति, वैकियिक शरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग, ६ संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, सूद्दम, अपर्याप्तक, साधारण, स्थिरादि पांच, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका प्रत्येकसे साताके समान भंग है । अप्रति, शोक, तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, परघात, उच्छ्यास, स्थावर, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, शरीर, अस्थिरादि ४ तथा नीच गोत्रके बंधकके असाता वेदनोयके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रियके समान भंग है । आहारकद्विक तथा तीर्थंकरका पंचेन्द्रियके समान भंग है । तीन अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगित, सुस्वर, दुस्वरका सामान्यसे साताके समान भंग है । तीन

पुरुषवेद में - स्त्रीवेदके समान भंग है।

§२२२. णबुंसगवेदस्स-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सन्व० केव०?
अणंतभागा। अबंधगा णित्थ। पंचदंस० मिन्छत्त० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागा। सन्वणबुंसग-वेदाणं केव० ? अणंतभागा। अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो। सन्वणबुंसग० केव० ? अणंतभागो। दो-वेयणी० तिण्णिवेद० जस० अज्ञस० दोगोदं च पत्तेगेण ५ साधारणेण च तिरिक्खोधं। हस्सरिद-अरिदसोगाणं पत्तेगेण तिरिक्खोधं। साधारणेण थीणिगिद्धभंगो। आयुचत्तारि वि तिरिक्खोधं। एवं णाम-पगडीणं परियत्तमाणीणं पत्तेगेण तिरिक्खोधं। साधारणेण थीणिगिद्धिभंगो। णविर अंगोवं० संघड० विहाय० सरणामाणं सादभंगो।

§२२३. अवगदवेदेसु--पंचणा० चढुदंसणा० सादावे० चढुसंज० जसगि०१० उच्चागो० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वअवगदवे० केव० ? अणंतभागो । सन्व-अवगदवे० केव० ? अणंतभागो । सन्व-अवगदवे० केव० ? अणंतभागो ।

§२२४. कोघे-पंचणा० चदुदंसणा० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० ? चदुभागो देख्रणो । अबंधगा णित्थ । पंचदंस० मिच्छ० बारसक० भयदुगुं० तेजाक० १५

\$२२२. नपुंसकवेदमें— ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । अबंधक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस-कार्भाण शरीर, वर्ण ४ अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । संपूर्ण नपुंसकवेदियोंके कितने भाग हैं । श्रनंत बहुभाग हैं । अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं । सर्व नपुंसकवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग हैं । दो वेदनीय, तीन वेद, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, २ गोत्रका प्रत्येक तथा सामान्यसे तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए । हास्य-रित, अरित-शोकमें प्रत्येकसे तिर्यंचोंके ओघवत् भंग है । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । चार आयुका तिर्यंचोंके ओघ-समान भंग है । परिवर्तमान नामकर्मकी प्रकृतियोंका प्रत्येकसे तिर्यंचोंके श्रोघवत् भंग है । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । विशेष, अंगोपांग, संहनन, विहायोगित तथा स्वरका सातावेदनीयके समान भंग है ।

§२२३. अपगतवेदमें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, ४ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व अपगतवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व अपगतवेदियोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं ।

§२२४. क्रोधकषायमें - ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके बंधक सर्वे-जीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं। श्रबंधक नहीं हैं । ५ दर्शनावरण, मिश्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधक सर्वजीवोंके वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सन्वजी० केव० ? चढुमागो देखणो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सादवंधगा सन्वजी० केव० ? संखेज्जिदिमागो । सन्वकोधेसु केव० ? संखेज्जिदिमागो । अवंधगा सन्वजी० केव० ? पंखेज्जिदिमागो । सन्वकोधेसु केव० ? संखेज्जिदिमागो । सन्वकोधेसु केव० ? संखेजिदिमागो । सन्वकोधेसु केव० ? संखेजिदिमागो । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? चढुभागो देखणो । अबंधगा णित्थ । एवं जस० अज्जस० दोगोदं च । इत्थि० पुरिस० पत्तेगेण सादभंगो । णवुंस० असादभंगो । १० साधारणेण तिण्णिवेदाणं बंधगा सन्वजी० केव० ? चढुभागा देखणा । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागा । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । एवं हस्सरदि-दोयुगलं । पंचजादि-छसंठा०-तसथावरादि-अद्वयुगल-तिण्णिआयु-बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? चढुभागो देखणो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । श्वंधगा सन्वजी० केव० ? चढुभागो देखणो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । श्वंधगा सन्वजी० केव० ? चढुभागो देखणो । सन्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो ।

कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं। सर्वक्रोधियों के कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं ? सर्व क्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सातावेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। सर्व क्रोधियों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। असातावेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्व क्रोधियों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। दोनों वेदनीयोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं। अवंधक नहीं हैं। यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रोंका इसी प्रकार भंग है। स्त्रीवेद, पुरुषवेदके प्रत्येककी अपेक्षा साताके समान भंग जानना चाहिए। न पंसकवेदका असाताके समान भंग है। सामान्यसे तीन वेदोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं। सर्वक्रोधियों के कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतवें भाग हैं। सर्वक्रोधियोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । हास्य-रति, अरति-शोकमें वेदोंके समान भंग हैं। ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि आठ युगल तथा तीन त्रायुके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वक्रोधियों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? कुछ कम चार भाग हैं। संपूर्ण क्रोधियों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । दो गति, २ शरीर, दो अंगोपांग, दो आनुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । तीर्थंकर तथा आयुगाणं तिरिक्खायुमंगो । तिरिक्खगदि—तिरिक्खगदिवाओ० असादमंगो । मणुसगदि—ओरालि० अंगो० छसंघड० मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाउजो० दोविहा०
दोसर० पत्तेगेण वि साधारणेण वि सादमंगो । चदुगदि—चदुआणु० साधारणेण
वेदमंगो । ओरालिय० बंधगा सन्वजी० केव० १ चदुमागो देस्रणो । सन्वकोधेसु
केव० १ अणंता भागा । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागा । सन्वकोधेसु केव० १ अणंतभागा । तिण्णिसरीराणं साधारणेण वेदभंगो । एवं माणमायावि ।

§२२५. लोभेसु-पंचणा० चदुदंसणा० पंचंतरा० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुमागो सादिरेयो । अबंधगा णित्थ । पंचदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुमागो सादिरेयो । सव्वलोभाणं केव० ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वलोभाणं १० केव० ? अणंतभागो । सादासादं पत्तेगेण कोधभंगो । साधारणेण दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? चदुमागो सादिरेयो । अबंधा (धगा ) णित्थ । अथवा साद-बंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जिदिभागो । सव्वलोभे केविडिओ भागो ? संखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेज्जिदिभागो सादिरेयो । सव्वलोभे केव० ? संखे-

तिर्यंचायुका साताके समान भंग हैं। चारों श्रायुओंका तिर्यंचायुके समान भंग है। तिर्यंचगित, तिर्यंचातुपूर्वीका श्रसाताके समान भंग है। मनुष्यगित, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे साता के समान भंग है। चार गित, चार आनुपूर्वीका सामान्यसे वेदके समान भंग है। औदारिक शरीरके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? कुछ कम चार भाग हैं। संपूर्ण कोधियोंके कितने भाग हैं? श्रनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं? अनंतवें भाग हैं। संपूर्ण कोधियोंके कितने भाग हैं। अवंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं।

मान तथा मायाकषायमें - क्रोधके समान भंग है।

\$२२५. लोभकषायमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । पांच दर्शनावरण, मिण्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं । संपूर्ण लोभियोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । साता-असाताका प्रत्येकसे कोधके समान भंग है । सामान्यसे दोनों वेदनीयोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक चार भाग हैं । अबंधक नहीं है । अथवा साताके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक चार भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियों के कितने भाग हैं ? संख्यातवें संख्यातवे

ज्जदिभागो ( ज्ञाभागा )। असादबंधगा सन्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सन्वलोभे केव० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सन्वजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । सन्वलोभे केव० ? संखेज्जदिभागो । एवं जस० अज्जस० दोगोदं च। तिण्णिवे० [हस्सादि] दोयुगल० चदुआयु०-चदुगदि-पंचजादि-सन्वसरीर-छसंठा०तिण्णिअंगो० छसंघ० चदुआणु० परघा-५ दुस्सा० आदाउज्जो० दोविहाय० तसथावरादिणवयुगलाणं कोधभंगो । णवरि यं हि चदुभागे देखणे तं हि चदुभागो सादिरेयो कादन्वो । एवं णाणत्तं कोधाद० (?)।

§२२६. अकसाई-केविल ( ल )णा० केवलदंसणा० सादावे० अवगदवेदभंगो ।

§२२७. मदि० सुद०-धुविगाणं मिच्छत्तं वज्ज एइंदियभंगो । मिच्छत्तं सेसाणं च तिरिक्खोघं ।

१२ ६२८. विभंगे-धुविगाणं बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतमागो । अबंधगा णित्थ । मिच्छत्त-परघादुस्सास-बादरपज्जत्त-पत्तेयाणं बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतमागो । सन्वविभंगा केव० १ असंखेज्जा मागा । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतमागो । सन्वविभंगे केव० १ असंखेज्जा सगा । दोवेदणीय-तिण्णिवेदणीय (वेद) सन्वयुगलाणं

[ विशेष-यहाँ श्रबंधक सर्वछोभियोंकी संख्या 'संख्यात बहुभाग' उपयुक्त प्रतीत होती है। ]

असाताके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । सर्वलोभियोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार भंग हैं । तीन वेद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, चार आयु, चार गिति, ५ जाित, सर्व शरीर, ६ संस्थान, तीन अंगोपांग, ६ संहनन, ४ श्रानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस-स्थावरादि ९ युगलका कोधके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, जहाँ पर देशोन चार भाग हो, वहाँ इसमें साधिक चार भाग कर लेना चाहिए । यही कोधसे यहाँ विशेषता है ।

§२२६. त्र्यकषायी, केवलहज्ञानी, केवलदर्शनीमें—साता वेदनीयका श्रपगतवेदके समान भंग है। §२२७. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें—मिध्यात्वको छोड़कर शेष ध्रुव प्रकृतियोंका एकेन्द्रियके समान भंग है। मिध्यात्व तथा शेष प्रकृतियोंका तिर्यचोंके ओघवत् भंग है।

§२२८. विभंगज्ञानमें—भ्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । मिध्यात्व, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वविभंग ज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व विभंगज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग है । दो वेदनीय, तीन वेदनीय (वेद ) संपूर्ण युगल प्रकृतियोंके प्रत्येक तथा सामान्यसे देवगतिके अोधवत् जानना चाहिए।

[ विशेष-यहां तीने वेदनीयके स्थानमें 'तीन वेद' पाठ संगत प्रतीत होता है।]

पत्तेगेण साधारणेण वि देवोघं । तिण्णिआयु-दोगदि-तिण्णिजादि-वेगुव्वियअंगोवंग-दोआणुपुव्वि० सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० मणजोगीणं णिरयगदिभंगो । तिश्क्खगदि-एइंदिय-हुं डसंठाण-तिश्क्खाणुपुव्व-थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च असादभंगो । पंचिंदियजादि-ओरालिय० अंगो० छसंघ० मणुसगदि० मणुसगदि-पाओग्गाणुपु० आदाउज्जो० दोविहाय० दोसर० पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । ओरालियसगरस्स ५ बादरभंगो केण कारणेण देवगदि-बंधगाणं असंखेज्जदिभागो ? असंखेज्जवासायुगेसु विभंगणाणिवा(रा)सिस्स असंखेज्जदिभागो विभंगे वट्टदि । तदो असंखेज्जवासायुगादो देवा असंखेज्जगुणा त्ति ।

§२२९, आभि० सुद० ओधिणा०-पंचणा० छदंस० वारसक० पुरिस० भयदु० पंचिंदि० तेजाक० समचदु० वज्जिरस० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० १० ४-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-उच्चागीद-पंचेतराइगाणं बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वबंधगा आभि० सुद०-ओधि० केव० १ असंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अगंतभागो । सव्वआभिणि-सुद०-ओधिणा० केव० १ असंखेज्जिदि-भागो । दोवेदणीयं हस्सरिद-दोयुगलं थिगदि तिण्णियुगलं मणजोगिभंगो । दोआयु-गदिचदुक्कं आहारदुगं तित्थयरं विभंगणाणं च देवगिदभंगो । मणुसगिद-पंचगं १५

३ आयु, २ गति, तीन जाति, वैक्रियिक अंगोपांग, दो त्रानुपूर्वी, सूक्त, श्रपयाप्तक, साधारण-का मनोयोगियोंके नरकगतिके समान भंग है। तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, श्रस्थिरादि पंचक तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगिति तथा दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे भी साताके समान भंग है।

शंका-औदारिक शरीरका बादर भंग किस कारणसे देवगतिके बंधकोंके असंख्यातवें भाग है ?

समाधान-विभंगज्ञानियोंकी राशिका असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्षकी श्रायुवालोंमें विभंग ज्ञानमें रहता है, इस कारण असंख्यात वर्षकी श्रायुवालोंसे देव असंख्यात गुणे हैं।

<sup>§</sup>२२९. आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुष-वेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । संपूर्ण आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात वहुभाग हैं । श्रबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । दो वेदनीय, हास्य-रित, अरित-शोक, स्थिरादि तीन युगलोंका मनोयोगियोंके समान भंग हैं । दो आयु, ४ गित, आहारकद्विक, तीर्थंकरके विभंगज्ञानियोंके देवगितके समान भंग हैं ।

धुविगाणं भंगो । पत्तेगेण साधारणेण वि गदिधुविगाणं भंगो । एवं दोसरीर-दोअंगो० दोआणु० । एवं ओधिदं० ।

§२३०, मणपज्जव०-मणुसिभंगो । णविर वेदणीयस्स अवंधगा णितथ । एवं संजदेपि । वेदणीयस्स अवंधगा अतिथ ।

§२३१. सामाइ० छेदो०-पंचणा० चदुदंस० लोभसंजलण-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । सेसं मणपज्जवभंगो ।

§२३२. परिहार०-आहारकाजोगिभंगो ।

§२३३. सुहुमसंप०-पंचणा० चदुदं० साद० जस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णितथ ।

मनुष्यगति ५ के ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग है। प्रत्येक तथा साधारणसे गतिका ध्रुव प्रकृतियोंके समान भंग है। दो शरीर, दो अंगोपांग, दो त्रानुपूर्वीका भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अवधिदर्शन में-उपरोक्त ज्ञानत्रयके समान है।

§२३०. मनःपर्ययज्ञानमें—मनुष्यनियोंके समान भंग है। विशेष, यहां वेदनीयके श्रबंधक नहीं हैं। संयतोंमें इसी प्रकार है। विशेष, यहाँ भी वेदनीयके अबंधक नहीं हैं।

§२३१. सामायिक-छेदोपस्थापना संयममें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, लोभ-संज्वलन, उचगोत्र तथा ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका मनःपर्ययज्ञानके समान भंग हैं ।

६२३२. परिहारविशुद्धिसंयममें — त्राहारककाययोगीके समान भंग हैं।

§२३३. सूक्ष्म-सांपराय-संयममें-५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं ।

§२३४. यथाख्यात संयममें—साता वेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्व यथाख्यात संयमियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? त्र्यनंतवें भाग हैं । सर्व यथाख्यात संयमियोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं ।

[ िश्रोप-यहाँ सर्वे यथाख्यात संयमियों में अबंधकोंकी गणना संख्यातवें भाग ठीक प्रतीत होती है । ]

संयमासंयममें - ऋनुत्तरवासी देवोंके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, देवायु और तीर्थं-करप्रकृतिका ऋविधज्ञानके समान भंग है। ऋसंयतोंमें - तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए। तीर्थंकरका मूलके ओघक्त् भंग जानना चाहिए।

## तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० काजोगिभंगो ।

§२३५. किण्णाए-पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सन्वजी० केव० १ तिभागो सादिरेयो । अबंधगा णितथ । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त० अणंताणु० ४ बंधगा सन्वजी० केव० १ तिभागा सादिरेया । सन्विकण्णाए केव० १ अणंता भागा । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्विकण्णाए केव० १ अणंतभागो । एवं लोभभंगो पत्तेगेण साधारणेण वि । णविर दुपगदीणं बंधगा सन्वजी० केव० १ तिभागो सादिरेयो । अबंधा (धगा) णितथ । एवं परियत्तमाणीणं सन्वाणं आयुगाणं अंगोवंग-संघडण-विहायगिदसरविज्ञाणं पि । एदासिं पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंगो । एवं णीलकाऊणं । णविर तिभागो देखणो ।

§२३६, तेऊए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० १० ४ बादरपञ्जत्ते (१) णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । दोआयु आहारदुगं० तित्थयरं च ओधिभंगो । बारसकसायाणं थीणगिद्धि-भंगो । देवगदिचदुक्कं सादभंगो । सेसाणं देवोघं ।

§२३७. पम्माए-पंचणाणावरणीय-छदंसणा० चदुसंजलण० भयदु० पंचिंदि० तेजा-

चजुदर्शनमें - त्रस-पर्याप्तकका भंग है। अचजुदर्शनमें - काययोगियों के समान भंग है।

§२३५. कृष्णलेश्यामें — ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ श्रांतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक तीन भाग प्रमाण हैं । अबंधक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रक, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४ के बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक त्रिभाग हैं । सर्व कृष्णलेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? अनंत बहुभाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । श्रवं कृष्णलेश्यावालोंके कितने भाग हैं । अवंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं । प्रत्येक तथा सामान्यसे लोभकपायके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, साता-श्रसातारूप दो प्रकृतियोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? साधिक त्रिभाग हैं । अबंधक नहीं हैं । इस प्रकार परिवर्तमान सर्व आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगतिका जानना चाहिए । यहाँ स्वरको छोड़ देना चाहिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे सातावेदनीयके समान भंग है । नील तथा कापोतलेश्यामें—ऐसा ही जानना चाहिए । विशेष, यहाँ देशोन त्रिभाग जानना चाहिए ।

§२३६. तेजोलेश्यामें—५ ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसकार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, प्रत्येक, निर्माण, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने
भाग हैं ? श्र्यनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । दो आयु, आहारकद्विक, तीर्थंकरका श्रविध्ञानके
समान भंग है । बारह कषायोंका स्त्यानगृद्धिके समान भंग जानना चाहिए । देवगितचतुष्कका
साता वेदनीयके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंका देवोंके ओघवत है ।

§२३७. पद्मलेश्यामें—'५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति,

क० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंत-भागो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धितियं मिन्छत्तं बारसक० सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जा भागा । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जिदभागो । दोवेदणी० हस्सादिदोयुगलाणं ५ थिरादितिणियुगलाणं तेउभंगो । इत्थि० णवुंस० बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंत-भागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जि भागो । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंत-भागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जि भागा । पुरिस० बंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जी भागा । अबंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जिदभागो । तिण्णिवेदाणं सन्व० केव० १ अणंतभागो । १० अबंधगा णित्थ । एवं णवुंसगभंगो तिण्णि-आयु-दोगिद-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि० अंगो० छसंघ०-दोआणु० उज्जोव० अप्पसत्थ० द्भग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० । पुरिस० वेदभंगो देवगिद० वेगुन्वियस० समचदु० वेउन्वि० अंगो० देवाणुपु० पसत्थ० सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदं च । आहारदुगं तित्थयरं देवायुभंगो । साधारणेण वि तिण्णिवेदाणं भंगो तिण्णिगिदि-दोसरीर-छसंठा० दोअंगो० तिण्णिआणु० दोविहाय० १५ थिरादिछयुगलं दोगोदं च । तिण्णिआयु-छसंघ० साधारणेण वि इत्थिभंगो ।

तैजस-कार्माण, वर्ण ४, श्रगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग 👸 १ स्त्रनंतवें भाग हैं । स्रबंधक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, १२ कपायके बंधक सर्व-जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्वपद्मलेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। अबंधक सर्वपद्म लेश्या-वालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। दो वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिरादि तीन युगलोंका तेजोलेश्याके समान भंग है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बंधक सवजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । सर्वपद्मलेश्यावालों के कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। अबंधक सर्वपद्मलेश्यावालोंक कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। पुरुषवेदके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं १ अनंतवें भाग हैं। सर्व पद्म छेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्चनंतर्वे भाग हैं। अबंधक सर्वपद्म छेश्यावालोंके कितने भाग हैं १ श्चसंख्यातवें भाग हैं। तीन वेदोंके बंधक सर्वे जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। अबंधक नहीं हैं। तीन श्राय, २ गति, ऋौदारक शरीर, ५ संस्थान, ऋौदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, उद्योत, ऋप्र-शस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका नपुंसक वेदके समान भंग है। देवगति. वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, उच्चगोत्रका पुरुष वेदके समान भंग है। आहारकद्विक, तीर्थंकरका देवायुके समान भंग है। तीन गति, दो शरीर, ६ संस्थान, दो श्रंगोपांग, तीन श्रानुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि छह युगल, दो गोत्रका सामान्यसे वेदत्रयके समान भंग जानना चाहिए। तीन आयु, छह संहननका सामान्यसे स्त्रीवेदके समान भंग है।

§२३८, सुक्काए-पंचणा० छदंसणा० वारसक० भयदु० पंचिंदि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० १ असंखेजा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० १ असंखेजिदिभागो । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि० ४ तित्थयरं बंधगा केव० १ अणंतभागो (अणंतभागो) । सव्वसुक्काए केव० १ संखेजिदि- ५ भागा (गो) । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० १ संखेजिता भागा । दोवेदणी० हस्सादिदोयुगलं-थिरादितिण्णियुगलं च मणजोगिभंगो । इत्थि० णवुंस० पंचसंठा० पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदं च थीण-गिद्धिभंगो । पुरिस० पसत्थिव० सुभग-सुस्सर-आदेज-उच्चागोदं असादभंगो । दोआयु-दोगदि-आहारदु० ओधिभंगो । मणुसगदि० ४ बंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० १ असंखेजा भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव० १ असंखेजिदिभागो । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि तिण्णिवेद-दोगदि-तिण्णिसरीर-छसंठाण दोअंगो० छसंघ० दोआणुपु० दोविहाय० सुभगादि-तिण्णि-युगल-दोगोदं आभिणि० भंगो । अद्वपदं तेउ-लेस्सिग-तिरिक्ख-मणुसा० णवुंसगवेदं ण बंधंति । पम्माए० सुक्कले० इत्थि-णवुंसकवेदं ण बंधंति । भवसिद्धिया १५

<sup>§</sup>२३८. शुक्ल लेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कपाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण, ५ श्चंतरायोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? श्रासंख्यात बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? त्र्यनंतर्वे भाग हैं। सर्व शुक्त लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, स्त्रनंतानुबंधी ४ तथा तीर्थंकरके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। सर्व शुक्त हेश्या वालोंके कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग हैं। दो वेदनीय, हास्य-रित, अरित-शोक, स्थिरादि तीन युगलका मनोयोगियोंके समान भंग जानना चाहिए। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका स्त्यानगृद्धिके समान भंग है। पुरुष वेद, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय तथा उच्चगोत्रका त्रसाताके समान भंग है। दो श्रायु, दो गति, श्राहारकद्विकका श्रवधिज्ञानके समान भंग है। मनुष्य गति ४ के बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व शुक्ल लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। सर्व शुक्छ लेश्यावालोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। तीन वेद, २ गति, ३ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभगादि तीन युगल, दो गोत्रका सामान्य तथा प्रथक्से आभिनिवोधिक ज्ञानके समान भंग है। अर्थ पद यह है कि तेजोलेश्यावाले तिर्यंच तथा मनुष्य नपुंसकवेदका बंध नहीं करते हैं। पद्म तथा शक्ल लेश्यामें स्त्रीवेद तथा

#### ओघभंगो ।

§२३९. अब्भवसि०-तिण्णिआयु० वेउव्वियछक्क० बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-अब्भवसिद्धिया केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वअब्भवसिद्धिया केव० ? अणंतभागो (गा)। तिश्क्लिया ५ सादभंगो । आयुचत्तारि तिश्क्लियायुभंगो । ध्वबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि पंचिंदियतिश्क्लिभंगो ।

§२४०. सम्मादिद्वि-खइगसम्मादिद्वीसु-पंचणा० छदंसणा० बारसक० पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिसह० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थिवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचतराइगाणं बंधगा सन्वजी० १० केव० १ अणंतभागो । सन्वसम्मादिद्वि-खइगसम्मादिद्वि केव० १ अणंतभागो । अवंधगा सन्वजी० केव० १ अणंतभागो । सन्वसम्मादिद्वि-खइगसम्मादिद्वि केव० १ अणंतभागो । सन्वसम्मादिद्वि-खइगसम्मादिद्वि केव० १ अणंतभागो (गा)। एवं सन्वपगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि एस भंगो कादन्वो ।

नपुंसकवेदका बंध नहीं करते हैं। भव्यसिद्धिकों में ओघवत् भंग है।

§२३९. अभव्यसिद्धिकों में—३ आयु, वैक्रियिकषट्कके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं । सर्व अभव्यसिद्धिकों के कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ! सर्व अभव्यसिद्धिकोंके कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं ! सर्व अभव्यसिद्धिकोंके कितने भाग हैं ? श्रमंतवें भाग हैं (?)।

[ विशेष-यहाँ अबंधक अभन्योंके 'अनंत बहुभाग' होना उचित प्रतीत होता है।]

तिर्यंचायुका साता वेदनीयके समान भंग है। ४ श्रायुका तिर्यंचायुके समान भंग जानना चाहिए। भ्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। श्रबंधक नहीं हैं। शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान भंग हैं।

§२४०. सम्यग्दृष्टि-श्लायिकसम्यग्दृष्टियों में — ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-कार्माण, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र, ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं १ श्र्यनंतवें भाग हैं । सर्वसम्यग्दृष्टि-श्लायिक सम्यग्दृष्टियोंके कितने भाग हैं १ अनंतवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं १ अनंतवें भाग हैं । अबंधक कितने भाग हैं १ अनंतवें भाग हैं (१)।

[ विशेष-श्रबंधक सर्व सम्यग्दष्टि-क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके 'अनंत बहुभाग' पाठ उचित प्रतीत होता है । ]

सामान्य तथा प्रत्येकसे सर्व प्रकृतियोंका इसी प्रकार भंग है।

§२४१. वेदगसम्मादिष्टि-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० के० १ अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । सेसाणं पत्तेगेण-ओधिभंगो । साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो ।

§२४२. उवसम०-ओधिभंगो । णवरि विसेसो जाणिदव्वा ।

§२४३. सासणसम्मा०-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । तिण्णि आयु० देवगदि० ४ पत्तेगेण सुक्काए भंगो । सेसाणं पत्तेगेण ५ ओधिभंगो । साधारणेण देवोघं ।

§२४४. सम्मामिच्छा०-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा णित्थ । .दोवेदणीयं हस्सादिदोयुगलं थिरादितिण्णियुगलं देवभंगो । मणुसगदि- पंचगं देवगदि० ४ सुक्काए भंगो । एचेगेण साधारणेण वेदणीयभंगो । मिच्छादिष्टि मदिभंगो । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा णित्थ । सिण्णमणजोगिभंगो । असिण्ण- १० धुविगाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंता भागा । अबंधगा णित्थ । सेसाणं पगदीणं तिरिक्सोधं ।

§२४५. आहारगे-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४

§२४१. वेदकसम्यक्त्वीमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंतर्वे भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । रोष प्रकृतियोंका प्रत्येकसे श्रवधिज्ञानके समान भंग है । सामान्यसे ध्रुव प्रकृतियोंका भंग जानना चाहिए ।

§२४२. उपश्रामसम्यक्त्वीमें—श्रवधिज्ञानके समान भंग है। इसमें जो विशेषता है, वह जान छेनी चाहिए।

[ विशेष-जैसे मनुष्यायु तथा देवायुका बंध उपशमसम्यक्त्वमें नहीं होता है। तिर्यंचायु तथा नरकायुका बंध तो सम्यक्त्वी मात्रके नहीं होगा, कारण नरकायुकी बंध-व्युच्छित्ति मिध्या-त्वमें और तिर्यंचायुकी सासादनमें हो जाती है।]

§२४३. सासादनसम्यक्त्वीमें-प्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्व जीयोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्व भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । तरकायुको छोड़कर शेष ३ आयु, देवगित ४ का पृथक् रूपसे शुक्ठ लेश्याके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येकसे अविधिज्ञानवत् भंग है । सामान्यसे देवोंके श्रोधवत है ।

§२४४. सम्यक्त्विमिण्यात्वीमें—भ्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं । अबंधक नहीं हैं । दो वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिरादि तीन युगलका देवगितके समान भंग है । मनुष्यगितपंचक, देवगित ४ का शुक्रलेश्याके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान भंग है । मिण्यादृष्टिमें-मत्यज्ञानके समान भंग है । विशेष, यहाँ मिण्यात्वके अबंधक नहीं हैं ।

संशीमें-मनोयोगीके समान भंग है । श्रमंज्ञीमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्रनंत बहुभाग हैं । श्रबंधक नहीं हैं । शेष प्रकृतियोंका तिर्यंचोंके श्रोधवत् भंग हैं । §२४५. श्राहारकमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय-जुगुप्सा- अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेजा भागा । सव्वआहारगेसु केव० ? अणंता भागा । अबंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वआहारगेसु केव० ? अणंतभागो । साद-बंधगा सव्वजी० केव० ? संखेजिदभागो । सव्व-आहारगेसु केव० ? संखेजिदभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? संखेजिता भागा । सव्वआहारगेसु ५ केव० ? संखेजिता भागा । एवं असादं पिडलोमं भाणिदव्वं । दोवेदणीयबंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेजा भागा । अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० सादमंगो । णानुंस० असादभंगो । तिण्णि वेदाणं बंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेजा भागा । उविर णाणावरणीयमंगो । तिण्णि-आयु-वेउव्वियळक्कं आहारदुगं तित्थयरं बंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्व-आहार० केव० ? अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० ? असंखेजा भागा । सव्व-आहार० केव० ? अणंतभागो (गा) । एवं हस्सादीणं पर्तेगेण साधारणेण वेदभंगो कादव्वो सव्व आयु० अंगोवंगं संघडणं आहार-गदि-सरं मोत्णूण । (?) एदाणं पि सादभंगो पर्त्तेगेण साधारणेण वि ।

§२४६. अणाहारगेषु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक०

तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। सर्व आहारकों के कितने भाग हैं ? ख्रनंत बहुभाग हैं। अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं ? सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं ? अनंतवें भाग हैं। साताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं। सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। सर्व आहारकों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग है। ऋसाताके विषयमें प्रतिलोम क्रम है। अर्थात् असाताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। सर्व आहारकों के कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। श्रबंधक सर्वजीवों के कितने भाग हैं ? संख्यातर्वे भाग हैं। सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं? संख्यातवें भाग हैं। दो वेदनीयके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग हैं। अबंधक नहीं हैं। स्त्री, पुरुषवेदमें साता वेदनीयके समान भंग है। नपुंसकवेद्में असाता वेदनीयके समान भंग है। तीन वेदोंके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। आगेकी प्रकृतियोंमें ज्ञानावरणके समान भंग है। तीन आयु, वैकियिकपट्क, आहारकिह्क, तीर्थंकरके बंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। सर्व त्राहारकों के कितने भाग हैं ? अनंतर्वे भाग हैं। त्राबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। सर्व आहारकोंके कितने भाग हैं ? अनं-तवें भाग हैं (१)

[ विशेष-यहाँ अवन्धकोंका सर्व आहारकोंके 'अनन्त बहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । ] हास्यादि प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा साधारणसे वेदके समान भंग है । सर्व श्रायु श्रंगोपांग, संहनन, आहारकद्विक, विहायोगित तथा स्वरके विषयमें वेदका पूर्वोक्त वर्णन नहीं लगाना चाहिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है ।

 $\S$ २४६. अनाहारकोंैमें-५ झानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा,

वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वजी० केव० १ असंखेज्जिदिभागो । सव्व-अणाहारका० केव० १ अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागो । सव्वअणाहार० केव० १ अणंतभागो । साद्बंधगा सव्वजी० केव० १ असंखेजिदि-भागो । सव्वअणाहारगाणं केव० १ सखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वजी० केव० १ असंखेजिदिभागो । सव्वअणाहारगोसु केव० १ सखेज्जि भागा । असाद-पिडलोमं भाणि- ५ दव्वं । दोण्णं बंधगाणं णाणावरणीयभंगो । देवगिद० ४ तित्थयराणं आहारभंगो । सेसाणि कम्माणि पत्तेगेण साधारणेण य कम्मइगभंगो ।

#### एवं भागाभागं समत्तं।



तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । अबंधक सर्वजीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । अवंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । असाताका प्रतिलोम कम जानना चाहिए । अर्थात् असाताके बंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं । असंख्यातवें भाग हैं । सर्व अनाहारकोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग है । अबंधक सर्व जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । असाता-साताके बंधकोंका ज्ञानावरणके समान भंग हैं । देवगित ४, तीर्थंकरका आहारके समान भंग है । शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा साधारणसे कार्माण काययोगीके समान भंग है ।

इस प्रकार भागाभाग-प्ररूपणा समाप्त हुई।

# [ परिमाणाणुगम-परूवणा ]

§२४७, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ।

§२४८. तत्थ ओघेण-पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-मय-दुगंच्छा-तेजाकम्मइग-वण्ण० ४ अगु० ४ आदा-उज्जोव-णिमिण-पंचंतराइगाणं बंघगा
५ अबंधगा केविडया ? अणंता । सादबंधगा बंधगा केव० ? अणंता । असादबंधा (धगा)
अबंधगा केव० ? अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं बंधा (धगा ) अबंधगा अणंता । एवं
सत्तणोक० पंचजादि-छसंठाणं छसंघ० दोविहाय० तसथावरादि-दसयुगलं दोगोदं
च । तिण्णि-आयु-वेउव्वियछक्क-तित्थयरं बंधगा केव० ? असंखेज्जा । अबंधगा
केत्तिया ? अणंता । तिरिक्खायु-दोगदि-ओरालिय० ओरालि० अंगे० दोआणुपु१० व्वीणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ? अणंता । चदुआयु-चदुगदि-दोसरीर-दोअंगो०चदुआणुपुव्वीणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ? अणंता । आहारदुगस्स बंधगा केत्तिया ?
संखेज्जा । अबंधगा केत्तिया ? अणंता ।

## [ परिमाणानुगम ]

§२४७. परिमाणानुगमका स्त्रोघ और स्त्रादेशसे दो प्रकार वर्णन करते **हैं**।

§२४८. ओघसे-५ ज्ञानावरण, ५ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण तथा ५ अंतरायों के बंधक श्रौर अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं । साता वेदनीयके बंधक और अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं । असाताके बंधक-श्रवंधक कितने हैं ? श्रनंत हैं । उनोकषाय (भय-जुगुप्साको छोड़कर) ५ जाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो विहायोगित, त्रस स्थावरादि-दस युगल श्रौर दो गोत्रके बंधकों-अबंधकोंका भी इसी प्रकार समझना चाहिए।

नरक-देव-मनुष्यायु, वैकियिकषट्क तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक कितने हैं ? असंख्यात है । अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं । तिर्यंचायु, दो गित (तिर्यंच-मनुष्यगित ), श्रौदारिक शरीर, औदारिक श्रंगोपांग, २ आनुपूर्वी (तिर्यंच-मनुष्यानुपूर्वी ) के बंधक-अबंधक कितने हैं ? श्रनंत हैं । चार श्रायु, ४ गित, दो शरीर (श्रौदारिक, वैकियिक ), दो अंगोपांग (श्रोदारिक-वैकियिक अंगोपांग), ४ श्रानुपूर्वीके बंधक-अबंधक कितने हैं ? श्रनंत हैं । आहारकिद्धकके बंधक कितने हैं ? संख्यात हैं । अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं ।

[ विशेष- अहारकद्विकके बंधक श्रप्रमत्त संयत होते हैं। उनकी संख्या संख्यात है।]

१ ''ओधेण मिच्छाइद्दी दव्वपमाणेण केवडिया ? अंगंता ॥"-षट्खं० द० सू० २ ।

२ "अप्पमत्तसंजदा देव्वपमाणेण केविद्या ? संखेजजा ॥" पटखं द० सू० ८।

§२४९. आदेसेण-णिरयेसु-धृविगाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेडजा। अबंधगा णित्थ। थीणिगद्धितिग-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि ४-तिरिक्खायु-उडजोव-तित्थयराणं बंधगा अबंधगा असंखेडजा। सादासादबंधगा असंखेडजा। दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेडजा। अबंधगा णित्थ। मणुसायुबंधगा केत्तिया ? संखेडजा। अबंधगा केत्तिया ? असंखेडजा। सेसाणं परियत्तमाणियाणं वेदणीयभंगा कादव्वो। ५ एवं सव्वणेरइगाणं।

§२५०. तिरिक्खेस-धुविगाणं बंधगा केत्तिया ? अणंता । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-अद्वकसाय-ओरालियसरीराणं बंधगा केत्तिया ? अणंता । अबंधगा
असंखेज्जा । सादासादबंधगा-अबंधगा केत्तिया ? अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा
केत्तिया ? अणंता । अबंधगा णित्थ । तिण्णि-आयु० वेउिव्वयछक्कं बंधगा केत्तिया ? १०
असंखेज्जा । अबंधगा अणंता । एवं वेदणीय-भंगा सव्वाणं परियत्तमाणियाणं । णवरि
चदुआयु-दो अंगा० छसंघ० परघादुस्सा० दोविहा० दोसर० बंधगा अबंधगा केत्तिया ?

§२४९. आदेशसे—नरकगितमें, ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबंधक नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४, तिर्यंचायु, उद्योत तथा तीर्थंकरके बंधक अबंधक कितने हैं ? ऋसंख्यात हैं । साता-असाताके बंधक असंख्यात हैं । दोनों वेदनीयके बंधक कितने हैं ? ऋसंख्यात हैं । ऋबंधक नहीं हैं । मनुष्यायुके बंधक कितने हैं ? संख्यात हैं । अबंधक कितने हैं । असंख्यात हैं । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंमें वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । संपूर्ण नारिकयोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

§२५०. तिर्यंचगितमें—ध्रुव प्रकृतियोके बंधक कितने हैं ? अनंत हैं । अबंधक नहीं हैं । स्त्यानगृद्धित्रक, मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४, अप्रत्याख्यानावरण ४ तथा औदारिक शरीरके बंधक कितने हैं ? अनंत हैं । अबंधक असंख्यात हैं । साता-असाताके बंधक-अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं । दोनों वेदनीयके बंधक कितने हैं ? अनंत हैं । श्रबंधक नहीं हैं । तीन आयु (तिर्यंचायुको छोड़ कर ), वैकियिकषट्क (देवगित, देवानुपूर्वी, नरकगित, नरकानुपूर्वी, वैकियिक शरीर, वैकियिक अंगोपांग ) के बंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबंधक अनंत हैं ।

[ विशेष—श्रायुत्रिकमें यदि तिर्यंचायु सम्मिलित की जाती, तो बंधक श्रसंख्यात न होकर श्रमंत हो जाते, श्रतः आयुत्रिकको तिर्यंचायु विरहित समझना चाहिए।]

इस प्रकार सर्व परिवर्तमान प्रकृतियों में वेदनीयके समान भंग समझना चाहिए। विशेष यह है कि चार त्रायु, दो अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगित, दो स्वरके बंधक अबंधक कितने हैं ? अनंत हैं।

<sup>(</sup>१) "घादितिमिन्छकसाया भयतेजगुरुदुगिणिमणवण्णचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं च दुधा ॥"—गो० क० गा० १२४ ।

<sup>(</sup>२) ''णिरयगईए णेरइएसु मिच्छाइद्वी द्व्यपमाणेण केविडया ? असंखेजजा।''-षट्खं० द० स्०१५।

अणंता । एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख०३। णवरि असंखेज्जं कादव्वं।

§२५१. पंचिंदिय-तिग्विस्व-अपज्जत्तेसु-ध्रविगाणं बंधगा असंखेजा । अबंधगा णित्थ । सेसाणं पंचिंदिय-तिग्विस्वभंगो । एवं सव्वविगिलिदिय-सव्वपुढवि० आउ० तेउ० वाउ० बादग्वणप्फदिपत्तेय-एइंदिय-वणप्फदि-णियोदाणं एवं चेव । णवि अणंतं ५ कादव्वं । णविर मणुसायुवंधगा अवंधगा असंखेजा ।

§२५२. मणुसेसु-पंचणा० णवदंस०िमच्छत्त० सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतरा० बंधगा असंखेजा। अबंधगा संखेजा। सादासाद-बंधगा अबंधगा असंखेजा। दोण्णं पगदीणं बंधगा असंखेज्जा। अबंधगा संखेजा। एवं परियत्तमाणियाणं सन्वाणं। णविर दोआयु वेउन्वियन्ठक्क०। आहारदुग-तित्थयराणं १० बंधगा संखेज्जा। अबंधगा असंखेजा। साधारणेण वेदणीयभंगो। छसंघ० दोविहा० दोसराणं बंधगा अबंधगा पत्तेगेण साधारणेण वि असंखेजा। परघादुस्सास-आदा-उज्जोवाणं बंधगा अबंधगा असंखेजा। मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वे भंगा संखेजा।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यंच तथा योनिमत् तिर्यंचोंमें इसी प्रकार समझना चाहिए। इतना विरोष है कि यहाँ अनंतके स्थानमें 'असंख्यात' को प्रहण करना चाहिए।

§२५१. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-लब्ध्यपर्याप्तकोंमं—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक असंख्यात हैं। अबंधक नहीं हैं। शेष प्रकृतियोंमें पंचेन्द्रिय-तिर्यंचोंके समान भंग समझना चाहिए। संपूर्ण विकलेन्द्रिय, संपूर्ण प्रथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक, एकेन्द्रिय, वनस्पति निगोदमें भी इसी प्रकार है। विशेष यह है कि असंख्यातके स्थानमें यहाँ 'अनंत' कहना चाहिए। विशेष, मनुष्यायुके बंधक, श्रबंधक असंख्यात हैं।

[ विशेष-यह कथन सामान्यकी अपेक्षा है। तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यायुके बंधाभावका विशेष नियम यहाँ भी लागू रहेगा।]

\$२५२. मनुष्यों में '— ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय-जुगुप्सा, तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, आगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायों के बंधक असंख्यात, अबंधक संख्यात हैं। साता आसाताके बंधक आवंधक आसंख्यात हैं। दोनों प्रकृतियों के बंधक आसंख्यात हैं। आबंधक संख्यात हैं। संपूर्ण परिवर्तमान प्रकृतियों में इसी प्रकार है। तथा वैकियिकषट्क, दो आयुके विषयमें विशेष है। आहारकद्विक तथा तीर्थं कर प्रकृतिके बंधक संख्यात हैं। अबंधक आसंख्यात हैं। सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके समान भंग है। ६ संहनन, दो विहायोगति, २ स्वरों के बंधक अबंधक प्रत्येक तथा सामान्यसे आसंख्यात हैं। परघात, उच्छ्वास, आतुत्त, उद्योतके बंधक, अबंधक असंख्यात हैं।

मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनियोंमें - संपूर्ण भंग संख्यात है।

<sup>(</sup>१) ''मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छादिद्वी द्व्वपमाणण केविडया ? असंखेजा ।''-षट्खं० द० सू० ४०। ''मणुसणीसु मिच्छादिद्वी द्व्वपमाणेण केविडया ? कोडाकोडीए हेट्टरो छण्हं वग्गाणसुविर सचण्हं वग्गाणं हेट्टरो । मणुसिणीसु सासणसम्माइट्टिपहुडि याव अजोगिकेविङ्कित दन्वपमाणेण केविडया ? संखेजा ।''-षट्खं० द० सू० ४८-४९।

§२५३, देवेसु णिरयोघं। णवरि भवणवासि याव सोधम्मीसाणा ति। एइंदि० पंचिदि० [ओरालि०] ओरालि० अंगो० छसंघ० आदा-उज्जोव-दोविहाय० तस- थावर-दोसराणं बंधगा अबंधगा असंखेजा। सेसाणं णिरयभंगो । सन्वट्ठे सन्वभंगा संखेजा।

§२५४. पंचिदि०-तस० २-पंचणा० छदंसणा० अट्ठकसाय० भयदु० तेजाक० ५ वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचतराइगाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा केत्तिया ? संखेज्जा । थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं बंधगा अबंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं परघादुस्सास-आदाउज्जोव-तित्थयराणं । सादासाद-बंधगा अबंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्जा । एवं सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो । णवरि चदुआयु १०

[ विशेष-यहाँ लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका वर्णन नहीं हुआ है, अतः प्रतीत होता है कि उस विषयमें पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंचोंके समान भंग होंगे।]

§२५३. देवगतिमें—नारिकयोंके श्रोघवत् जानना चाहिए। भवनवासियोंसे लेकर सौधर्म ईशान स्वर्गतक विशेष जानना चाहिए। एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, [औदारिक शरीर], औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस, स्थावर तथा दो स्वरके बंधक श्रबंधक श्रसंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंमें नारिकयोंके समान भंग है। सर्वार्थसिद्धिमें सम्पूर्ण भंग संख्यात है।

§२५४. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्तक, त्रस, त्रसपर्याप्तकोंमें—५ झानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय श्रर्थात् प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायोंके बंधक कितने हैं ? त्रसंख्यात हैं । अबंधक कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, आठ कषायके बंधक त्रबंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत तथा तीर्थंकरमें भी है । साता—असाताके बंधक अबंधक कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । दोनों वेदनीयके बंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं । अबंधक संख्यात हैं । अबंधक संख्यात हैं ।

[ विशेष-अयोगकेवली गुग्रस्थानमें वेदनीययुगलके अबंधककी श्रपेत्ता 'संख्यात' प्रमाग्र कहा है । ]

शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान पूर्ववत् भंग जानना चाहिए।

<sup>(</sup>१) "भवणवासियदेवेसु मिन्छाइद्वी दन्वपमाणेण केवडिया? असंखेजा।" -षट्खं० द० सू० ५७।

<sup>(</sup>२) ''सव्बद्वसिद्धिविमाणवासियदेवा दव्यपमाणेण केविडिया ? संखेज्जा ।'' -षट्खं० द० सू० ७३।

<sup>(</sup>३) "पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्तएसु मिन्छादिही दव्वपमाणेण केबिया! असंखेजा।" -षट्खं० द० सू० ८० । "तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिन्छादिही दव्वपमाणेण केबिया! असंखेषजा।" -षट्खं० द० सू० ९८।

दो अंगो० छसंघ० दोविहाय० दोसराणं पत्तेगेण साधारणेण वि बंधगा अबंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । आहारदुगं मणुसोघं ।

§२५५. एवं पंचमण० पंचवचि० चक्खुदंस० सिण्णित्ति । णवरि दोवेदणीएसु अबंधगा णित्थ ।

§२५७, एवं ओरालियकायजोगि-अचक्खुदंसणी-आहारगत्ति ।

§२५८, ओरालियमिस्सका०-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु०

विशेष, ४ आयु, दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरके प्रत्येक तथा साधारणसे बंधक अबंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारकद्विकके मनुष्योंके श्रोधवत् हैं अर्थात् बंधक संख्यात, अबंधक श्रसंख्यात हैं।

§२५५. पाँच मन, ५ वचनयोग, चज्जुदर्शन श्रौर संज्ञीपर्यन्त इसी प्रकार है। विशेष, यहाँ दो वेदनीयोंमें अबंधक नहीं होते हैं।

[ विशेष-वेदनीय युगलके श्रबंधक श्रयोगकेवली होते हैं, वहाँ इन मार्गणाओंका अभाव है।]

§रे५६. काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, (प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन) भय, जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायोंके बंधक अनंत हैं। अबंधक संख्यात हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, ८ कषाय (अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण) तथा औदारिक शरीरके बंधक अनंत हैं। अबंधक असंख्यात हैं। साता असाताके बंधक और अबंधक अनंत हैं। दोनों वेदनीयोंके बंधक अनंत हैं। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष—साता और असाता प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं। श्रतः एकके बंधमें दूसरीका अबंध होगा इससे पृथक् २ के श्रबंधक भी अनंत बताये गये हैं। उभयके यहाँ अबंधक नहीं होते हैं। ]

तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक तथा तीर्थंकरके बंधक श्रबंधक ओघवत् जानने चाहिए। अर्थात् बंधक असंख्यात हैं, आहारकद्विक के बंधक संख्यात हैं, किन्तु अबंधक अनंत हैं। शेष प्रकृतियों के प्रत्येकसे बंधक अबंधक अनंत हैं। सामान्यसे बंधक अनंत हैं, अबंधक संख्यात हैं। चार आयु, दो अंगोपांग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, दो स्वरके बंधक श्रबंधक अनंत हैं।

§२५७. श्रौदारिक काययोगी, श्रचन्नुदर्शनी तथा आहारक पर्यन्त इसी प्रकार है। §२५८. श्रौदारिकमिश्र काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, ओरालिय॰ तेजाक॰ वण्ण॰ ४ तित्थयराणं (१) [ पंचंतराइगाणं ] बंधगा अणंता। अबंधगा संखेज्जा। णवरि मिच्छत्त-अबंधगा असंखेज्जा। देवगदि० ४ तित्थय॰ बंधगा संखेज्जा। अबंधगा अणंता। सेसं ओरालिय-काजोगिभंगो।

§२५९. एवं कम्मइगे । णवरि थीणगिद्धि ३ मिच्छत्त-अणंताणु० ४ अबंधगा असंखेजा ।

§२६० वेउव्वियकाजोगि-वेउन्वियमिस्स० देवोघं । णवरि वेउन्वियमिस्स० तित्थय० बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा । आहार० आहारमिस्स० मणुसमंगो ।

§२६१. एवं मणपञ्जव० संजद-सामाइय० छेदो०परिहार०सुहुमसंप० यथाक्खाद०।

§२६२. इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतरा० बंधगा असंखेजा। अबंधगा णत्थि । सेसं पंचिंदियभंगो । णवरि दोवेदणीय-जस० अजस० दोगोदाणं १०

भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक-तेजस-कार्माणशरीर, वर्ण ४ तथा तीर्थंकर (१) के बंधक श्रानंत, अबंधक संख्यात हैं ।

[ विशेष—यहाँ मूलमें आगत 'तित्थयराणं' पाठके स्थानमें '५ अंतराय'का पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। कारण इसके बाद ही देवगित ४ के साथ तीर्थं कर प्रकृतिका पृथक् रूपसे वर्णन किया गया है। वहाँ तीर्थं करके बंधक संख्यात कहे हैं।]

इतना विशेष है कि मिध्यात्वके अबंधक असंख्यात हैं। देवगति ४ (देवगति, देवानुपूर्वी वैकियिक शरीर, वैकियिक अंगोपांग) तथा तीर्थं करप्रकृतिके बंधक संख्यात हैं। अबंधक अनंत हैं। शेष प्रकृतियोंका औदारिक काययोगीके समान भंग है।

§२५९. कार्माण काययोगियोंमें इसी प्रकार हैं। इतना विशेष है कि स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व, श्रमंतानुबंधी ४ के अबंधक असंख्यात हैं।

§२६०. वैक्रियिक काययोगी तथा वैक्रियिकिमिश्र काययोगियोंमें—देवोंके ओघवत् भंग जानना चाहिए। विशेष, वैक्रियिकिमिश्र काययोगियोंमें तीर्थंकरके बंधक संख्यात, अबंधक स्रसंख्यात हैं।

<sup>२</sup>आहारक, त्र्याहारकमिश्र काययोगमें-मनुष्यके समान भंग जानना चाहिए।

§२६१. मनःपर्ययज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूदमसांपराय, यथाख्यातसंयतमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

§२६२. स्नीवेदमें— ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन श्रौर ५ अंतरायके बंधक श्रमंख्यात हैं, अबंधक नहीं हैं। शेष प्रकृतियोंका पंचेन्द्रियके समान वर्णन है। विशेष, दो वेदनीय यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, दो गोत्रोंके बंधक असंख्यात हैं, श्रबंधक नहीं हैं। तीर्थंकर कर्मके बंधक

<sup>(</sup>१) "भोरालियमिस्सकायजोगीसु असंजदसम्माइट्टी-सजोगिकेवली दव्वपमाणेण केविडया ? संखेजा।" -षट्खं० द० सू०-११२-१४।

<sup>(</sup>२) "भाहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा दन्वपमाणेण केविडिया ? चदुवण्णं। आहारिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंदा दन्वपमाणेण केविडिया ? संखेज्जा।" —षट्खं० द० सू० ११९—२०।

बंधगा असंखेडजा । अबंधगा णित्थ । तित्थयरकम्मस्स बंधगा संखेडजा, अबंधगा असंखेडजा । एवं पुरिसवेदे । णवरि तित्थयरस्स बंधगा अबंधगा असंखेडजा ।

§२६३. णवुंस०-पंचणा० चदुदंस० पंचंतराइगाणं० अणंता। अबंधगा णित्य। सेसं काजोगिभंगो। णवरि जस-अज्जस० दोगोदाणं अबंधगा णित्थ।

ु२६४. एवं कोधादि० ४ । णवरि अप्पप्पणो धुविगाणं णादव्वाओ ।

§२६५. मदि० सुद०-धुविगाणं बंधगा अणंता । अबंधगा णितथ । मिच्छत्तस्स बंधगा अणंता । अबंधगा असंखेज्जा । सेसं तिरिक्खोधं । एवं अब्भ० सिद्धि० मिच्छा-दि० असण्णि त्ति । णवरि मिच्छत्तस्स अबंधगा णितथ ।

ु२६६. अवगदवेदेसु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० साद० जस० उच्चागोद० २० पंचंतराइगाणं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा अणंता ।

§२६७. अकसाइ-साद्वंधगा संखेडजा, अवंधगा अणंता ।

§२६८. क्षेवलणा० केवलदंस० विभंग० पंचिंदिय-तिरिक्ख-भंगो। णवरि किंचि विसेसो जाणिदच्यो।

§२६९. आभिणि० सुद० ओघि०-पंचणा० छदंस० अट्ठकसाय-पुरिस० भयदु०

संख्यात हैं, अबंधक असंख्यात हैं। पुरुषवेदमें इसी प्रकार है। विशेष, तीर्थंकरके बंधक अबंधक असंख्यात हैं।

§२६३. नपुंसकवेदमें— ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अंतरायके बंधक अनंत हैं, अबंधक नहीं हैं। शेष प्रकृतियों में काययोगीके समान भंग है। विशेष यह है कि यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंके अबंधक नहीं हैं।

§२६४. क्रोधादि ४ में इसी प्रकार है। विशेष, अपनी ध्रुव प्रकृतियोंकी विशेषताको यहाँ जान लेना चाहिए।

§२६५. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें—ध्रुवप्रकृतियोंके बंधक अनंत हैं, अबंधक नहीं हैं। मिध्यात्वके बंधक श्रानंत हैं। श्राबंधक असंख्यात हैं।

[ विशेष-त्रवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंकी ऋपेक्षा यह गएना की गयी है।]

शेष प्रकृतियोंका तिर्यंचोंके ओघवत् भंग जानना चाहिए।

अभव्यसिद्धिक, मिध्यादृष्टि, श्रसंझी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ मिध्यात्वके श्रवंधक नहीं हैं।

§२६६. ऋपगतवेदमें— र ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, साता वेदनीय, यशःकीर्ति, उश्चगोत्र, ५ अंतरायों के बंधक संख्यात हैं। अबंधक अनंत हैं।

§२६७. अकपाय जीवोंमें—साताके बंधक संख्यात हैं, अबंधक अनंत हैं।

§२६८. केवलज्ञान, केवलदर्शन, विभंगाविधमें—पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंका मंग है । इसमें जो किंचित् विशेषता है, उसे जान लेना चाहिए ।

§२६९. आभिनिबोधिक, श्रुतज्ञान, अविधज्ञानमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय,

पर्चिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थ० तस० ४ सुभग० सुस्सरआदेज्ज० णिमि० उच्चा० पंचंत० बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्जा ।
सादासादबंधगा अबंधगा असंखेज्जा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा असंखेज्जा, अबंधगा
णित्थ । चदुणोकसायाणं बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । दोण्णं युगलाणं बंधगा असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्जा । एवं दोगदि-दोसगर-दोअंगोवंग-दोआणुपुच्चि० थिरादि- ५
तिण्णियुगलाणं । मणुसायु-आहारदुगं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा । अपच्चक्खाणावरण० ४ देवायु० वज्जरिसभ० तित्थयराणं बंधगा अबंधगा असंखेज्जा ।

§२७०. एवं ओघिदं० उवसम० । णवरि उवसम० तित्थयराणं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा ।

§२७१. संजदासंजद-तित्थयराणं बंधगा संखेज्जा, अबंधगा असंखेज्जा । सेसं १० बंधा० आयु दो प० असंखेज्जा (१)।

ुं२७२, असंजदेसु–धुविगाणं बंधगा अणंता, अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धितियं

पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्माण, समचतुरस्न संस्थान, वर्ण ४, अगुरुछघु ४, प्रशस्तविद्दायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायोंके बंधक कितने हैं ? असंख्यात हैं । श्रवंधक संख्यात हैं । साता तथा श्रसाताके बंधक श्रवंधक असंख्यात हैं । दोनों वेदनीयोंके बंधक असंख्यात हैं । अबंधक नहीं हैं । चार नोकषायों ( हास्य-रित, अरित-शोक ) के बंधक अवंधक असंख्यात हैं । इन दोनों युगलोंके बंधक असंख्यात हैं । अबंधक संख्यात हैं । इस प्रकार दो गित, २ शरीर, २ अंगोपांग, २ आनुपूर्वी तथा स्थिरादि तीन युगलोंमें जानना चाहिए । मनुष्यायु तथा आहारकित्वके बंधक संख्यात, अबंधक असंख्यात हैं । अत्रत्याख्यानावरण ४, देवायु, वञ्चवृषभसंहनन तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक अबंधक श्रसंख्यात हैं ।

§२७०. अवधिदर्शन स्त्रौर उपशम सम्यक्त्वमें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, उपशम सम्यक्त्वमें तीर्थंकरके बंधक संख्यात अबंधक असंख्यात हैं।

[ विशेषार्थ-कुछ त्राचार्योंका मत है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्वका काल अल्प होनेसे उसमें तीर्थंकर प्रकृतिका बंध नहीं होता है, किन्तु द्वितीयोपशममें तीर्थंकर प्रकृतिके बंधके विषयमें मतभेद नहीं है। ]

§२७१. संयतासंयतोंमें—तीर्थं कर प्रकृतिके बंधक संख्यात हैं, अबंधक असंख्यात हैं।

[ विशेष-'सेसं बंधा० आयु दो प० असंखेजा'—इस पंक्तिका स्पष्ट भाव समझमें नहीं भाया, श्रतः नहीं लिखा।]

§२७२. श्रसंयतोंमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक अनंत हैं। अबंधक नहीं हैं। स्त्यानगृद्धित्रक,

<sup>(</sup>१) "पढमुवसिये सम्मे सेसितये अविरदादिचत्तारि । तित्त्थयरबंघपारंभया णरा केवलिदुगंते ॥" –गो० क० गा० ९३।

मिच्छत्तं अणंताणुबं० ४ ओरालियसरीरं बंधगा अणंता । अबंधगा संखेजा । तित्थयरं बंधगा असंखेजा, अबंधगा अणंता । सेसं तिरिक्खोधं ।

§२७३. एवं किण्ण-णील-काऊणं। णवरि किण्ण० णील० तित्थयराणं बंधगा संखेजा, अबंधगा अणंता।

§२७४. तेऊए-मणुसायु-आहारदुगं बंधगा संखेजा, अबंधगा असंखेजा। पच्च-क्खाणावरणीय० ४ अबंधगा संखेजा। सेसाणं असंखेजा। एवं पम्माए। णवरि किंचि विसेसो जाणिदव्वो।

§२७५. सुक्काए-मणजोगिभंगो । णवरि दोआयु-आहारदुगं बंधगा संखेजा, अबंधगा असंखेजा ।

१० §२७६. भवसिद्धिया०-काजोगिभंगो । णविर वेदणीयस्स अबंधगा संखेजा । समादिद्विध्विगाणं बंधगा असंखेजा, अबंधगा अणंता । सेसाणं ध्विगाणं भंगो । पत्तेगेण साधारणेण वि मणुसायुआहारदुगं बंधगा संखेजा । एवं खइगसम्मादिद्वीणं ।

मिध्यात्व, अनंतानुबंधी ४, श्रौदारिक शरीरके बंधक अनंत हैं, श्रबंधक संख्यात हैं। तीर्थंकरके बंधक असंख्यात हैं, श्रबंधक अनंत हैं। शेष प्रकृतियोंमें तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए।

§२७३. कृष्ण, नील, कापोत लेश्यामें इसी प्रकार है। विशेष कृष्ण, नील लेश्यामें तीर्थं करके बंधक संख्यात तथा अवंधक अनंत हैं।

९२७४. तेजोलेश्यामें—⁴मनुष्यायु, आहारकद्विकके बंधक संख्यात, अबंधक असंख्यात हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक संख्यात हैं।

शेष प्रकृतियोंके बंधक अबंधक असंख्यात हैं।

पद्मलेश्यामें—इसी प्रकार है। इसमें जो कुछ विशेषता है उसे जान लेना चाहिए।

[ विशेष – इस लेश्यामें तेजोलेश्याकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, स्थावर तथा आतपका बंध नहीं होता है।]

§२७५. शुक्क छेश्यामें—मनोयोगीके समान भंग है। विशेष, दो श्रायु, श्राहारकद्विकके बंधक संख्यात अबंधक असंख्यात हैं।

§२७६. भव्यसिद्धिकोंमें—काययोगीके समान भंग है । विशेष, यहाँ वेदनीयके श्रबंधक संख्यात हैं ।

[ विशेष-भव्यजीवोंमें अयोगकेवली गुणस्थान भी पाया जाता है, इस अपेत्ता वेदनीयके अबंधक यहाँ कहे गये हैं।]

सम्यग्दृष्टियोंमें—ध्रुवप्रकृतियोंके बंधक असंख्यात हैं। श्रबंधक अनंत हैं। शेष प्रकृतियों-का ध्रुव प्रकृतिवत् भंग है। प्रत्येक तथा सामान्यसे मनुष्यायु तथा आहारकद्विकके बंधक संख्यात हैं।

<sup>(</sup>१) ''मिन्छस्तंतिमणवयं वारं णहि तेउपम्मेस् ।'' –गो० क० गा० १२० ।

णवरि देवायुवंधगा संखेजा, अवंधगा अणंता।

§२७७. वेदग०-धुविगाणं बंधगा असंखेजा । अबंधगा णत्थि । सेसं पत्तेगेण ओधिभंगो । साधारणेण अबंधगा णत्थि । आयुवजरिसहाणं ओधिभंगो ।

§२७८. सासणे-मणुसायुर्वधगा संखेजा । सेसमंगा असंखेजा ।

§२७९. सम्मामिच्छे-सव्वभंगा असंखेजा ।

§२८०. अणाहारगेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० ४ आदाउजो० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा अबंधगा अणंता। सादासादबंधगा अबंधगा अणंता। एवं सेसाणं पि। णवरि देवगदिपंचगं बंधगा संखेजा, अबंधगा अणंता।

#### एवं परिमाणं समरा

80



क्षायिक सम्यक्तिवयोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, देवायुके बंधक संख्यात, अबंधक अनंत हैं।

§२७७. वेदकसम्यक्त्वमें—भृष प्रकृतियोंके बंधक असंस्थात हैं, अबंधक नहीं हैं। शेप प्रकृतियोंका प्रत्येक रूपसे अवधिज्ञानके समान भंग है। सामान्यसे अबंधक नहीं हैं। आयु तथा वज्रवृषभसंहननका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए।

§२७८. सासादनमें—मनुष्यायुके बंधक संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके भंग असंख्यात हैं। §२७९. सम्यग्मिण्यादृष्टियोंमें—सर्व भंग असंख्यात जानना चाहिए।

§२८०. अनाहारकोंमें—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुत्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण तथा ५ अंतरायोंके बंधक अबंधक अनंत हैं। साता-असाताके बंधक-अबंधक अनंत हैं। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंमें भी जानना चाहिए। विशेष यह है कि देवगति ५ के बंधक संख्यात हैं, अबंधक अनंत हैं।

इस प्रकार परिमाणातुगम समाप्त हुआ।

## [ स्रेचाणुगम-परूवणा ]

§२८१. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओषेण आदेसेण य।

§२८२. तत्थ ओघेण पंचणा०णवदंस०मिच्छत्त-सोलसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंच तराइगाणं बंधा (बंधगा) केविडखेत्ते १ सव्वलोगे। अबंधगा केविडखेते १ लोगस्स असंखेज्जिदमागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु वा ५ सव्वलोगे वा । सादासाद-बंधगा अबंधगा केविडखेते १ सव्वलोगे । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केविडखेते १ सव्वलोगे । अबंधगा केविडखेते १ लोगस्स असंखेजिदिमागे। एवं सेसाणं पत्तेगेण वेदणीय-भंगो। साधारणेण ध्रविगाणं भंगो। णविर तिण्णि-आयु-वेउव्वियछक्क-आहारदुगं तित्थयरं बंधगा केविडखेते १ लोगस्स

### [ चेत्रानुगम ]

§२८१. [ वस्तुकी वर्तमान निवास-भूमि क्षेत्र है। उसका समीचीन बोध क्षेत्रातुगम है। ] क्षेत्रातुगमका ओघ तथा त्रादेशसे दो प्रकारसे निर्देश करते हैं।

§२८२. ओघसे—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्तरायोंके बंधक जीव कितने क्षेत्रमें हैं ? सर्व होकमें । अबंधक कितने क्षेत्रमें हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें अथवा असंख्यात भागोंमें वा सर्वहोकमें रहते हैं ।

[ विशेषार्थ—झानावरणादिके अबंधक उपशांतकषायादि गुणस्थानवर्ती जीवोंका क्षेत्र छोकका असंख्यातवां भाग है। सयोगी जिनके प्रतर-समुद्धातकी अपेचा लोकके असंख्यात बहुभाग हैं। लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा सर्वछोक क्षेत्र कहा है।]

साता-श्रसाताके बंधक अबंधक जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं । दोनों वेदनीयके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें । श्रबंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? स्नोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

[ विशेष-दोनोंके अबंधक अयोगी जिन हैं। उनकी अपेचा छोकका असंख्यातवाँ भाग कहा है।]

इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका पृथक् पृथक् रूपसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। सामान्य रूपसे शेष प्रकृतियोंका ध्रुव प्रकृतिवत् भंग जानना चाहिए। विशेष, ३ आयु, वैक्रियक-षट्क, आहारकद्विक तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं। अबंधक सर्वलोकमें रहते हैं।

<sup>(</sup>१) ''निर्जातसंख्यस्य निवासविप्रतिपत्तेः क्षेत्राभिधानम् ।'' -त० रा० प्र० २०। "एदेषु खेत्तेषु केण खेत्तेण पगदं ? णोआगमदो द्व्वखेत्तेण पगदं । णो आगमदो द्व्वखेत्तं णाम किं ? आगासं, गगणं, देवपयं, गोज्झगाचिरदं अवगाहणलक्षणं आधेयं वियापगमाधारो भूमित्ति एयहो "खधा द्व्वाणि द्विदाणि, तधाव-बोधो अणुगमो । खेत्तस्से अणुगमो खेत्ताणुगमो ।''-ध० टी० खे० सू० ८।९।

असंखेज्जदिभागे । अबंधगा सञ्वलोगे । चदु-आयु-दो-अंगोवंग-छसंघडण-दोविहायगदि-दोसराणं बंधगा अबंधगा केवडिखेत्ते ? सञ्वलोगे । एवं परघादुस्साणं ।

§२८३. एवं काजोगि-कम्मइग० भवसिद्धिया-अणाहारगाणं। णवरि कम्मइगस्स यं हि केविलिभंगो तं हि लोगस्स असंखेज्जेस वा भागेस सव्वलोगे वा। एवं ओरालिय-सगीर-ओरालियमिस्स-अचक्खुदंसण-आहारग ति। णवरि केविलिभंगो णित्थ।

§२८४. आदेसेण णेरइएसु-सब्धे भंगा लोगस्स असंखेजिदिमागे। एवं सब्बणेरइएसु, सन्वपंचिदिय-तिरिक्ख-मणुस-अपज्ञत्त-सन्वदेव-सन्विवगिलिदिय-तस-अपज्जत्त-बादरपुढिवि॰ आउ॰ तेउ॰ बादरवणप्फिदि-पत्तेय॰ पज्जता-पंचमण॰ पंचवचि॰ [ वेउन्विय ] वेउन्विन्यिमस्स॰ आहार॰ आहारमिस्स॰ इत्थि॰ पुरिस॰ विभंग॰ आभिणि॰ सुद॰ ओधि॰ मणपज्जव॰ सामाइय॰ छेदोव॰ परिहार॰ सुदुमसंप॰ संजदासंज॰ चक्खुदं॰ ओधिदंसण- १० तेउलेस्सा-पम्मलेस्सा-वेदगसम्मा॰ उवसमसम्मा॰ सासण॰ सम्मामिच्छाइट्टि सण्णि ति ।

§२८५. तिरिक्खेसु-धुविगाणं बंधगा केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अबंधगा

४ त्रायु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगित और २ स्वरोंके बंधक अबंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं ।

इसी प्रकार परघात तथा उच्छ्वास प्रकृतिमें भी लगा लेना चाहिए।

\$२८३. इसी प्रकार काययोगी, कार्माण काययोगी, भव्यसिद्धिकों तथा श्रनाहारकों में जानना चाहिए। विशेष यह है कि कार्माण काययोगीमें जो केवलीका भंग है, उसमें लोकका श्रसंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोकप्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए। इसी प्रकार श्रौदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, अचचुदर्शनी तथा आहारक पर्यन्त जानना चाहिए। विशेष यह है कि इसमें केवलीका भंग नहीं है।

§२८४. वआदेशसे—नारिकयों में सर्व भंग लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सर्व नारिकी जीवों में जानना चाहिए। सर्व पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-मनुष्य इनके श्रपयीप्तक, संपूर्ण देव, सर्व विकलेन्द्रिय, त्रस, इनके अपयीप्त, बादर-पृथ्वी-जल-अग्नि, बादर वनस्पित प्रत्येक, इनके पर्याप्तक, ५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, [वैक्रियिक,] वैक्रियिकिमिश्र, आहारक, श्राहारकिमिश्र योगी, स्त्री-पुरुष-वेद, विभंगज्ञान सुमित, सुश्रुत, अवधि-मनःपर्ययज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविद्युद्धि, सूद्मसांपराय, संयतासंयत, चज्जदर्शन, अवधिदर्शन, तेज-पद्मलेश्या, वेदक-सम्यक्त्वी, उपशम-सम्यक्त्वी, सासादन सम्यक्त्वी, मिश्रसम्यक्त्वी तथा संज्ञीपर्यंत इसी प्रकार है। अर्थात् यहाँ क्षेत्र लोकका श्रसंख्यातवां भाग है।

§२८५. तिर्यंचोंमें--ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें। अबंधक नहीं

<sup>(</sup>१) "कम्मइयकायनोगिषु सनोगिकेवली केविडिखेत्ते लोगस्स असंखेज्जेसु भागेसु, सन्वलोगे वा ।" -षट्खं० खे० सू० ४०, ४२।

<sup>(</sup>२) ''आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिन्छाइहिष्पहुडि जाव असंजदसम्माइहित्ति केवडिखेत्ते ? लोगस्त असंखेज्जदिमागे । एवं सत्तसु पुढवीसु णेरइया ।'' –ध० टी० खे० सू० ५, ६ ।

णित्थ । सादासाद्वंधगा अबंधगा केविडिखेरो ? सन्वलोगे। दोण्णं वेदणीयाणं वंधगा सन्वलोगे। अवंधगा णित्थ । एवं सन्वाणं पगदीणं । णविर तिष्णि आयु वेउन्वियळक्कस्स वंधगा केविडिखेरो ? लोगस्स असंखेजिदिभागे । अबंधगा सन्वलोगे । चदुआयु ० दोअंगो ० छतंघ० परघादुस्सा० आदाउजो० दोविहा० दोसराणं ५ बंधगा अवंधगा केविडिखेरो ? सन्वलोगे । थीणगिद्धितियं मिन्छत्तं अडुकसा० ओरालि० वंधगा केविडिखेरो ? सन्वलोगे । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागे ।

§२८६. एवं मांद० सुद० असंज० तिष्णिलेस्सा-अब्भवसिद्धि० मिच्छादि० असिष्णि ति ।

§२८७. मणुस० ३-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तेजाक० आहार१० दुग० वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० णिमिणितित्थयर-पंचंतराइगाणं बंधगा केविडखेते १ लोगस्स असंखेजिदिभागे । अवंधगा केविलिभंगो कादच्वो । सादबंधगा केविलिभंगो । अवंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागे । असादबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागे ।
अवंधगा केविलिभंगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा केविलिभंगो । अवंधगा लोगस्स
हैं । साता और असाताके बंधक अवंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्वलोकमें । दोनों वेदनीयोंके
बंधक सर्वलोकमें रहते हैं । श्रबंधक नहीं है । इसी प्रकार सर्व प्रकृतियोंमें जानना चाहिए ।
विशेष यह है कि ३ श्रायु, बैकियिकषट्कके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें
भागमें रहते हैं । अवंधक सर्वलोकमें रहते हैं । ४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, परघात,
उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगिति, २ स्वरके बंधक श्रवंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्वलोकमें । स्यानगृद्धि ३, मिध्यात्य, ८ कपाय तथा औदारिक शरीरके बंधक कितने क्षेत्रमें
रहते हैं १ सर्वलोकमें रहते हैं । श्रवंधक लोकके श्रसंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

[ विशेष-इनके अबंधक देशसंयमी होंगे उनका क्षेत्र यहाँ कहा है। ]

५२८६. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, श्रसंयम, कृष्णादि तीन छेश्या, अभव्यसिद्धिक, मिध्यादृष्टि तथा श्रसंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए।

§२८७. मनुष्यत्रिक (मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनयों) में—५ ज्ञानावरण, ९ द्र्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भयद्विक, तेजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रातप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर तथा पाँच अंतरायोंके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अबंधकों में केवलीके समान भंग जानना चाहिए अर्थात् लोकका त्रसंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है ।

[ विशेष-केवलीभंगमें लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र दंड तथा कपाट समुद्धातकी अपेक्षा है। असंख्यात बहुभाग क्षेत्र प्रतरसमुद्धातकी तथा सर्वलोक लोकपूरणसमुद्धातकी अपेक्षा है। व ] साता वेदनीयके बंधकों में केवली के समान भंग है। अबंधक लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं। अबंधकों में केवली के समान भंग है। दोनों प्रकृतियों के बंधकों में केवली के समान भंग है। दोनों प्रकृतियों के बंधकों में केवली के समान भंग है। अबंधकों में लोकका असंख्यातवां भाग भंग

<sup>(</sup>१) पट्खं खे स्०८। (२) घ० टी० क्षे पू० ४८।

असंखेजिदिभागो ( गे )। इत्थि० पुरिस० णवंसग-वंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागे। अबंधगा केवलिभंगो। एवं सव्ववगदीणं वेदभंगो कादच्यो।

§२८८. एवं पंचिदिय-तस० तेसिं चेव पज्जत्ता। एवं चेव अवगदवेद-अकसाइ० केवलणा० संजदा-यथाक्खाद० केवलदंसण० सुक्कलेस्सा-सम्भादिद्वि-खइगसम्भाइहि त्ति।

§२८९, एइंदिय-सन्वसुहुम० पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फदिणिगोद-तेसिं ५ च सन्वसुहुम० मणुसा० बंधगा केविडिखेत्ते १ लोगस्स असंखेजिदिभागे । अबंधगा केविडिखेत्ते १ सन्वलोगे । सेसाणं सन्वे भंगा सन्वलोगे ।

§२९०. बादर-एइंदिय-पज्जता-अपज्जत्ता—पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरीर-वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वलोगे। अबंधा (धगा) णितथा सादासाद-बंधगा अवंधगा केव० खेते १ सव्वलोगे। दोण्णं १० पगदीणं बंधगा सव्वलोगे। अबंधगा णितथा इत्थि-पुरिस० वंधगा केविडिखेते १ लोग-स्स संखेजिदिभागे। अबंधगा सव्वलोगे। णवुंस० बंधगा केविडिखेते १ सव्वलोगे। अबंधगा लोगस्स संखेजिदिभागे। तिण्णि-वेदाणं बंधगा सव्वलोगे। अबंधगा णितथा एवं इत्थिभंगो चदुजादि-पचसंठा० ओरालि० अंगो० छसंघ० आदाउज्जो० दोविहा० तस-बादर-दोसर-सुभग-आदेज्ज-जतिगति। णवुंसगभंगो एइंदि० हुंडसंठा० थावर- १५

हैं । स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेदके बंधक लोकके असंख्यातवें भागमें पाये जाते हैं । अबंधकोंमें केवली के समान भंग जानना चाहिए । इस प्रकार सर्व प्रकृतियोंमें वेदके समान भंग है ।

§२८८. पंचेन्द्रिय-त्रस तथा उन दोनोंके पर्याप्तकों इसी प्रकार जानना चाहिए। अपगतवेद, अकषाय, केवलज्ञान, संयम, यथाख्यात, केवलदर्शन, शुक्कलेश्या, सम्यक्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिये।

§२८९. एकेन्द्रिय, सर्वसूद्म, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, '(१) वनस्पित-निगोद तथा उनके सर्वसूक्ष्म जीवों में मनुष्यायुके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अबंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्वलोकमें रहते हैं । शेष प्रकृतियोंके संपूर्ण भंगोंमें सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए ।

\$२९०. बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्तक तथा बादर-एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों में — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शना-वरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्ता, ३ शरीर, वण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायों के बंधकोंका सर्वलोक क्षेत्र हैं। अबंधक नहीं हैं। साता-श्रसाता के बंधक-अबंधक कितने क्षेत्रमें पाये जाते हैं १ सर्वलोक में। दोनों के बंधक सर्वलोक में पाये जाते हैं। अबंधक नहीं है। स्वीवेद, पुरुष वेदके। बंधक कितने क्षेत्रमें हे १ लोक के संख्यात में भाग में। अबंधक सर्वलोक में हैं। नपुंसक वेदके बंधक कितने क्षेत्रमें हे १ सर्वलोक में। अबंधक लोक के संख्यात माग में पाये जाते हैं। अवंधक नहीं हैं। ४ जाति, ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, आतप, उद्योत,

<sup>(</sup>१) "तेजकाय वायुकायमें मनुष्यायुका बंध नहीं होता।" -गो० क० गा० १९४।

द्भग-अणादेज-अजसिगिति । हस्सादि ४ बंधगा अबंधगा सव्यलोगे । हस्सादिदोयुगलं बंधगा सव्यलोगे, अबंधगा णित्थ । एवं परघादुस्सास-पञ्जत्ता-अवज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिरसुभासुभा ति । तिरिक्खायु-बंधगा केवडिखेत्ते १ लोगस्स संखेज्जिदिभागे । अबंधगा सव्यलोगे । मणुसायु-बंधगा केवडिखेत्ते १ लोगस्स असंखेज्जिदिभागे । 4 अबंधगा सव्यलोगे । दोआयु तिरिक्खायु-भंगो । तिरिक्खगिदितियं बंधगा सव्यलोगे । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागे । मणुसगिदितियं मणुसायुभंगा । दोगिदि-दोआणु-पुव्यि-दोगोदं बंधगा के० खेत्ते १ सव्यलोगे । अबंधगा णित्थ । सुदुमबंधगा सव्यलोगे । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागे । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदणीयमंगो ।

§२९१. एवं बादरवाउ० [पज्जत्त] बादरवाउ० अपज्जत्ताणं । एवं चेव बादरपुढवि० १० आउ० तेउ० बादरवणप्फदि-पत्तेयाणं तेसिं चेव अपज्जत्ता, बादरवणप्फदिणिगोद-पज्जत्ता-अपज्जत्ता । णवरि यं हि लोगस्स संखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स असंखेज्जदि-भागो कादव्वो । बादरवाउकाइय-पज्जत्ते सब्वे भंगा लोगस्स संखेज्जदिभागे ।

#### एवं खेत्तं समत्तं।

दो विहायोगित, त्रस, बादर, दो स्वर, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति पर्यन्त स्त्रीवेदके समान भंग जानना चाहिए। एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भग, श्रानदेय, अयशःकीर्तिमें नपुंसकवेदका भंग जानना चाहिए। हास्यादि चारके बंधक-अबंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं। हास्यादि दो युगलोंके बंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं। श्रावधक नहीं हैं। इस प्रकार परघात, उच्छ्वास, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्रास्थर, श्राभ, अश्रुभ पर्यन्त जानना चाहिए। तिर्यंच श्रायुके बंधक कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके संख्यातवें भागमें। श्रावंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं। मनुष्य आयुके बंधक कितने क्षेत्रमें पाये जाते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें। अबंधक सर्वलोकमें पाये जाते हैं। दो आयुमें तिर्यंच आयुका भंग जानना चाहिए। तिर्यंचगितित्रिकमें मनुष्य आयुके समान भंग जानना चाहिए। २ गित, २ श्रानुपूर्वी, २ गोत्रके बंधक कितने क्षेत्रमें हैं ? सर्वलोकमें हैं। श्रावंधक नहीं हैं। सूक्मके बंधक सर्वलोकमें श्रीर अबंधक लातके असंख्यातवें भागमें पाये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक और साधारणसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए।

§२९१. बादर वायुकायिक (पर्याप्तकों) और बादर वायुकायिक अपर्याप्तकों में इसी प्रकार जानना चाहिए। बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके अपर्याप्तकों एवं बादर वनस्पतिकायिक-निगोदके पर्याप्त-अपर्याप्त भेदों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि जहां लोकका संख्यातवां भाग कहा है, बहां छोकका असंख्यातवां भाग करना चाहिए। बादर वायुकायिक पर्याप्तकों में सम्पूर्ण भंग छोकके संख्यातवें भाग जानना चाहिए।

इस प्रकार क्षेत्र-प्ररूपगा समाप्त हुई।

# [ फोसणाणुगमपरूवणा ]

§२९२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य।

§२९३. तत्थ ओघेण-पंचणा० छदंसणा० अट्टक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं वंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ सव्वलोगो। अबंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, असंखेजा वा भागा वा, सव्वलोगो वा। सादबंधगा अबंधगा केवडि खेत्तं फोसिदं १ सव्वलोगो। असादबंधगा अबंधगा केवडि खेत्तं ५

## [स्पर्शनानुगम]

§२९२. ओघ तथा आदेशसे स्पर्शातुगमका दो प्रकार निर्देश करते हैं।

[ विशेष-क्षेत्रानुगममें वर्तमानकाळीन निवासमात्र प्रहण किया जाता है, किन्तु स्पर्शना-नुगममें अतीत, अनागत तथा वर्तमान निवास प्रहण किया जाता है। े]

§२९३. श्रोघसे—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ८ कपाय, भय-जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायके बंधकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्व लोक स्पर्शन किया है । अबंधकोंने लोकका श्रसंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग वा सर्व लोक स्पर्शन किया है ।

[ विशेषार्थ- इहानावरणादिके अबंधक उपशांतकपाय, चीणकषाय तथा अयोगकेवलीकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्शन कहा है। सयोगकेवलीकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग है। प्रतरसमुद्धातगत सयोगकेवलीकी अपेक्षा लोकका असंख्यात बहुभाग तथा लोकपूरण समु-द्धातकी अपेक्षा सर्व लोक स्पर्शन है।]

साताके बंधकों-अबंधकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्वलोक । असाताके बंधकों

<sup>(</sup>१) त्रिकालविषयार्थोपक्लेषणं स्पर्शनम् मतम् । क्षेत्रादन्यत्वभाग्वर्तमानार्थंक्लेपलक्षणात् ॥ ४१॥" – त० रह्नो० पृ० १६०। "एदेसु फोसणेसु जीवलेत्तफोसणेण पयदं। अस्पर्शि स्पृश्यत इति स्पर्शनम् । फोसणस्य अणुगमो फोसणाणुगमो, तेण फोसणाणुगमेण । णिदेसो कहणं वक्खाणमिदि एयहो । सो दुविहो जहा पयई। ओचेण पिंडेण अभेदेणेत्ति एयहो । आदेसेण भेदेण विसेसेणेत्ति समाणहो।" - ध० टी० फो० पृ० १४४, १४५।

<sup>(</sup>२) "पमत्तसंबदप्पहुढि जाव अजोगिकेवली हि केवडियं खेत्त फोखिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो । सजोगिकेवली हि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो, असंखेजा वा भागा, सन्नलोगो वा।" —यद्सं० फो० सू० १७०, १७२ । "पदरगदो केवली केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेजेसु भागेसु। लोगपूरणगदो केवली केवडिखेत्ते ? सन्नलोगे ।"—ध० टी० फो० पृ० ५०, ५४।

फोसिदं ? सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो । थीणगिद्धितिय-अणंताणु० ४ बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा अट्ठचोइसभागा वा केवलिभगो । मिच्छत्त-बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा अट्ठबारस-चोइसभागा
वा केवलिभंगो वा । अवचक्खाणा० ४ बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा छचोइसभागा वा
नेवलिभंगं च । इत्थि० पुरिस० णवुंसग० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । तिण्णं वेदाणं
बंधगा सव्वलोगो, अबंधगा केवलिभगो । वेदाणं भंगो हस्सादिदोयुगलं पंचजादि
अबंधकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्व लोक । दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंने सर्व लोक स्पर्श
किया है । अबंधकोंने लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है ।

[ विशेष-दोनों के अबंधक अयोगकेविलयों की अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग है। ] स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकों के सर्व लोक, अबंधकों के अष्ट चतुर्दश भाग अर्थात् कि अथवा केवली-भंग है। अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है।

[विशेषार्थ-स्त्यानगृद्धित्रिक तथा श्रनंतानुबंधी ४ के अबंधक सम्यग्मिध्यादृष्टि असंयत-सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेचा क्ष्म भाग कहा है। विहारवत्-स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा मिश्र गुएम्थानवर्ती जीवोंने देशोन क्ष्म भाग स्पर्श किया है। विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टियोंने ऊपर ६ राजू तथा नीचे दो, इस प्रकार देशोन क्ष्म भाग स्पर्श किया है। मिश्रगुणस्थानमें मरएका श्रभाव होनेसे मारणांतिक समुद्धातका वर्णन नहीं किया गया है। (ध० टी० ए० १६६, १६७)।]

मिश्यात्वके बंधकोंने सर्वेलोक स्पर्शन किया है। अबंधकोंमें 😴, 😽 अथवा केवलीभंग अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग श्रथवा सर्व लोक है।

[ विशेषार्थ—मिश्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैकियिक समुद्धातकी अपेक्षा देशोन कि भाग स्पर्श किया है। मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा के भाग स्पर्श किया है। यह इस प्रकार है कि सुमेरु पर्वतके मूलभागसे लेकर ऊपर ईषत्प्राग्भार पृथ्वीतक सात राजू होते हैं और नीचे छठवीं पृथ्वी तक ५ राजू होते हैं। इस प्रकार कै भाग है। सातवीं पृथ्वीमें मिश्यात्व गुणस्थानमें ही मरण होनेसे छठवीं पृथ्वी तकका ही उल्लेख किया गया है। (ध० टी० पृ० १६२)]

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंने सर्वलोक, अबंधकोंने ने भाग वा केवलीभंग प्रमाण क्षेत्र स्पर्शन किया है।

[ विशेषार्थ-अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक देशसंयमी जीवोंने अतीत कालकी अपेक्षा मारणांतिक समुद्धातकी दृष्टिसे देशोन के भाग स्पर्श किया। यहाँ सुमैरुसे नीचेके एक हजार योजनसे और आरण-अच्युत विमानोंके उपरिम भागसे कम करना चाहिए ( पृ० १७० ) ]

स्तिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बंधकों अबंधकोंने सर्वलोक स्पर्शन किया है। तीनों वेदोंके बंधकोंने सर्वलोक स्पर्श किया है। इनके अबंधकोंमें केवलीके समान भंग है।

[ विशेषार्ध-स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके अबंधकोंका प्रत्येक वेदकी अपेक्षा अबंधकोंके सर्वेठोक स्पर्शन कहा है, कारण यहाँ एक वेदका अबंध होते हुए सम्य वेदका बंध हो जाता है।

छसंठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च । वेदणीयायुआहारदुग-बंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो, अबंधगा सन्वलोगो । तिरिक्खायुबंधगा अबंधगा सन्वलोगो । मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो, अट्ठचोह्सभागा वा सन्वलोगो वा । अबंधगा सन्वलोगो । चदुआयुबंधगा अबंधगा केव० खेत्तं फोसिदं १ सन्वलोगो । णिरयदेवगदिबंधगा के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखेजिदिभागो, छचोह्सभागा ५ वा । अबंधगा सन्वलोगो । तिरिक्खमणुसगदिबंधगा अबंधगा सन्वलोगो । चदुगदि-बंधगा सन्वलोगो । अबंधगे केवलिभंगो । एवं चदुआणुपुन्वि० । ओरालि० बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा वारहचोहसभागो वा, केवलिभंगं च । वेउन्वियस० बंधगा बारह० । अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा केवलिभंगो । ओरालिय० अंगो० बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । वेउन्वियस० अंगो० बंधगा १०

वेदत्रयके अवंधक अनिवृत्तिकरण गुएास्थानसे श्रयोगकेवली पर्यन्त हैं । उनकी श्रपेक्षा केवली भंग अर्थात् लोकका असंख्यातयाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पर्श कहा है । ]

हास्य, रित, अरित, शोक, एकेन्द्रियादि पंच जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नवयुगल तथा २ गोत्रमें वेदके समान भंग है। वेदनीय, आयु, त्र्याहारकद्विकके बंधकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है। अबंधकोंके सर्वलोक है। तिर्यंचायुके बंधकों-अबंधकोंके सर्वलोक है। मनुष्यायुके बंधकोंके लोकका त्रसंख्यातवाँ भाग, विश्व वा सर्वलोक है। त्रबंधकोंके सर्वलोक है।

[ विश्लोष—यहां ऊपरके ६ राजू तथा नीचेके २ राजू इस प्रकार 📆 राजू स्पर्शन हैं ] चार आयुके बंधकों श्रबंधकोने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? सर्वलोक । नरकगित, देवगितके बंधकोंने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग वा 💲 भाग है ! श्रबंधकोंके सर्वलोक है ।

[ विश्लोष-यहां सप्तम नरकके स्पर्शनकी अपेक्षा नरकगतिका स्पर्शन के है तथा सोलहवें स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा देवगतिका स्पर्शन कि कहा है।

तिर्यचगित-मनुष्यगितके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। चारों गितयोंके बंधकोंका सर्वलोक है। चारों गितयोंके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका केवली भंग है। चार आनुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। श्रीदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंके कि भाग, वा केवली भंग है। वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका कि भाग, अबंधकोंका सर्वलोक है। दोनों शरीरोंके बंधकोंका सर्वलोक है, अबंधकोंका केवली भंग है।

[ विशेष-श्रौदारिक शरीरका बंध चतुर्थ गुगास्थान पर्यन्त, वैक्रियिक शरीरका श्रपूर्वकरण छठवें भाग पर्यन्त बंध होता है। दोनोंके अबंधकोंके श्रयोगिकेवली पर्यन्त छोकका श्रसंख्यातवां भाग है, सयोगी जिनकी श्रपेक्षा छोकका श्रसंख्यात बहुभाग तथा सर्वछोक भी भंग है।

औदारिक अंगोपांगके बंधकों अबंधकोंका सर्वछोक है। वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंका

<sup>(</sup>१) 'असंकदसम्माइट्ठीहि विहारविदसत्थाण-वेदण कसाय-वेअव्विय मारणंतियसमुग्य दगदेहि अट्ठ चोद सभागा देस्णा फोसिदा उवरि छ रज्जू, हेट्ठा दो रज्ज चि।'' –ध० टी० फो० प्र० १६७।

बारहभागा वा । अबंधगा सव्वलोगो । दोअंगो० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । छसंघ० परघादुस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० दोसरबंधगा अबंधगा सव्वलोगो । तित्थय० बंधगा अट्ठचोइसभागो वा । अबंधगा सव्वलोगो ।

§२९४. आदेसेण-णेग्इएसु धुविगाणं बंधगा छचोदसभागो, अबंधगा णित्थ । ५ थीणगिद्धितिय-अणंताणु० ४ बंधगा छच्चोदसभागो, अबधगा खेत्तभंगो । सादासाद-बंधगा-अबंधगा छचोदसभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा छच्चोदसभागो, अबधगा

है है, अबंधकोंके सर्वलोक है। दोनों अंगोपांगोंके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है।

[ विशेष—वैकियिक शरीरके बंधकों तथा औदारिक शरीरके अबंधकोंका स्पर्शन के कहा है, किन्तु उसी प्रकार वैकियिक अंगोपांगके बंधकों तथा औदारिक अंगोपांगके अबंधकोंका के निर्मा कहा है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार औदारिक शरीरका अबंधक वैकियिक शरीरका बंधक होता है अथवा वैकियिक शरीरका अबंधक औदारिकका बंधक होता है वैसा नियम औदारिक अंगोपांग और वैकियिक अंगोपांगका नहीं है। एकेन्द्रियमें अंगोपांगका अभाव होनेसे शरीरके समान यहाँ व्याप्ति नहीं है।]

छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, दो स्वरके बंधकों अबंधकों का सर्वछोक स्पर्शन है। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंका र्दु है। अबंधकोंका सर्वछोक है।

[ विशेष-तीर्थं कर प्रकृतिके बंधक अविरतसम्यक्त्वीकी ऋपेक्षा क्ष कहा है। विहारवत् स्वस्थान, वेदना-कषाय-वेक्रियिक-मारणांतिक समुद्धात गत असंयतसम्यक्त्वी जीवोंमें मेरुके मूलसे ऊपर छह राजू तथा नीचे दो राजू प्रमाण स्पर्शन किया है (ध. टी. पृ. १६७)]

§२९४. श्रादेशसे-नारिकयों में-ध्रुव प्रकृतियों के बंधकों के ने हैं, अबंधक नहीं है।

[ विशेष-मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद पदवाले मिश्यादृष्टि नारिकयोंने त्रातीत कालमें क्रिंश स्पर्श किया है। (पृ०१७५) सातवीं पृथ्वीके नारकीकी मारणांतिक समुद्धात अथवा उपपादकी अपेक्षा कर्मभूमिया संज्ञी मनुष्य या तिर्यंच पर्याप्तपर्याय प्राप्तिकी दृष्टिसे छ राजू स्पर्शन है। भ्रुव प्रकृतियोंका सभी नारकी बंध करते हैं अतः क्रिंश भ्रुव प्रकृतिके बंधकोंका स्पर्श कहा है। भे

स्त्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंके  $\frac{1}{4}$  भाग हैं, स्रबंधकोंके क्षेत्रके समान भंग हैं। स्रधीत् लोकका असंख्यातवां भाग है । साता, स्रसाताके बंधकों अबंधकोंके  $\frac{1}{4}$  है । ये हो नें प्रकृतियोंके बंधकोंके  $\frac{1}{4}$  है । अबंधक नहीं हैं ।

[ विशेष-नरकगितमें साता अथवा असाताके पृथक् २ रूपसे अबंधककी अपेक्षा कि भाग कहा है। इसका अर्थ यह है कि साताके अबंधक अर्थात् असाताके बंधक अथवा असाताके अवंधक अर्थात् साताके बंधक जीवोंका सप्तम पृथ्वीकी अपेक्षा कि भाग है।]

<sup>(</sup>१) 'णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छादिट्ठीकि केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोगस्स असखेक्जिदिभागा. छ चोइसमागा वा देस्णा।'' -षट्खं० फो० सू० ११, १२।

<sup>(</sup>२) 'सम्मामिच्छादिट्ठि अनंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेच' फासिदं ? लागस्त अरंक्षेज्जिद मागो।'' –षट्खं फोठ सूठ १३, १४, १५।

णितथ । एवं सत्तणोक ० छसंठा० छसंघ० दोविहा० थिरादिछयुगलं । मिच्छत्तबंधगा छच्चोइसभागो , अबंधगा पंचचोइसभागो । दोआयु० खेत्तभंगो । अबंधगा छच्चोइसभागो । एवं तित्थयरं । तिरिक्खगिदवंधगा छच्चोइस०, अबंधगा खेत्तभंगो । मणुसगिदवंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा छच्चोइस० । दोण्णं पगिदवंधगा छच्चोइस० । अबंधगा णितथ । एवं दोआणुपुव्वि दोगोदं च । उज्जोव० बंधगा अवंधगा ५ छच्चोइस० । एवं सव्वणेरइयाणं । णविर अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं । सत्तमीए मिच्छत्तं अबंधगा खेत्तभंगो ।

§२९५. तिरिक्खाणं धुविगाणं बंधगा सन्वलोगे । अबंधगा णित्थ । अट्ठकसा०

सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, स्थिरादि छह युगलमें इसी प्रकार है। मिथ्यात्वके बंधकोंके कि भाग है। अबंधकोंके के स्थार

[ विशेष-मिध्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंकी अपेक्षा छठवीं पृथ्वीकी दृष्टि से मारणांतिक समुद्धातमें जेंड भाग है। सातवीं पृथ्वीमें मिध्यात्व गुणस्थानमें ही मरण करता है, अतः उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं को गयी है।

दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु ) के बंधकोंके क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंके क्रिक्षां मांग है। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंके लोकका असंख्यातवां भाग, अबंधकोंके क्रिक्षां भाग है।

तिर्यंचगितके बंधकों के कि भाग है। अबंधकों के क्षेत्रवत् भंग है। मनुष्यगितके बंधकों के क्षेत्रसमान भंग है। अबंधकों के कि भाग है। दोनों के बंधकों के कि भाग है। अबंधक नहीं है। दो आनुपूर्वी (मनुष्य-तिर्यंचानुपूर्वी) तथा २ गोत्रों में भी इसी प्रकार भंग है। उद्योतके बंधकों अबंधकों का कि भाग है।

इस प्रकार सर्व नारकियोंमें जानना चाहिए। विशेष, अपना अपना स्पर्शन निकाल लेना चाहिए।

[ विशेष-पांचवी पृथ्वीमें कुँछ , चौथीमें कुँछ , तीसरीमें कुँछ , दूसरीमें कुँछ तथा पहली पृथ्वीमें लोकका असंख्यातवां भाग मिथ्यात्व सासादन गुणस्थान में स्पर्शन कहा है। मिश्र तथा अविरत सम्यक्दृष्टियोंके छोकका असंख्यातवां भाग बताया है। इस स्पर्शनको ध्यानमें रखकर भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके बंधकों-अबंधकोंके विषयमें यथायोग्य योजना करनी चाहिए।

सातवीं पृथ्वीमें—मिथ्यात्वके अबंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है । श्रर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग है।

§२९५. तिर्यंचोंमं—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधक सर्वलोकमें है। अबंधक नहीं हैं। अनंतानुबंधी ४

<sup>(</sup>१) "विदियादि जाव छट्ठीए पुढवीए णेरइएसु मिन्छादिट्टिसासणसम्मादिद्वीहि केविडयं खेतं फोसिदं? लोगस्स असखेज्जिदिभागो। एग वे तिष्णि चचारि पंच चोहसभागा वा देस्णा।" -पट्खं॰ फो॰ सू॰ १७, १८।

<sup>(</sup>२) "स्त्रमाए पुढाीए णेरइयमुः "सामणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिट् ि असंजदसम्मादिट् दीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो।" – पट्खं० फो० सू० २२।

बंधगा सन्वलोगो, अबंधगा छन्चोह्स० । सादासाद-बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । एवं तिण्णिवे० दोयुग० पंचजादि- छसंठाणं तसथावरादिणवयुगल-दोगोदं । मिन्छत्त -बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा सत्त्रचो- इसभागो वा । तिण्णि आयुखेत्तभंगो । मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेन्जिदभागो सन्वन्द लोगो वा । अबंधगा सन्वलोगो । चदुण्णं आयुबंधगा अबंधगा सन्वलोगो । णिरयगिद- देवगिदवंधगा छचोहसभागो । अबंधगा सन्वलोगो । तिरिक्ख-मणुसगिदवंधगा अबंधगा सन्वलोगो । चदुण्णं पगदीणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । ओरालिय० बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा वारह-चोहसभागो वा । अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । ओरालि० अंगो० बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा सन्वलोगो । क्वंधगा बारहचोहसभागो । अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा अबंधगा सन्वलोगो । छसंघ० दोविहा०

तथा अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका सर्वछोक स्पर्शन है। अबंधकोंका 😘 भाग है।

[ विशेष-कपायाष्ट्रकके अबंधक देशसंयत तिर्यंचोंके मारणांतिक समुद्धातकी अपेचा अच्युत स्वर्गके स्पर्शनकी दृष्टिसे क्रि भाग कहा है। ]

साता, असाताके बंधकोंके सर्वछोक है। दोनोंके बंधकोंके सर्वछोक है। अबंधक नहीं है। तीन वेद, हास्य-रित, अरित-शोक, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगछ तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार है। मिध्यात्त्रके बंधकोंका सर्वछोक है। अबंधकोंका क्रुं भाग है।

[ विशेष-मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा मिथ्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंके कुँह भाग स्पर्शन है । ]

नरक-तिर्यंच-देवायुका क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भाग भंग है। मनुष्यायुके बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग, वा सर्वछोक भंग है। अबंधकोंका सर्वलोक है। चारों आयुके बंधकों अबंधकोंका सर्वछोक है। नरकगित, देवगितिके बंधकोंका क्षेत्र है। अबंधकोंका सर्वलोक है। तिर्यंचगित मनुष्यगितिक बंधकों अबंधकोंका सर्वछोक है। चारों प्रकृतिके बंधकों का सर्वलोक है। आबंधक नहीं हैं। औदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वछोक है, अबंधकोंका क्षेत्र भाग है। विकिथिक शरीरके वंधकोंका क्षेत्र अवंधकोंका क्षेत्र भाग है। विकिथिक शरीरके वंधकोंका क्षेत्र है, अबंधकोंका सर्वछोक है।

[ तिशोष-वैक्रियिक शरीरके बंधक तियचांका अच्युत स्वर्ग तथा सप्तम नरकके स्पर्शनकी अपेचा 😽 भाग कहा है । ]

औदारिक-वंकि।यक शरीरके वंधकोंका सर्वछोक है। अबंधक नहीं है। औदारिक अंगोपांगके बंधकों अवंधकोंका सर्वछोक है। वैक्रियिक अंगोपांगके वंधकोंका है। अबंधकोंका सर्वछोक है। दोनों प्रकृतियोंके बंधकों-अबंधकोंका सर्वलोक है।

- (१) "असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेहि केविडियं खेरां फालिदं, लोगस्स असंखेरजदिभागो, छचाह-सभागा वा देख्णा।" –षट्खं० फो० सू० २७, २८।
- (२) "तिरिक्षेतु" सामगत्रममादिट्टीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजनिद्मागो, सत्त-चोहसभागा वा देसूणा। "-षट्खं० फो० सू० २३, २५।

दोसर० पत्तेगेण साधारणेण वि खेत्तभंगो । आणुपुन्ति-गदिभंगो । परघादुस्ता० आदा-उज्जो० वंधगा अवंधगा सन्वलोगो ।

§२९६. पंचिंदिय तिरिक्ख० ३-ध्रुविगाणं बंधगा तेरह-चोहसभागा वा सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धि-तियं अट्ठकसा० बंधगा तेरहचोहस०, सव्वलोगो वा । अबंधगा छचोहसभागो वा । भिच्छ० बंधगा तेरहचोहस० सव्वलोगो वा । अबंधगा सत्तचोहसभागो वा देखणा । सादबधगा सत्तचोहसभागो वा सव्वलोगो वा ।

[ विश्लोष-जिस प्रकार वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका के हैं है उसी प्रकार वैक्रियिक अंगोपांग का भी वर्णन है, किन्तु औदारिक शरीरके समान ओदारिक अंगोपांगका वर्णन नहीं है। कारण, एकेन्द्रियों में औदारिक अंगोपांगके अभावमें भी ओदारिक शरीर पाया जाता है, किन्तु वैक्रियिक शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगका सदा सम्बन्ध पाया जाता है। इस कारण इनका स्पर्शन तुल्य है तथा श्रोदारिक शरीर एवं ओदारिक अंगोपांगका स्पर्शन समान नहीं कहा गया है।

छह संहनन, दो विहायोगित, दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् बंधकों तथा अवंधकोंका सर्वछोक स्पर्शन है। आनुपूर्वीमं गितके समान सर्वछोक प्रमाण भंग है।

[ विशेष-नरक दंवानुपूर्वीके बंधकोंके 🐈 है। अबंधकोंके सर्वछोक हैं।]

परघात, उच्छ्वास, त्र्यातप, उद्योतके बंधकों-त्र्यबंधकोंका सर्वछोक है।

§२५६. पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच-पर्याप्तक, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-योक्तिमतीमं—ध्रुवप्रकु-तियोंके बंधकोंका क्रुं भाग वा सर्वछोक है । अबंधक नहीं हैं ।

[ विशेष-सातवीं प्रथ्वीके नारकीने उपपाद द्वारा पंचेन्द्रियतिर्यंचोंकी भूमि मध्यलोकका स्पर्श किया, पश्चात् तिर्यंचरूपसे काल व्यतीत कर लोकाप्रमें जाकर बादर, पृथ्वी, जल, वनस्पतिकायिकोंमें जन्म धारण किया, इस प्रकार है राजू हुए। सप्तम नरकके नारकी जीवने जब तिर्यंच पंचेन्द्रिय पर्यायके निमित्त प्रस्थान किया, तब तिर्यंचायुका उदय आ जानेसे वह जीव तिर्यंचसंज्ञाका पात्र हो गया।]

स्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतानुबंधी आदि ८ कषायके बंधकोंके 🖓 भाग, वा सर्वलोक है। अबंधकोंके 🤻 भाग है। ]

[ित्रशेष-यहाँ अयंधक देशव्रती तिर्यंचोंका अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उत्पादको अपेक्षा 🖧 कहा है।] मिथ्यात्वके बंधकोंका 🙀 वा सर्वलोक है, अबंधकोंका देशोन 🐾 है

[ विशोष-मिण्यात्वके त्र्यबंधक सासादन गुण्स्थानवर्ती तियंच 🖧 भाग स्पर्श करते हैं। धवलाकार सासादन सम्यक्त्वीका एकेन्द्रियमें उत्पाद न मानकर मारणान्तिक समुद्धात स्वीकार करते हैं। अतः लोकायके एकेन्द्रियोंमें मारणांतिक समुद्धातकी ऋषेचा 🖧 भाग कहा है।]

साताके वंधकोंका 👸 भाग वा सर्वलोक है। अबंधकोंका 📲 वा सर्वलोक है।

<sup>(</sup>१) 'तिरिक्खेमु'''असंजदसम्मादिट्ठि संजदासंजदेहि केवडियं खेरां फोसिदं लोगस्स असंखेरजदिन भागो, छचोद्दसभागा वा देख्णा।'' –षट्खं० फो० सू०२७-२८। (२) 'सासणसम्मादिट्टाहि कर्वाडयं खेरां फोसिदं ? लोगस्स असंखेजिदिभागो, सचचोद्दसभागा वा देखणा।'' –षटखं० फो० सू० २४-२५।

अबंधगा तेरह-चोह्सभा० सव्वलोगो । असाद्वंधगा तेरहभागो वा, सव्वलोगो । अबंधगा सत्तभागा वा सव्वलोगो वा। दोण्णं वंधगा तेरस० सव्वलोगो वा। अबंधगा णित्थ । एवं चदुणोक० थिराथिर-सुभासुभ० । इत्थिवे० वंधगा दिवड्ढचो-ह्सभागा । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो वा । पुरिस० वंधगा छच्चोह्स० । अबंधगा ५ तेरह० सव्वलोगो वा। णवुंस० वंधगा तेरह० सव्वलोगो वा। अबंधगा छच्चोह्स० । तिण्णिवेद० वंधगा तेरस० सव्वलोगो वा। अबंधगा णित्थ । चदुण्णं आयु० वंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो वा। णिरयगदि-देवगदिवंधगा छच्चोदस-भागा । अबंधगा तेरह० सव्वलोगो वा। तिरिक्खगदिवंधगा सत्तचोह्सभागो, सव्वलोगो वा अबंधगा वारहचोह्स० । मणुसगदि-वंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा णित्थ । एवं आणुपुव्व० । एइंदि० वंधगा तेरहचोद्दस० सव्वलोगो । अबंधगा णित्थ । एवं आणुपुव्व० । एइंदि० वंधगा सत्तचोद्दस० सव्वलोगो । अबंधगा असाताके वंधकोंका कुँ वा सर्वलोक है । वास्वलोक है । हास्य-रित, अरित-शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। स्तिवेदके वंधकोंक कुँ भाग है । श्रवंधकोंक कुँ वा सर्वलोक है ।

[ विश्लोष—सौधर्मद्विक पर्यन्त देवियोंका उत्पाद होता है अतः जिस तिर्यंचने मारणांतिक समुद्धात द्वारा सोधर्म ईशानके प्रदेशका स्पर्शन किया, उसकी श्रपेक्षा  $\frac{95}{58}$  भाग कहा है।] पुरुषवेदके बंधकोंका  $\frac{5}{58}$ , श्रबंधकोंका  $\frac{5}{58}$  वा सर्वछोक है।

[ विशोष-तिर्यचोंका अच्युत स्वर्गपर्यन्त उत्पाद होता है इस दृष्टिसे पुरुपवेदके बंधकके

नपुंसकवेदके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंके  $\frac{2}{3}$  भाग है। तीनों वेदोंके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। चार आयुके बंधकोंका क्षेत्रके समान सर्वलोक मंग है। अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है। नरकगित, देवगितके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है।

[ विश्लोष-नरकगतिके बंधक तिर्यंचका सप्तमपृथ्वीके स्पर्शनकी श्रपेत्ता क्रिंह है, इसी प्रकार देवगतिके बंधकके श्रन्यत स्वर्गकी श्रपेक्षा भी क्रिंम भाग है।

तिर्यंचगतिके बंधकोंके 🖧 भाग वा सर्वलोक है, अबंधकोंके 🛟 है।

[ विशेष-तिर्यंचगितके अवंधकके अच्युत स्वर्ग तथा सप्तम नरक पर्यन्त ,स्पर्शकी अपेक्षा के भाग है। तिर्यंचगितके बंधक पंचेन्द्रिय तिर्यंचके मध्यलोकसे लोकान्तके एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके स्पर्शनकी अपेक्षा के है।

मनुष्यगतिके बंधकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग है । श्रबंधकोंके क्रिने वा सर्वलोक है । चारों गतियोंके बंधकोंके क्रिने वा सर्वलोक है । श्रबंधक नहीं हैं । आनुपूर्वीमें गतिके समान भंग हैं । एकेन्द्रियके बंधकोंके क्रिने , सर्वलोक है । अबंधकोंके क्रिने भाग है ।

[ विशेष-लोकाप्र भागमें विद्यमान एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेकी अपेक्षा 👸 स्पर्शन है।

बारह० | तिण्णिजादीणं बंधगा खेत्तभंगो | अबंधगा तेरह० सव्वलोगो | पंचिदि० बंधगा बारह० | अबंधगा सत्तचोद्दस० सव्वलोगो | पंचजा० तेरह० सव्वलोगो | अबंधगा णित्थ | ओरालिय० बंधगा सत्तचोद्दस०, सव्वलोगो | अबंधगा बारह० | वेउव्विय० बंधगा बारह०, अबंधगा सत्तचोद्दस०, सव्वलोगो | दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह०, सव्वलोगो | अबंधगा णित्थ | समचदु० बंधगा छच्चोद्द० | अबंधगा ५ तेरह० सव्वलोगो | चदुण्णं संठाणाणं बंधगा खेत्तभंगो | अबंधगा तेरह० सव्वलोगो | इंडसंठाणस्स तेरह० सव्वलोगो | अबंधगा छच्चोद्दसभागो वा | छसंठाणाणं बंधगा तेरह० सव्वलोगो | अबंधगा णित्थ | ओरालिय-अंगो० बंधगा खेत्तभंगो | अबंधगा तेरह० सव्वलोगो | वेउव्वय-अगो० बंधगा बारह० | अबंधगा सत्तचो०, १०

एकेन्द्रियके अबंधकोंका स्पर्शन सप्तम पृथ्वी पर्यन्त ६ राजू तथा श्रन्युत स्वर्ग पर्यन्त ६ राजू प्रमाण होनेसे 🙀 कहा है । ]

दोइंद्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइंद्रिय जातिके बंधकोंका क्षेत्रके समान सर्वलोक भंग है। अबंधकोंका क्षेत्रके समान सर्वलोक है।

[ विशेष-विकलेन्द्रियके श्रबंधकोंका लोकाग्रमें स्थित एकेन्द्रियका स्पर्शन तथा अधोलोकमें सप्तम पृथ्वी पर्यन्त स्पर्शनकी अपेक्षा है कहा है । ]

पंचेन्द्रिय जातिके बंधकोंके क्षेत्र है। श्रबंधकोंके क्षेत्र वा सर्वलोक है। पंच जातियोंके बंधकोंके क्षेत्र वा सर्वलोक है। श्रबंधक नहीं हैं। औदारिक शरीरके बंधकोंके क्षेत्र है, वा सर्वलोक है। अबंधकोंके क्षेत्र है।

[ विशेष—लोकायके एकेन्द्रियोंके स्पर्शनकी ऋपेत्ता बंधकोंके 👸 है। अबंधकोंके वैक्रियक शरीरकी अपेत्ता ऊपर ६ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकार 📆 है।]

वैक्रियिक शरीरके बंधकोंके  $\frac{2}{3}$  है। श्रबंधकोंके  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है। दोनों शरीरोंके बंधकोंके  $\frac{2}{3}$  भाग है। श्रबंधक नहीं हैं। समचतुरस्र संस्थानके बंधकोंके  $\frac{2}{3}$  तथा अबंधकोंके  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है।

[ विशोष-इस संस्थानके बंधकोंके अच्युत स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा कि है । अबंधकोंके श्राधोलोकके ६ तथा ऊर्ध्वके ७ राजू मिलाकर कि भाग कहा है ।

चार संस्थान त्रर्थात् समचतुरस्र तथा हुंडकको छोड़कर शेपके बंधकोंका क्षेत्रवत् सर्व-लोक है। अबंधकोंका है वा सर्वलोक है। हुंडक संस्थानके बंधकोंका है वा सर्वलोक है। अबंधकोंके हैं भाग है। छह संस्थानोंके बंधकोंके है वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। औदारिक अंगोपांगके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है अबंधकोंका है। अबंधकोंके हे वा सर्वलोक सेंग है।

[ विशोष-इसके बंधकों के ऊपर ६ राजू तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार के मंग है। यह वैक्रियिक श्रंगोपांगके अबंधकों के लोकामके एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा के कहा है।

सन्वलोगो । छसंघ० पत्तेगेण साधारणेण वि खेत्तभंगो । अबंधगा तेरह० सन्वलोगो । परघादुस्सा० बंधगा तेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो, सन्वलोगो वा । आदावस्स वंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा तेरह० सन्वलोगो । उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोद्दस० । अबंधगा तेरह० सन्वलोगो वा । पसत्थिव० बंधगा छन्चोद्दस० । ५ अबंधगा तेरह० सन्वलो० । अप्पसत्थिव० बंधगा छन्चोद्दस० । अबं० सत्तचोद्द० सन्वलो० । दोण्णंपि वारह० । अबंधगा सत्तचोद्दस० सन्वलो० । एवं दूसर० । तसबंधगा वारह० । अबंधगा सत्तचो० सन्वलो० । थावरबंधगा सत्तचोद्दस० सन्वलोगो । अबंधगा वारहचोद्दस० । दोण्णंपि बंधगा तेरहचोद्दस० सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । बादरं बंधगा तेरह० । अबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो, सन्वलोगो वा । सुहुमबंधगा १० लोगस्स असंखे०, सन्वलोगो वा । अबंधगा तेरह० चोद्दस० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह० सन्वलो० । अबंधगा णित्थ । पज्जत्त-पत्तेग० बंधगा तेरह० सन्वलो० । अबंधगा लोग० असंखे०, धगा लोगस्स असंखे० सन्वलो० । अपज्जत्त साधारण-बंधगा लोग० असंखे०,

दोनों अंगोपांगोंके बंधकोंका के तथा अबंधकोंका के वा सर्वलोक है।

[ विशेष-दोनों त्रंगोपांगोंके अबंधकोंका एकेन्द्रिय जीवोंमें उत्पत्तिकी त्रप्रेक्षा क्ष्रुं कहा है ।] छह संहननोंका पृथक् पृथक् त्रथ्या समुदाय रूपसे क्षेत्रके समान भंग है त्र्यांत् सर्वलोक है। त्रवंधकोंका क्ष्रुं वा सर्वलोक है। परघात, उच्छ्वासके बंधकोंके क्ष्रुं वा सर्वलोक है। अबंधकोंके लोकका त्रसंख्यातवाँ भाग भंग है। अथवा सर्वलोक है। त्रांतपके बंधकोंके क्षेत्रके समान सर्वलोक है। अबंधकोंके क्ष्रुं अथवा सर्वलोक भंग है। उद्योतके वंधकोंका क्ष्रुं, त्रबंधकोंका क्ष्रुं वा सर्वलोक भंग है। प्रशस्त विहायोगितके बंधकोंके क्ष्रुं, स्रबंधकोंके क्ष्रुं वा सर्वलोक है।

[ विशेष-श्रन्युत स्वर्गके स्पर्शनकी अपेक्षा कि कहा है, कारण देवोंके प्रशस्त विहायोगित पायो जाती है। प्रशस्तविहायोगितके अबंधक अर्थात् श्रप्रशस्तविहायोगितके बंधक अथवा दोनोंके श्रबंधककी अपेक्षा अधोलोकके ६ राजू तथा ऊर्ध्वके ७ इस प्रकार कि है है । ]

अप्रशस्तविहायोगितके बंधकोंका 🐈, श्रबंधकोंका 👸 वा सर्वेलोक है।

[ चिशेष-सप्तम पृथ्वीके स्पर्शनकी अपेक्षा अप्रशस्तिवहायोगितके बंधकोंके कि हैं। विहायोगित के ख्रबंधकी अपेक्षा लोकाग्रके तिर्यंचोंके स्पर्शनकी दृष्टिसे कि भाग है, कारण एकेन्द्रियके साथ विहायोगितिके बंधका सिन्नकर्षपना नहीं पाया जाता है।]

दोनों विहायोगितके बंधकों के  $\frac{1}{3}$ , अबंधकों के  $\frac{2}{3}$ , वा सर्वछोक है। दो स्वरों में भी इसी प्रकार है। त्रसके बंधकों के  $\frac{1}{3}$ , अबंधकों के  $\frac{2}{3}$ , वा सर्वछोक है। स्थावरके बंधकों के  $\frac{2}{3}$  वा सर्वछोक है। स्थावरके बंधकों के  $\frac{2}{3}$  वा सर्वछोक है। स्थावरके बंधकों के हैं। वादरके बंधकों के  $\frac{2}{3}$  है, अबंधकों के लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वछोक है। सूद्मके बंधकों के छोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वछोक है। अबंधकों के  $\frac{2}{3}$  वा सर्वछोक है। अबंधक नहीं है। पर्याप्तक तथा प्रत्येकके बंधकों का  $\frac{2}{3}$  भाग वा सर्वछोक है। अबंधक नहीं है। पर्याप्तक तथा प्रत्येकके बंधकों का  $\frac{2}{3}$  भाग वा सर्वछोक है। स्रबंधकों के छोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। स्रपर्याप्त, साधारणके बंधकों

सन्वलो । अबंधगा तेरह ० सन्वलो ० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह ० सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । सुभग-आदेज्ज-समचदु ० भंगो । दूभग-अणादेज्ज-हुंडसंठाणभंगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह सन्वलो ० । अबंधगा णित्थ । जसगित्तिस्स बंधगा सत्त-चोइस ० । अबंधगा तेरह ० सन्वलोगो । अज्जस ० बंध ० तेरह ० सन्वलो ० । अबंधगा सत्तचोइस ० । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह ० सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । दो ५ गोदाणं संठाण-भंगो ।

§२९७. पंनिंदियतिरिक्ख-अपज्जत्ता-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक० भयदु० तिण्णिसरीर-वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिण-पंचंतराइगाणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । दोवेदणी० हस्सादि० दोयुगल-थिरादि० ४ बंधगा अबंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो सव्वलोगो वा । दोण्हं पग- १० दीणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० बंधगा खेत्तमंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो सव्वलोगो वा । णवुंस० बंधगा पिडलोमं भाणिद्व्वं । तिण्णि वेदाणं बंधगा लोगस्स असंखे०, सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । इत्थिवेदभंगो दोआयु-मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि०

के लोकका असंख्यातवां भाग, सर्वलोक है। श्रबंधकों के  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है। पर्याप्त अपर्याप्त तथा प्रत्येक साधारणके बंधकों का  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है। श्रबंधक नहीं हैं। सुभग तथा आदेयका समचतुरस्र संस्थानके समान भंग है। दुर्भग, अनादेयका हुंडकसंस्थानके समान भंग है। सुभग, दुर्भग, श्रादेय, अनादेयके बंधकों का  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है। श्रवंधक नहीं हैं। यशःकीर्तिके बंधकों के  $\frac{1}{9}$  है, अबंधकों के  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है। श्रयशःकीर्तिके बंधकों के  $\frac{1}{9}$  ते । अबंधकों के  $\frac{1}{9}$  है। यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके बंधकों के  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है। श्रवंधक नहीं हैं।

[ विशेष-तिर्यंचोंमें तीर्थंकरका बंध न होनेसे यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया है।] दो गोत्रोंके विषयमें संस्थानके समान भंग है।

ृ२९७. पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-लब्ध्यपर्याप्तकों में — प ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्ता, औदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधकों के लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। दो वेदनीय, हास्यादि दो युगल, स्थिरादि ४ युगलके बंधकों-अबंधकोंका लोकके श्रसंख्यातवें भाग वा सर्वलोक है। दोनों प्रकृतियों के बंधकों का लोकका श्रसंख्यातवां भाग, वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। स्नी-पुरुष वेदके बंधकों का क्षेत्र-भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है। श्रबंधकों का लोकके असंख्यातवें भाग वा सर्वलोक भंग है। नपुंसकवेदका प्रतिलोम क्रम है अर्थात् नपुंसकवेदके बंधकों का लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक के असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक के लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधकों का लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है।

<sup>(</sup>१) "पंचिदियतिरिक्षअपज्जचएहि केवडियं खेरां फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जिदिभागो, सव्वलागो वा।" –षट्खं० फो० सू० ३२, ३३।

अंगो॰ छसंघ॰ मणुसाणु॰ आदाउजो॰ दोविहा॰ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज॰ उच्चागोदं च । णवुंसगवेद-भंगो तिरिक्खगदि-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-तिरिक्खाणुपुन्वि-थावर-पज्जत्तापज्ज॰ पर्नेग-साधारण-दूभग-दूसर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । दोआयु॰ छसंघ॰ दोविहा॰ दोसर॰ वंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सन्बलोगो ५ वा । गदि-जादि-संठाण-आणुपुन्वि-तसथावरादिसत्तयुगलदोगोदाणं बंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सन्बलोगो वा । अबंधगा णित्थ । परघादुस्साणं बंधगा अबंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सन्बलोगो वा । उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोहसभागो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो सन्बलोगो वा । एवं बादरजसिगित्त तत्पिड-पक्खं सुहुमं अज्जसिगित्त ।

१० §२९८. एवं मणुसापज्जत्त० सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय-तस-अपज्जत्त-बादरपुढवि० आउ० तेउ० वाउ० बादरवणप्फदि-पत्तेय-पज्जत्ता। णवरि बादरवाउपज्जत्ते जं हि लोगस्स असंखेज्जदिभागो तं हि लोगस्स संखेज्जदिभागो कादव्वो।

§२९९. मणुस० ३-पंचणा० णवदंस० सोलसक्क० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु०

दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु) मनुष्यगति, दोइंद्रियादि चार जाति, हुंडक विना ५ संस्थान, औदारिक श्रंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, उद्योत्रका स्नीवेदके समान भंग है। तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय जाति, हुंडक संस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, दुस्वर, श्रानादेय, नीचगोत्रका नपुंसकवेदके समान भंग है। दो श्रायु, ६ संहनन, २ विहायोगिति, दो स्वरके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है श्रर्थात् सर्वलोक है। श्रवंधकोंके लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वकोक भंग है। गिति, जाति, संस्थान, श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि सप्त युगल, २ गोत्रके बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। परवात, उच्छ्वासके बंधकों-अबंधकोंका लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। उद्योतके बंधकोंका न्यंत्र, अबंधकोंका लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। वादर, यशःकीर्ति तथा इनके प्रतिपक्षी सूद्म और अयशःकीर्ति में इसी प्रकार भंग है।

§२९८. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रस-ऋपर्याप्तक, बादर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, बादर वनस्पति, प्रत्येक, पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भंग है। विशेष, बादर-वायु-कायिक पर्याप्तकोंमें जहां लोकका असंख्यातवां भाग है, वहां लोकका संख्यातवां भाग जानना चाहिये।

§२९९. भनुष्यत्रिक ऋथीत् मनुष्य, पर्याप्त-मनुष्य, मनुष्यनीमें-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय-जुगुष्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायके

<sup>(</sup>१) "मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीमु मिन्छादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सन्वलोगो वा । सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्म असंखेज्जदिभागो सत्तचोद्दसभागा वा देस्णा । सम्मामिन्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखे लोगस्स असंखेज्जदिभागो । सजोगिकेवलोहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखे जजा वा भागा, सन्थलोगा वा ।" -षट्खं० फो० सू० ३४-४१ ।

उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो सन्वलोगो वा । अबंधगा केविलभंगो । भिच्छत्तस्य बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो सत्त्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो सत्त्वोदसभागो वा केविलभंगो । सादवंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो केविलभंगो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो सन्वलोगो वा । असाद-बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो सन्वलोगो वा । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जिद-भागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा केविलभंगो । अवंधगा लोगस्स असंखेजिदि-भागो । इिल्णं वंधगा लोगस्स असंखेजिदि-भागो । इिल्णं वंधगा लोगस्स असंखेजिदि-भागो । हिल्णं वंधगा लोगस्स असंखे० भागो सन्वलोगो वा । अवंधगा केविलभंगो । इत्थिभंगो चदुआयु-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेउन्वि०-आहार०-पंचसंठा० तिण्णि-अंगो० छसंघ० तिण्णि-आणु० आदाव० दोविहा० तस-सुभग० दोसर (१) [सुस्सर०] १० आदे० उच्चागोदं च । णवुंसकवेदभंगो हस्सरिद-अरिदसोग-तिरिक्खगिद-एइंदियजादि-ओरिल० हुडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर-पज्जत्त-अपज्जत्त० पत्तेय० साधारण० थिरा-थिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि वेद-

बंधकोंका लोकका ऋसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। ऋबंधकोंका केवली-भंग है। मिथ्यात्व के बंधकोंका लोकका ऋसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। ऋबंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा नुष्ट अथवा केवली-भंग है।

[ विश्लोष-मिध्यात्वके बंधकोंके मारणांतिक समुद्धात तथा उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन कहा है। (ध० टी॰ फो॰ पृ॰२१७)]

साताके बंधकोंके लोकका असंख्यातवां भाग वा केवली-भंग है। श्रबंधकोंके लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलाक है। असाताके बंधकोंके लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। श्रबंधकोंके लाकका असंख्यातवां भाग वा केवली-भंग है। योनों प्रकृतियोंके बंधकोंका केवली-भंग है। अबंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग है।

### [ विश्रोष-दोनोंके अबंधक अयोगकेवलीकी अवेक्षा असंख्यातवां भाग कहा है । ]

स्वीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका केवली-भंग है। नपुंसकवेदका असाताके समान भंग है। तीनों वेदोंके बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक भंग है। अबंधकोंका केवली-भंग है। चार आयु, तीन गित, ४ जाति, वैक्रियिक, आहारक शरीर, ५ संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, दो स्वर (१) [ सुस्वर ], आदेय तथा उच्चगोत्रका स्वीवेदके समान भंग है। हास्य, रित, अरित, शोक, तिर्यंचगिति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका नपुंसकवेदके समान भंग है। प्रत्येक तथा सामान्यसे भी वेदके समान भंग है।

भंगो। परघादुस्साणं हस्सभंगो। उज्जोवस्स बंधगा सत्तचोहसभागो। अबंधगा केवलिभंगो। एवं वादरजसिगत्ति। सहुम बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो, सन्वलोगो वा। अबंधगा केवलिभंगो। अजसिगत्तिस्स बंधगा लोगस्स असंखेजिदभागो, सन्वलोगो वा। अबंधगा सत्तचोहसभागो केवलिभंगो। दोण्णं पगदीणं बंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो वा। अबंधगा केवलिभंगो। तित्थयरस्स बंधगा खेत्तभंगो। अबंधगा लोगस्स असंखेजिदभागो सन्वलोगो वा। अबंधगा केवलिभंगो।

§३००, देवेसु-धिवगाणं बंधगा अद्य-णव-चोहसभागो वा। अबंधगा णित्थ। थीणगिद्धितिय-अणंताणु० ४ बंधगा अद्य-चोहसभागो वा। अबंधगा अद्य-चोहस-भागो वा। एवं णवुंस० तिरिक्खगिद० एइंदि० हुंडसंठा० तिरिक्खाणु० थावर०

परघात, उच्छ्वासका हास्यके समान भंग है। अर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। श्रवंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा केवली-भंग है। उद्योतके बंधकोंका कुँ है। अवंधकोंका केवली-भंग है। बादर तथा यशःकीर्ति में इसी प्रकार है। सूक्तमके बंधकोंका लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधकोंका केवली-भंग है। अयशःकीर्तिके बंधकोंका लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। अबंधकोंका नुँ वा केवली-भंग है। बादर, सूक्त तथा यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिके बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। श्रवंधकोंका केवली-भंग है। तीर्थंकरके बंधकोंका क्षेत्रवत् भंग है श्रयीत् लोकका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा केवली-भंग है।

§२००. देवोंमें—भ्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंके दूर, दुर भाग है। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातसे परिणत मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानवर्ती देवोंने श्रातीतमें देशोन द्वा भाग स्पर्श किया है। मारणांतिक समुद्घातगत मिथ्यात्वी तथा सासादन सम्यक्त्वी देवोंने नीचे दो राजू तथा ऊपर सात राजु इस प्रकार देश भाग स्पर्श किया है ( धि टी ० फो ० प्र० २२५ )।

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंका  $\frac{2}{3}$  वा  $\frac{2}{3}$  भाग है। अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$  भाग है।

[ विश्लोष-यहां स्त्यानगृद्धि आदिके श्रबंधक सम्यग्मिध्यात्वी, अविरतसम्यक्त्वी जीवोंके विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा विक्रियक समुद्धातकी अपेक्षा ऊपर छह राजू तथा नीचे दो राजू इस प्रकार क्ष्य भाग स्पर्शन है। यह विशेष है कि श्रविरत सम्यक्त्वी देवोंमें मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा भी क्ष्य भाग है। उपपादकी श्रपेक्षा क्ष्येक्षा है । ]

नपुंसकवेद, तियंचगित, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, तिर्यंचानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग,

<sup>(</sup>१) "देवगदीए देवेनु मिण्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीहि केग्डियं खेत्तं फोसिदं ! ल्लांगस्स असंखेज्जदि-भागो, अहुगवचोद्दसभागा वा देसूणा।" -षट्खं० फो० सू० ४२, ४३।

<sup>(</sup>२) ''सम्मामिच्छादिद्वि-अनंजदसम्म।दिद्वीहि केविद्यं खेत्तं फासिदं ! लोगस्स असंखेज्जिदभागो, अद्वचोद्दसभागा वा देस्णा।'' -षट्खं० फो० सू० ४४, ४५।

दूमग-अणादेज णीचागोदं च । मिच्छत्तस्स बंधगा अबंधगा अहणवचोहसभागो वा । एवं उच्चागो० । सादासादबंधगा अबंधगा अहणवचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा अहणव-चोहसभागो वा । अबंधगा णित्थ । एवं हस्सादिदोषुगलं थिरादि-तिण्णियुगलं च । इत्थि० पुरिस० बंधगा अहचोहसभागा । अबंधगा अहणव-चोहसभागो वा । तिण्णं वेदाणं अट्ठणव-चोहस० । अबंधगा णित्थ । इत्थिभंगो दोआयु- ५ मणुसगदि-पंचिदि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छसंघ० मणुसाणु० आदाव० दोवि-हाय० तस-सभग-आदेज ० दोसर० तित्थयर० उच्चागोदं च । एवं ५त्रेगेण साधारणेण वि वेदभंगो । णवरि आयुभंगो छसंघ० दोविहाय० दोसर० ५त्रेगेण साधारणेण वि । एवं सन्वदेवाणं अप्पप्णो फोसणं कादव्वं ।

अनादेय तथा नीचगोत्रका इसी प्रकार है। मिथ्यात्वके बंधकों अबंधकोंका कि वा कि है। इसी प्रकार उच्चगोत्रमें भी है। साता-श्रसाताके बंधकों अबंधकोंका कि वा कि भाग है। दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंका कि वा कि भाग है। श्रबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-देवोंमें आदिके चार गुणस्थान ही होते हैं श्रातः अयोगकेवलीमें अबंध होनेवाले इन साता-असाता युग्मका श्राबंधक यहां नहीं कहा है। असाताका प्रमत्तसंयत तक तथा साताका सयोगी जिन पर्यन्त बंध होता है इसी कारण देवोंमें इनके अबंधक नहीं हैं।]

हास्यादि दो युगल तथा स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार है । स्त्रीवेद, पुरुपवेदके बंधकोंके वर्ष्ठ है । अबंधकोंके देख वा वैद है । तीनों वेदोंके बंधकोंका देख वा वैद है । अवंधक नहीं हैं ।

[ विशेष -जब देवोंमें वेदोंके श्रबंधक नहीं है, तब स्त्रीवेद, पुरुषवेदके श्रबंधकोंका तात्पर्य नपुंसकवेदके बंधकोंसे है। नपुंसकवेदका बंध मिध्यात्वी जीवोंके ही होगा श्रतः उनके 🖓 वा क्षेत्र कहा है।

तिर्यंच-मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाति, ५ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, ६ संह-नन, मनुष्यानुपूर्वी, त्रातप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, आदेय, दो स्वर, तीर्थंकर श्रौर उच्चगोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग है। अर्थात् बंधकोंके क्षित्र तथा अबंधकोंके क्षित्र वा क्षित्र है। इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणसे भी वेदोंके समान भंग जानना चाहिए। विशेष, छह संहनन, दो विहायोगिति, दो स्वरका प्रत्येक तथा साधारणसे दो आयु (तिर्यंच-मनुष्यायु) के समान भंग जानना चाहिए।

इस प्रकार सर्वदेवोंमें अपना-अपना स्पर्शन निकाल लेना चाहिए।

[ विश्लोष—भवनित्रकमें मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग,  $\frac{3}{9}$  ,  $\frac{2}{18}$  ,  $\frac{2}{18}$  भाग है । ये विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कपाय, विक्रियापदके द्वारा उपरोक्त लोकका स्पर्शन करते हैं । मेस्तलसे दो राजू नीचे तथा सौधर्मस्वर्गके विमान-ध्वजदंड

<sup>(</sup>१) 'भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवेसु मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहीहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असखेजजादभागो, अद्धुद्वा वा अद्वणवचोद्दसभागा वा देस्णा।'' -षट्खं० फो० सू० ४६-४७।

पर्यन्त ऊपर के से स्वयमेव विहार करते हैं। ऊपरके देवोंके प्रयोगसे कि तथा मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा ऊपर सात तथा नीचे दो, इस प्रकार के स्पर्शन करते हैं। सम्यग्मिश्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि देवोंमें अतीत-अनागत कालकी अपेक्षा है वा कि माग स्पर्शन है। सौधर्मद्विकके देवोंका विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कवाय, वैकियिकपदकी दृष्टिसे आदिके दो गुणस्थानोंमें कि है। मारणान्तिकपदसे परिणत उक्त गुणस्थानोंमें के माग है। उपपादकी अपेक्षा है है। मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमें कि है। अविरत सम्यक्त्वीके मारणांतिककी अपेक्षा है है। मिश्र तथा उपपादकी अपेक्षा है है।

असनत्कुमारादि पांच कल्पोंमें स्वस्थान स्वस्थानपद्परिण्यत देवोंने अतीतकालमें लोकका स्रसंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। वर्तमानकालकी अपेक्षा भी लोकका स्रसंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा किया है। उपपाद परिणत सनत्कुमार, माहेन्द्र कल्पवासी देवोंने देशोन कि , ब्रह्म ब्रह्मोत्तर-वासी देवोंने देशोन कि । उपपाद परिणत सनत्कुमार, माहेन्द्र कल्पवासी देवोंने देशोन कि , ब्रह्म ब्रह्मात्तर-वासी देवोंने कि । जातर-कापिष्ठवासी देवोंने कि । विशेष, मिश्रगुणस्थानवर्ती देवोंके मारणांतिक तथा उपपाद पद नहीं होते हैं। अ आनत, प्राणत, आरण, अच्युतवासी देवोंका विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा देशोन कि भाग स्पर्शन है। मिश्रगुणस्थानमें मारणांतिक तथा उपपादपद नहीं होते हैं। स्रानत-प्राणत-कल्पके उपपाद परिण्यत स्रसंयत सम्यग्दृष्टि देवोंने देशोन कि । कारण वैरी देवोंके सम्बन्धसे सर्व द्वीपसागरोंमें विद्यमान असंयत-सम्यग्दृष्टि तथा संयतासंयत तिर्यंचोंका आरण-अच्युतकल्पमें उपपाद पाया जाता है। नव मैवेयकवासी देवोंका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्त लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्शन है। अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त असंयत सम्यक्त्वी देवोंके स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणांतिक उपपादरूप परिणमनकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्शन है।

<sup>(</sup>१) "सम्माभिन्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्यीहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेर्जादभागो, अद्धुद्वा वा अद्वनोद्सभागा वा देसणा।"—षट्खं० फो० सू० ४८-४९।

<sup>(</sup>२) ''सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वित्ति देवोघं।''-सू० ५०।

<sup>(</sup>३) ''सणक्कुमारप्पहुंडि जाव सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिन्छादिद्विप्पहुंडि जाव असंजदसम्मा-दिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोद्दसमागा वा देसूणा ।''—सू० ५१,५२।

<sup>(</sup>४) "आणद जाव आरणच्चुदकप्पवासियदेवेसु मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजजिद्मागो । छ चोद्दसभागा वा देख्णा फोसिदा । णवगेवेजजिमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजिदिभागो । अणुदिस जाव सन्वट्ठिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजिदिभागो ।" —सू० ५३-५६।

§३०१. एइंदिएसु-धुविगाणं बंधगा सव्यलोगो । अबंधगा णित्थ । सादासाद-बंधगा अबंधगा सव्यलोगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्यलोगो । अवंधगा णित्थ । एवं सव्याणं वेदणीयभंगो । णवरि मणुसायुवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो, सव्य-लोगो वा । अबंधगा सव्यलोगो । तिरिक्खायुवंधगा अबंधगा सव्यलोगो । दोण्णं आयुगाणं बंधगा अबंधगा सव्यलोगो । एवं छसंघ० ओरालि० अंगो० परघादुस्सास- प आदाउज्जोव-दोविहाय-दोसर० ।

§३०२. एवं सव्वसुहुम-एइंदिय-पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फदि-णिगोद एदेसि० सव्वसुहुमाणं च।

§२०२. वादरेइंदिय-पज्जत्ताअपज्जत्त-धिवगाणं बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा णित्थ। सादासाद-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो। दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो। १० अबंधगा णित्थ। एवं चदुणोकसा० परघादुस्सा० थिराथिरसुभासुभाणं। इत्थि० पुरिस० बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो। अबंधगा सव्वलोगो। णवुंस० बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा लोगस्स संखेजिदिभागो। एवं इत्थिभंगो तिरिक्खायु-चदुजादि-पंचसंठा० ओरालि०

§३०१. एकेन्द्रियोंमें— ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधक नहीं है।

[ विशोष—स्वस्थान-स्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणांतिक तथा उपपादकी श्रपेक्षा एकेन्द्रिय जीवोंने अतीत अनागत कालमें सर्वलोक स्पर्श किया है। ( ध० टी० फो० सू० २४० ) ]

साता-असाताके बंधकों-अबंधकोंका स्पर्शन सर्वलोक है। दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वलोक स्पर्शन है। अबंधक नहीं है। इस प्रकार सर्व प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग है। विशेष, मनुष्यायुके बंधकोंका लोकका ऋसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक स्पर्शन है। अबंधकोंका सर्वलोक है। तिर्यंचायुके बंधकों-अबंधकोंका सर्वलोक है। तिर्यंचायुके बंधकों-अबंधकोंका सर्वलोक है। होनों श्रायुके बंधकों-अबंधकोंका सर्वलोक है। छह संहनन, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगित तथा दो स्वरमें इसी प्रकार भंग है।

§३०२. सर्वसूद्रम एकेन्द्रियोंमें इसी प्रकार है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, इनके सर्वसूद्रम भेदोंमें भी इसी प्रकार है ।

§३०३. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों में — धुव प्रकृतियों के बंधकों के सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। साता-असाताके बंधकों-अबंधकों के सर्वलोक स्पर्शन है। दोनों प्रकृतियों के बंधकों के सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। हास्पादि चार नोकषाय, परघात, उच्छ्वास, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अञ्चभमें इसी प्रकार जानना चाहिए। स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बंधकों के लोकका असंख्यातवां भाग, अबंधकों के सर्वलोक है। नपुंसकवेदके बंधकों के सर्वलोक है तथा

<sup>(</sup>१) ''इंदियाणुत्रादेण एइंदिय बादर-सुहुम-पज्जतायज्ञत्तएहि केवडिय खेत्तं फोसिदं ? सञ्बलोगो ।'' –षटखं० फो० सू० ५७।

<sup>(</sup>२) ''बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणप्पदिकाइय-वित्रेयसरीरपज्जत्तपृहि केवडियं खेतं पोसिदं ? लोगस्य असंखेज्जदिम गो सञ्जलोगो वा।'' -सू० ६७-६८।

अंगो० छसंघ० आदा० दोविहाय० तस-सुभग-दोसर-आदेज्ज० । णचुंसक-भंगो एइंदिय हुंडसंठा०-थावर-दूभग-अणादेज्ज० । मणुसायु-बंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा लोगस्स संखेज्जिदिभागो सव्वलोगो वा । दो-आयु-बंधगा लोगस्स संखेज्जिदिभागो । अबंधगा लोगस्स संखेज्जिदिभागो । अवंधगा लोगस्स संखेज्जिदिभागो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जिदिभागो । मणुस-गिद्वंधगा हिंगम्स । असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णित्थ । एवं दो-आणु० दो-गोदाणं । उज्जोवस्स बंधगा लोगस्स संखेज्जिदिभागो, सत्तचोहसभागो वा । अबंधगा सव्वलोगो । एवं बादर-जस० । पज्जिन-अवज्जत्त-पत्तेगं साधारणं वेदणीय-भंगो । सुहुम-अज्जस० बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स संखेज्जिदभागो, सत्तचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स सखेज्जिदभागो, सत्तचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स सखेज्जिदभागो, सत्तचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सव्वलोगो । अवंधगा लोगस्स सखेज्जिदभागो, सत्तचोहसभागो वा । दोण्णं पगदीणं वंधगा सव्वलोगो । अवंधगा लिथ । एवं वादर-वाउ० अपज्जित्ता । बादर-पुढिवि-आउ० तेउ० तेसिं च अपज्जित्ता बादर-वणप्फिदि-णिगोद-पज्जित्ता-अपज्जता बादर-वणप्फिदि०

अबंधकोंके लोकका संख्यातवां भाग है। तिर्यंचायु, चार जाति, पांच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर तथा आदेयमें स्त्री-वेदका भंग जानना चाहिए । एकेन्द्रिय, हुंडकसंस्थान, स्थावर, दुर्भग तथा स्रानादेयमें नपुंसक-वेदका भंग जानना चाहिए । मनुष्यायुके बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग है । श्रर्बंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। मनुष्य-तिर्यंचायुके बंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग है। अबंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। छह संहनन, दो विहायोगित तथा दो स्वरमें इसी प्रकार है। तियंचगितके बंधकोंके सर्वलोक है। अबंधकोंके लोकका असंख्यातवां भाग है। मनुष्यगतिके बंधकोंके [लोकका] असंख्यातवां भाग है, अबंधकोंके सर्वलोक है । दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंके सर्वलोक है । अबंधक नहीं है । मनुष्य-तिर्यंचानुपूर्वी तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार है। उद्योतके बंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग वा 👸 भाग है। श्रवंधकोंके सर्वलोक है। बादर तथा यशःकीर्तिमें इसी प्रकार जानना चाहिए। पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणमें वेदनीयके समान भंग है। सूच्म तथा श्रयशःकीर्तिके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग वा 🖏 है। बादर-सूद्दम तथा यशःकीर्ति-अयशःकी तके वंधकोंका सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। बादर वायुकायिक, बादरवायुकायिक अपर्याप्तकों में इसी प्रकार है। बादर पृथ्वीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजकायिक, बादर-पृथ्वीकायिक-अपर्याप्तक, बाद्र-अप्कायिक ऋपर्याप्तक, बाद्र-तेजकायिक-अपर्याप्तक, बाद्र . वनस्पतिकायिक, बादर निगोद, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक, बादर वनस्पतिकायिक-श्रपयीप्तक, बादर निगोद पर्याप्तक, बादर-निगोद-अपर्याप्तक, बादर वनस्पति प्रत्येक, बादर वनस्पति प्रत्येक

<sup>(</sup>१) ''बादरवाउपज्जचएहि केविडयं खेतं फोसिदं ? लोगस्स संखेज्जिदिभागो । सव्वलोगो वा ।''-षट्खं० फो० सू० ६९, ७२ । (२) ''मारणंतियउववादपरिणदेहि सव्वलोगो फोसिदो । एवं बादर तेउकाइयपज्ज-चाणं पि वच्चवं । णविर वेउिव्वयस्य तिरियलोगस्स संखेजिदिभागो वच्च्वो ।'' -ध० टी० फो० पु० २५२ ।

पत्तेय तस्सेव अपजत्तवादरएइंदियभंगो । णवरि यं हि लोगस्स संखेजदिभागो तं हि लोगस्स असंखेजदिभागो कायव्वो ।

§३०४. पंचिंदिय-तस-तेंसि पजता-पंचणा० छदंस० अट्ठक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत बंधगा लोगस्स असंखेजिदिभागो, अट्ठ-तेरह-चोद्दसभागो वा सन्वलोगो वा । अबंधगा केविलभंगो । श्रीणिगिद्धि० ३ अणंताणु० ४ ५ बंधगा अट्ठतेरह०, सन्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो केविलभंगो । [साद० बंधगा अट्ठ-तेरह-चोद्दस० केविल-भंगो । ] अबंधगा अट्ठ-तेरह० सन्वलोगो वा । असाद-बंधगा अट्ठ-तेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह-चोद्दस० केविलभंगो । दोण्णं बंधगा अट्ठतेरह० चोद्दसभागो केविल-भंगो । दोण्णं अबंधगा

अपर्याप्तमें बादर एकेन्द्रियके समान भंग है। विशेष, जहाँ लोकका संख्यातवां भाग है, वहाँ लोकका असंख्यातवां भाग करना चाहिए।

\$३०४. 'पंचेन्द्रिय, त्रस, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस-पर्याप्तकोंमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, आठ कषाय, भय-जुगुप्सा, तंजस-कार्भाण, वर्ण ४, ऋगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक लोकके ऋसंख्यातवें भाग, क्रि, क्रेरे वा सर्वलोकका स्पर्शन करते हैं। ऋबंधकोंका केवली-भंगहै। स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंका क्रि वा सर्वलोक है। अबंधकोंके क्रि भाग वा केवलीके समान भंग जानना चाहिए।

[ विशेष—विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय श्रौर वैक्रियिक समुद्धातकी अपेष्ता ज्ञानावरगादिके बंधकोंका स्पर्शन के हैं, कारण मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू प्रमाण स्पर्शन
है। मारणांतिक तथा उपणदकी श्रपेक्षा सर्वलोक है। सप्तम प्रथ्वीके नारकीने मारणांतिक कर
मध्यलोकको स्पर्श किया, पश्चात् मध्यलोकमें जन्म धारण कर श्रनंतर लोकाममें जाकर बादर
प्रथ्वीकायिक श्रादिके रूपमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ६ तथा ७ = के राजू स्पर्शन हुआ।
अबंधकोंमें केवली-भंग लोकका श्रमंख्यातवाँ भाग प्रमाण, अथवा प्रतर समुद्धातकी अपेक्षा
असंख्यात बहुभाग एवं लोकपूरणकी श्रपेक्षा सर्वलोक प्रमाण है। स्त्यानगृद्धिन्नक तथा
अनंतानुबंधी ४ के अबंधक सम्यक् मिध्यात्वी तथा अविरतसम्यक्त्वी जीवोंकी अपेक्षा
क्षंत्र है, कारण ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू प्रमाण स्पर्शन विहारवत् स्वस्थान, वेदना,
कषाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा कहा है। मिश्रगुणस्थानमें मारणांतिक समुद्धात नहीं होता है (ध० टी० फो० प्र० १६७)]

[ साता वेदनीयके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा केवली-भंग है । ] अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा सर्वलोक है । श्रासाताके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा केवली-भंग है । दोनोंके अबंधकोंका लेक श्रासंख्यातवें भाग है ।

<sup>(</sup>१) 'पंचिदिय-पंचिदियपञ्जचएसु मिष्छादिट्ठाहि केविडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्बिद-भागो । अट्ठचोद्दसभागा देसूणा, सव्वलोगो वा। सासणसम्मादिट्टिप्पहुढि बाव अजोगिकेविष्ठित्ते ओषं।'' -षट्खं० फो० सू० ६०, ६२।

<sup>&</sup>quot;तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिन्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेविलित्त ओघं।" -सू० ७२।

लोगस्स असंखेजजिदभागो । भिच्छत्तस्स बंधगा अट्ठतेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० केवलिभंगो । अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा अट्ठतेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा छचोइसभागो केवलिभंगो । इत्थि० पुरिस० बंधगा अट्ठ-बारह० । अबंधगा अट्ठतेरह० केवलिभंगो । णवुंस० बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठवारह० केवलिभंगो । तिण्णि वेदाणं बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभगो । इत्थिभंगो पचसंठा० छस्संघ० सुभग-दोसर-आदे० । णवुंस-कभगो हुंडसठा० दूभग० अणादे० । साधारणेण वेदभंगो । णविर संघडणसरणा-माणं बंधगा अट्ठ-बारह-चोट्दसभागो वा । अबंधगा अट्ठणव-चोट्दस० सव्वलोगो वा । इस्सरदि-अरदि-सोग-बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-तेरह० भागो, केवलिभंगो । चदुण्णं बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । एवं थिराथिरसुभासुभ० दो-आयु तिण्णिजादि । आहारदुगं खेत्तभंगो । अबंधगा अट्ठतेरह० केवलिभंगो । दो-आयु० मणुसगदि-आदाव-तित्थय०

[ विशेष-दोनोंके अबंधक अयोगकेवलीका स्पर्शन लोकका ऋसंख्यातवाँ भाग कहा है। (१७०)] मिध्यात्वके बंधकोंका क्रि, क्रिडे वा सर्वलोक है। अबंधकोंका क्रि, क्रिडे वा केवली-भंग है। ऋप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका क्रि, क्रिडे वा सर्वछोक है। अबंधकोंका क्रि वा केवछी-भंग है।

[ विशेष—अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक देशसंयमीके अच्युत स्वर्ग पर्यन्त मारणांतिककी अपेक्षा  $\frac{e}{98}$  कहा है। ( ध० टी० फो० प्र० १७० ) ]

स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंका 😽, 🎎 है। अबंधकोंका 😽, 🖏 वा केवली-भंग है।

[ विशेष—मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार 😽 है। ७ वीं पृथ्वीका नारकी मारणांतिक कर मध्यलोकका स्पर्श करता है, मरण कर वहाँ उत्पन्न हुन्ना, पश्चात् श्राच्युत स्वर्गका स्पर्शन किया, इस प्रकार 👯 राजू स्त्री-पुरुषवेदके बंधकोंके हुए।]

नपुंसकवेदके बंधकोंका कु, कु विशेष सर्वलोक है। अबंधकोंका कु, कु वा केवलीभंग है। तीनों वेदोंके बंधकोंका कु, कु वा सर्वलोक है। अबंधकोंका केवली-भंग है। ५ संस्थान, ६ संहनन, सुभग, दो स्वर, श्रादेयका स्त्रीवेदके समान भंग है। हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेयका नपुंसक वेदके समान भंग है। इनका सामान्यसे वेदके समान भंग है। विशेष, संहनन, स्वर नामक प्रकृतियोंके बंधकोंका कु, कु भाग है, अबंधकोंके कु, कु वा सर्वलोक भंग है।

[ विशेष–तीसरी पृथ्वीमें विक्रिया द्वारा पहुँचा हुआ देव मारणांतिक द्वारा छोकामका स्पर्श करता है इस प्रकार कुँठ भाग होता है।]

हास्य-रित, ऋरित-शोकके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक स्पर्श है । अबंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा केवली-भंग है । सामान्यसे हास्यादि ४ के बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । ऋबंधकोंका केवली-भंग है । स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, दो आयु तथा ३ जातिमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

त्र्याहारकद्विकमें क्षेत्रके समान भंग है । त्र्यर्थात् लोकका श्रसंस्थातवाँ भाग है । अबंधकोंका र्दंह, हैहें वा केवली-भंग है । दो आयु, मनुष्यगति, आतप तथा तीर्थंकरके बंधकोंका बंधगा अट्ठचोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठ-तेरह० केविलिभंगो । चदु-आयुबंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । दोगिद-बंधगा छच्चो-द्दस० । अबंधगा अट्ठतेरह० केविलिभंगो । तिरिक्खगिद बंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-वारह० केविलिभंगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा अट्ठ-तेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा केविलिभंगो । एवं आणुपुव्वीणं । एइंदिय० बंधगा अट्ठ- ५ णव-चोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-णवचोद्दस० केविलिभंगो । पंचिदि० बंधगा अट्ठ-वारह० । अबंधगा अट्ठ-णवचोद्दस० केविलिभंगो । पंचण्णं जादीणं बंधगा अट्ठ-वारह० । अबंधगा अट्ठ-णवचोद्दस० केविलिभंगो । पंचण्णं जादीणं बंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा बारस० केविलिभंगो । वेउिव्वय० बंधगा बारह० । अबंधगा अट्ठतेरह० केविलि-भंगो । दोण्णं बंधगा धुविगाणं भंगो । ओरालि० अंगो० १० अट्ठवारह-चोद्दस० । अबंधगा अट्ठतेरह० केविलिभंगो । दोण्णं वंधगाणं अट्ठवारहभागो । अबंधगा अट्ठतेरह० केविलिभंगो । दोण्णं वंधगाणं अट्ठवारहभागो । अवंधगा अट्ठलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह० केविलभंगो । दोण्णं वंधगाणं अट्ठवारहभागो । सव्वलोगो वा । अवंधगा केविलिभंगो । उज्जोवस्स वंधगा अट्ठतेरह० । अवंधगा अट्ठतेरहभागो केविलिभंगो । उज्जोवस्स वंधगा अट्ठतेरह० । अवंधगा अट्ठतेरहभागो केविलिभंगो । उज्जोवस्स वंधगा अट्ठवारहभागो । अवंधगा अट्ठतेरहभागो केविलिभंगो । पस्वादुस्सा० वंधगा अट्ठवारहभागो । अवंधगा अट्ठतेरहभागो

 $\frac{4}{3}$  हैं। अबंधकोंका  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा केवलीभंग है। चार आयुके बंधकोंका  $\frac{4}{3}$  है, अबंधकोंका  $\frac{4}{3}$  वा सर्वलोक है। नरकगित-देवगितके बंधकोंका  $\frac{4}{3}$  है; अबंधकोंके  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा केवली भंग है। तिर्यंचगितके बंधकोंका  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंका  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा केवली-भंग है। चारों गितके बंधकोंका  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$  वा सर्वलोक है, अबंधकोंमें केवली-भंग है। आनुपूर्वियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

एकेन्द्रियके बंधकोंका  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंके  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा केवली-भंग है। पंचेन्द्रियके बंधकोंका  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। श्रबंधकोंका  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा केवली-भंग है। पंचजातियोंके बंधकोंके  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है, अबंधकोंके केवली-भंग है। श्रौदारिक शरीरके बंधकोंके  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। श्रबंधकोंके  $\frac{1}{2}$  वा केवली-भंग है।

[ विशोष-श्रौदारिक शरीरके श्रबंधकों अर्थात् वैक्रियिक शरीरके बंधकोंके मेरुललसे ऊपर अच्युत पर्यन्त ६ राजू तथा सप्तम पृथ्वी पर्यन्त ६ राजू, इसी प्रकार नेर्ड हैं।]

वैक्रियिक शरीरके बंधकोंके  $\frac{1}{4}$  श्र बंधकोंके  $\frac{1}{4}$  ते ते वा केवली-भंग है। दोनोंके बंधकोंके  $\frac{1}{4}$  लोकका श्र संख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक स्पर्शन ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंके समान है। अबंधकोंके केवली-भंग है। श्रोदारिक श्रंगोपांगके बंधकोंका  $\frac{1}{4}$  है । अबंधकोंका  $\frac{1}{4}$  ले है । अबंधकोंका  $\frac{1}{4}$  है । या केवली-भंग है । परघात, उच्छ्वासके बंधकोंका  $\frac{1}{4}$  है है । श्रवंधकोंका  $\frac{1}{4}$  ले है । श्रवंधकोंका के केवली-भंग जानना चाहिए । उद्योतके बंधकोंका  $\frac{1}{4}$  है है ; श्रवंधकोंका  $\frac{1}{4}$  ले है वा केवली-भंग है । प्रशस्त विहान

तेरह० केवलिभंगो । दोण्णं बंधगा अट्ठबारहभागो० । अबंधगा अट्ठ-णव-चोद्दस० केवलिभंगो । तसबंधगा अट्ठबारह० । अबंधगा अट्ठणवचोद्दस० केवलिभंगो । थावर-बंधगा अट्ठ-णव-चोद्दस० सन्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठ-वारह० केवलिभंगो । दोण्णं बंधगा अट्ठ-तेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । बादर-वंधगा अट्ठ-तेरह० । अबंधगा केवलिभंगो । पज्जत्तपत्तेय० बंधगा अट्ठ-तेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । सहुम-अपज्जत्त-साधारणबंधगा लोगस्स असंखेजिदिमागो सन्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० केवलभंगो । बादर-सहुम-बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । जसगित्ति उज्जोव (१) बंधगा, अज्जस० बंधगा अट्ठ-तेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । उच्चागोदं मणुसा-युभंगो । णीचागोदं बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा केवलिभंगो । उच्चागोदं मणुसा-युभंगो । णीचागोदं बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा वा । अबंधगा अट्ठचोइस० केवलिभंगो ।

योगित, स्रप्रशस्तविहायोगितके बंधकोंका र्रंह, हैहै । अबंधकोंका र्रंह, हैहै वा केवली-भंग है। दोनोंके बंधकोंका र्रंह, हैहै । स्रबंधकोंका र्रंह, हैहै वा केवली-भंग है।

[ विशेष—एकेन्द्रिय जातिके साथ विहायोगितका सिन्नकर्ष नहीं पाया जाता है ऋतः विहायोगितिद्विक के अबंधकों के मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजूकी अपेक्षा क्रितल से ऊपर सात राजू तथा नीचे दो राजू, इस प्रकार क्रिक भाग जानना चाहिए।]

त्रसके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा केवली-भंग है । स्थावरके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा केवली-भंग है । दोनोंके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$  अथवा सर्वलोक हैं । श्रबंधकोंका केवली-भंग है । बादरके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$  वा केवली-भंग है । पर्याप्त, प्रत्येकके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंका केवली-भंग है । पर्याप्त, प्रत्येकके बंधकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । श्रबंधकोंके केवली-भंग है । स्थारणके बंधकोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वलोक है । श्रबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  श्रबंधकोंके केवली-भंग है । यशःकीर्ति, उद्योत (?) के बंधकों, श्रयशःकीर्तिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंके केवली-भंग है । यशःकीर्ति, उद्योत (?) के बंधकों, श्रयशःकीर्तिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंके केवली-भंग है । यशःकीर्ति, उद्योत (?) के वंधकों, श्रयशःकीर्तिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक भंग है । अबंधकोंके केवली-भंग है ।

[ विशेष-यहाँ यशःकीर्तिके साथ उद्योतका पाठ अधिक प्रतीत होता है । कारण परघात, उच्छवासके बंधकोंके अनंतर उद्योतका वर्णन किया जा चुका है । ]

उच्चगोत्रका मनुष्यायुके समान भंग है श्रर्थात् लोकका श्रसंख्यातवाँ भाग, क्रि वा सर्वलोक है, श्रबंधकोंका सर्वछोक है। नीच गोत्रके बंधकोंका क्रि, वैहे वा सर्वछोक है। श्रबंधकोंके क्रि वा केवछी-भंग है।

<sup>(</sup>१) ''पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जचएमु मिन्छादिद्दीहि केविडयं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्निदिभागो । अहुचोद्दसभागा देस्एा, सन्बलोगो वा ।" –षष्ट्खं० फो० सू० ६०, ६१ ।

§३०५, एवं पंचमण० पंचवचि०। णवरि केवितिमंगो णित्थ। वेदणीयस्स अबंधगा णित्थ। काजोगि-ओघो। णवरि वेदणी० अबंधगा णित्थ।

§३०६. ओरालियकाजोगीसु-पंचणा० छटंसणा० अट्ठकसा० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं वंधगा सन्वलोगो। अबंधगा लोगस्स असंखेजजिदभागो। सेसाणं तिरिक्खोघो कादन्वो। णवरि अबंधा (धगा) धुविगाणं भंगो। ५

§३०७. आयु-संघडण-विहायगिदसरं मोत्तूण । ओरालियमिस्सवेगुव्वियमिस्स-आहार० आहारमिस्स खेत्तभंगो । णविर ओरालियमिस्स-मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्जिदभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा सव्वलोगो ।

§३०८. वेगुव्विय-काजोगीस-पंचणा० छदंस० बारसक० भयदु० ओरालि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु०४ वादर-पञ्जत्त० पत्तेय-णिमिण-पंचंतराइगाणं बंधगा १०

§३०५. पंच मन, पंच वचनयोगियोंमें—इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ केवली-भंग नहीं है। वेदनीयके अबंधक नहीं है। काययोगीमें—ओघके समान है। यहाँ वेदनीयके अबंधक नहीं हैं।

\$३०६ औदारिक काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरण ४ तथा संज्वलन ४ रूप कषायाष्ट्रक, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, त्र्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके वंधकोंके सर्वलोक है । अवंधकोंके लोकका असंख्यातवाँ भाग है । शेष प्रकृतियोंका तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, अवंधकोंमें ध्रुव प्रकृतियोंका भंग जानना चाहिए।

§३०७. २औदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, श्राहारक, श्राहारकमिश्रमें—आयु, संहनन, विहायोगित, दो स्वरको छोड़कर रोप प्रकृतियोंका क्षेत्रके समान छोकका असंख्यातवाँ भाग जानना चाहिए। विशेष, श्रोदारिक मिश्र काययोगमें—मनुष्यायुके बंधकोंका छोकका असंख्यातवाँ भाग वा सर्वछोक स्पर्शन है। अबंधकोंके सर्वछोक है।

§३०८. ³वैक्रियिक काययोगियोंमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ऋप्रत्याख्यानावरणादि १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ऋौदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक,

<sup>(</sup>१) ''ओरालियकायजोगीसु मिन्छादिहो ओध (सन्नलोगो)। पमचसंबदपहुडि जाव सजोगि-केवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं! लोगस्स असंखेज्जदिभागो।'' –षट्खं० फो० सू० ८१–८७।

<sup>(</sup>२) ''वेउन्त्रियमिस्सकायजोगीसु मिन्छादिहीसासणसम्मादिही-असंषदसम्मादिहीहि केविडयं खेतं पोसिदं ? छोगस्स असंखेज्जिदभागो।'' —सू० ९४।

<sup>&#</sup>x27;'आहारकायजोगि-आहारभिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो ।" -सू० ९५ । ''ओरालिमिस्सकायजोगीसु लिच्छादिही ओषं ।" -सू० ८८ ।

<sup>&</sup>quot;सासगसम्माइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोगस्स असंखेष्ज्रादि-भागो।" —सू० ८९।

<sup>(</sup>३) ''वेउिव्यकायजोगीसु मिन्छादिट्ठीहि केविष्ठयं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जिद्भागो । अद्देतेरहचोद्दसभागा वा देस्णा ।" सू०-५० ।

अट्ठ-तेरहभागो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि० ३ मिच्छत्त० अणंताणु० ४ बंधगा अट्ठतेरह० । अबंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो । णविर मिच्छत्तस्स बंधगा अट्ठतेरह० । अबंधगा अट्ठतेरह० । अबंधगा णित्थ । एवं हस्सादि-दोयुगलं, थिरादि-तिण्णियुगलं । इत्थि० पुरिसवेदाणं ५ बंधगा अट्ठवारहभागो । अबंधगा अट्ठतेरहभागो । णवुंसग-वेदस्स बंधगा अट्ठ-तेरहभागो । अबंधगा अट्ठ-वारहभागो । तिण्णि वेदाणं अट्ठतेरहभागो । अबंधगा णित्थ । इत्थिभंगो पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छसंघ० सुभग० आदेज्ज० । णवुंसगवेदभंगो हुंडसंठा० दूमग० अणादे० । साधारणेण वेदभंगो । दोआयु० मणुसग० मणुसाणु० आदावं तित्थयरं उच्चागोदं बंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो । १० अबंधगा अट्ठतेरहभागो । तिरिक्खगदि—तिरिक्खाणु० णीचागोदं बंधगा अट्ठ-

निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधकोंका 📆 ५३ है। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष—मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगियोंने विद्वारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिकसमुद्धात पद परिणत जीवोंने ऊपर ६ राजू तथा मेरुतलसे नीचे २ राजू इस प्रकार  $\frac{4}{9}$  भाग स्पर्श किया है। मारणांतिक समुद्धातकी श्रपेक्षा ऊपर ७ तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार  $\frac{4}{9}$  भाग स्पर्श किया है। ( ध० टी० फो० टी० २६६)]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंका र्न्छ, नैहै है, अबंधकोंका र्न्छ है। विशेष, मिथ्यात्वके बंधकोंका र्न्छ, नैहें है।

[ विशेष—स्त्यानगृद्धित्रिकादिके त्र्रबंधक सम्यग्मिध्यादृष्टि तथा अविरत सम्यक्तवी विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणांतिक परिणत जीवोंके क्ष्र स्पर्शन किया है। मिश्र गुणस्थानमें मारणांतिक नहीं है। ( ध० टी० फो० प्र० २६७ )]

साता, असाताके बंधकों अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । दोनोंके बंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । अबंधक नहीं है । हास्य-रित, अरित-शोक, स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार जानना चाहिए । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अवंधक नहीं हैं । ५ संस्थान, औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, सुभग, आदेयमें स्त्रीवेदका भंग है । हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनादेयमें नपुंसकवेदके समान भंग है । सामान्यसे वेदके समान भंग है । मनुष्यत्रियंचायु, मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थंकर तथा उच्चगोत्रके बंधकोंका  $\frac{1}{48}$  है, अबंधकोंका  $\frac{1}{48}$  भग है ।

[ विशेष-वैक्रियिक काययोगी श्रविरतसम्यक्त्वी विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रि-यिक तथा मारणांतिक समुद्घात द्वारा ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू, इस प्रकार क्ष्य स्पर्शन करता है। तीर्थं कर आदि प्रकृतियों के अबंधक मिध्यात्वी जीवने मेरुतलसे नीचे ६ राजू तथा ऊपर ७ राजू इस प्रकार क्ष्य भाग स्पर्श किया है।]

तियंचगति, तिर्यंचानुपूर्वी तथा नीचगोत्रके बंधकोंके ぢ, 🕏 भाग है । अबंधकोंके

तेरहमागो । अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । दोण्णं बंधगा अट्ठतेरह० भागो । अबंधगा णित्थ । एवं दोण्णं आउ० (ण०) (१) दोगोद० । एइंदि० बंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठबारहभागो । पंचिंदियबंधगा अट्ठबारह० । अबंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो । दोण्णं बंधगा अट्ठतेरहभागो । अबंधगा णित्थ । एवं तस-थावर० । उज्ञोव-बंधगा-अबंधगा अट्ठतेरह-चोद्दसभागो वा । पसत्थिव० ५ बंधगा अट्ठबारह० । अबंधगा अट्ठ-तेरहभागो । अप्पसत्थिव० बंधगा अट्ठ-वारहभागो । अबंधगा अट्ठ-वारहभागो । अबंधगा अट्ठ-वारहभागो । अबंधगा अट्ठचारहभागो । अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । एवं ओरालिय० अंगो० छसंघ० (१) दोसर० ।

§३०९. कम्मइगस्स-पंचणा० छदंस० बारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा लोगस्स असं०१०

 $\frac{4}{4}$  भाग है। दोनों गितयों के बंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। अबंधक नहीं हैं। दोनों आनुपूर्वी तथा दोनों गोत्रोंका इसी प्रकार वर्णन जानना चाहिए। एकेन्द्रियके बंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। अबंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। अबंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। पंचेन्द्रिय जातिके बंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। अबंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। योनों के बंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। अबंधकों के  $\frac{4}{4}$  है। श्रवंधक नहीं है।

[ विशोष-वैक्रियिक काययोगियोंके विकलत्रयका बंध नहीं होनेसे दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय जातिका वर्णन नहीं किया गया है। ]

त्रस, स्थावरोंका इसी प्रकार जानना चाहिए । उद्योतके बंधकों, अबंधकोंका  $\frac{1}{48}$  है । प्रशस्तिवहायोगितके बंधकोंका  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । प्रशस्तिवहायोगित के बंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अवंधकोंके  $\frac{1}{48}$  साग है । अवंधकोंके  $\frac{1}{48}$  साग है । ओदारिक अंगोपांग(?), ६ संहनन (?), दोस्वरमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

[ विशोष-औदारिक अंगोपांग तथा ६ संहननका ५ संस्थान, सुभगादिके साथ वर्णन पूर्वमें हो चुका है। यहां पुनः उसका वर्णन किस दृष्टिसे किया गया, यह चिंतनीय है।]

§३०९. कार्माण काययोगीमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधकोंका सर्वलोक स्पर्शन है। श्रबंधकोंका लोकका त्र्रसंख्यातवां भाग, त्र्रसंख्यात बहुभाग वा सर्वलोक है।

[ विशेष—कामीण काययोगमें ज्ञानावरणादिके अबंधक सयोगकेवलीके लोकका असंख्यातवाँ भाग स्पर्श धवला टीकामें नहीं कहा है, किन्तु यहाँ ज्ञानावरणादिके अबंधकोंके लोकका असंख्यात भाग कहा है। यह विषय चिंतनीय है। प्रतर समुद्धातगत केवलीके कामीण काययोगमें लोकके असंख्यात बहुभाग स्पर्श कहा है। कारण लोक पर्यन्त स्थित वातवलयोंमें केवली भगवान् अल्पान्त प्रदेश प्रतर समुद्धातमें प्रवेश करते हैं। लोकपूरण समुद्धातमें सर्वलोक स्पर्श है। कारण चारों ओरसे व्याप्त वातवलयोंमें भी केवलीके आत्म-प्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं। (ध० टी० फो०पू० २७१)]

<sup>(</sup>१) ''कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओपं (सन्तलोगो)। सन्नोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजना भागा सन्वलोगो वा।'' –षट्खं फो० सू० ९६, १०१।

असंखेजा वा भागा वा सन्वलोगो वा । थीणगिद्धि० ३ अणंताणु० ४ बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा छन्चोइसभागो, केविलभंगो । सादासाद-बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । अबंधगा एकारहभागो, केविलभंगो । इत्थि० पुरिस० णवंस० बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । अबंधगा एकारहभागो, केविलभंगो । इत्थि० पुरिस० णवंस० बंधगा अबंधगा सन्वन्य लोगो । तिण्णं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा केविलभंगो । एवं तिण्णं वेदाणं भंगो चदुणोक० पंचजादि-छसंठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च । तिरिक्खगदि-मणुसगदिबंधगा अवंधगा सन्वलोगो । देवगदिबंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सन्वलोगो । तिण्णं गदीणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा केविलभंगो । एवं तिण्णि आणु० । ओरालि० बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जदि० वा भागा वा सन्वलोगो वा । वेउ-१० निवयबंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा सन्वलोगो । अबंधगा

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंके सर्वलोक है। अबंधकोंके क्रिश्व वा केवली-भंग है।

[ विशेष-इस योगमें स्त्यानगृद्धि आदिके अबंधक असंयतसम्यक्त्वी तिर्यंच मेरुतलसे ऊपर छह राजू जा करके उत्पन्न होते हैं। मेरुतलसे नोचे ५ राजू प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र नहीं पाया जाता है, कारण नारकी असंयतसम्यक्त्वी जीवोंका तिर्यंचोंमें उपपाद नहीं होता है। (पृ० २७१)]

साता-असाता वेदनीयके बंधकों-अबंधकोंका सर्वलोक है। दोनोंके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। मिथ्यात्वके बंधकोंका सर्वलोक है, अबंधकोंका क्रेड अथवा केवली-भंग है।

[ विशेष-उपपाद पदमें वर्तमान मिध्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीव मेरुके मूल भागसे नीचे पांच राजू श्रीर ऊपर अच्युत कल्प तक छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं इससे क्षेत्र भाग प्रमाण स्पर्श किया हुत्रा क्षेत्र हो जाता है। ( ध० टी० फो० पृ० २७० ) ]

श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बंधकोंका सर्वलोक स्पर्धन है। तीनों वेदोंके बंधकों-का सर्वलोक है। अबंधकोंका केवली-भंग है। हास्यादि ४ नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नवयुगल तथा २ गोत्रका वेदत्रयके समान भंग है। तिर्यंचगित मनुष्यगितके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक स्पर्श है। देवगितके बंधकोंका क्षेत्रके समान अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग भंग है। अबंधकोंका सर्वलोक है। तीन गितिके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधकोंका केवली-भंग है। तीन श्रानुपूर्वियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

[ विशेष-कार्माण काययोगमें नरकगित तथा नरकगत्यानुपूर्वीका बंध न होनेसे यहाँ तीन हो गतियोंका उल्लेख किया है। १ ]

औदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधकोंका लोकके श्रसंख्यात बहुभाग वा सर्वलोक है। वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका क्षेत्र समान भंग है श्रर्थात लोकका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका सर्वलोक है। दोनों शरीरोंके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधकोंके

<sup>(</sup>१) "कम्मे उरालिमस्तं वा।"-गो० क० गा० ११९। "ओराले वा मिस्सेणिह सुरिणरया इहा-रिणरयदुगं।"-गो० क० गा० ११६।

केविलभंगो । ओरालि० अंगोवंगस्स बधगा अवंधगा सव्वलोगो । वेउव्विय० अंगो० खेत्तभंगो । दो-अंगोवंगाणं बंधगा अवंधगा सव्वलोगो । एवं छसंघ० परघादुस्सास-आदाउज्जो० दोविहा० दोसर० । ितत्थय० बंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा सव्वलोगो ।

§३१०. इत्थिवेदे-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतराइगाणं बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । थीर्णागद्धि० ३ अणंताणु० ४ बंधगा अट्ठतेरह० ५ सन्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । णिद्दापयला-भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो ।

केवली-भंग है। औदारिक अंगोपांगके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। वैक्रियिक अंगोपांगका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् वंधकोंका लोकका ऋसंख्यातवां भाग, अबंधकोंका सर्वलोक है। दोनों अंगोपांगोंके बंधकों अवंधकोंका सर्वलोक है। छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, दो स्वरमें ऐसा ही है। तीर्थंकरके बंधकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भंग है। अबंधकोंके सर्वलोक है।

\$३१०. स्त्रीवेदमें –५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके वंधकोंका ५६, ५३ भाग वा सर्वलोक है । श्रवंधक नहीं हैं । भ

[ विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय श्रौर वैक्रियिक समुद्धात परिणत देवीमें आठ राजू वाहुल्यवाछे राजू प्रतर प्रमाण क्षेत्रमें भ्रमण करनेकी शक्ति होनेसे द्वि स्पर्शन कहा है। मारणांतिक तथा उपपाद परिणत उक्त जीव सर्वलोकको स्पर्श करते हैं, कारण मारणांतिक और उपपाद परिणत मिथ्यात्वी स्त्री, पुरुपवेदी जीवोंके अगम्य प्रदेशका अभाव है। ऊपर सात राजू तथा नीचे छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शनकी अपेत्ता श्रातीत-अनागत कालकी दृष्टिसे कि भाग है। (२७२)]

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुवंधी ४ के वंधकोंके 🚓 , 🖓 वा सर्वछोक है। व अबंधकों के 🎋 है।

[ विशेष स्त्यानगृद्धि ३ तथा श्रनंतानुबंधी ४ के अबंधक सम्यग्मिश्यात्वी वा अविरत-सम्यक्त्वी जीवोंने श्रतीत-अनागत कालकी श्रपेक्षा विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा ऊपर छह और नीचे दो इस प्रकार क्रिस्त किया है। मिश्र गुणस्थानमें उपपाद पद तथा मारणान्तिक समुद्धात नहीं होते हैं। स्नीवेदी जीवोंमें श्रसंयत सम्य-क्त्वीका उपपाद नहीं होता है। (२७४)]

निद्रा-प्रचला, भय-जुगुप्सा, तैजस-कामीण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधकों का 🚭 , 💱 वा सर्वलोक है। अबंधकोंका क्षेत्रके समान है अर्थात् लोकके असंख्यातवें

- (१) ''वेदाणुवादेण इत्थिवेदपुरिसवेदप्तु भिन्छादिट्टाहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स अग् खेजिदिभागो । अट्ठचोइसभागा देस्णा सव्यलोगो वा ।'' -षट्खं० फो० सू० १०२, १०३ ।
- (२) "सम्मामिन्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेतं फोसिदं ! लोगस्म असंखेज्जदि-भागो । अट्ठचोद्दसभागा वा देख्णा फोसिदा ।"—सू० १०६

सादबंधगा अट्ठ-णवचोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । असादबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठणवचोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । मिच्छत्तस्स बंधगा अट्ठितेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । मिच्छत्तस्स बंधगा अट्ठितेरह-चोद्दस० सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो । अपचक्खाणा० ५ ४ बंधगा अट्ठ-तेरह०, सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो । एवंस० बंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । हस्सरिद सादभंगो । अर्दिसोगं असादभंगो । दोण्णं युग्ठाणं बंधगा अट्ठतेरह०। सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्ठतेरह०। सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह०। स्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह०।

भाग हैं । साता वेदनीयके बंधकोंका  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधक का  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधकोंका  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधकोंका  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधक नहीं है। मिध्यात्यके बंधकोंका  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधक नहीं है। मिध्यात्यके बंधकोंका  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  वा सर्वलोक है। अवंधक है। अवंधक है। अवंधक है।

[ विश्लेष—मिश्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्धातकी श्रपेक्षा द्र भाग स्पर्श किया है, कारण ८ राजू बाहुल्यवाले राजू प्रतरके भीतर देव स्त्री सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके गमनागमनके प्रति प्रतिषेधका अभाव है। मारणान्तिक समुद्धात परिगात उक्त जीवोंने नीचे दो और ऊपर ७ राजू श्रर्थात् द्रे भाग स्पर्श किये हैं। (२७२)]

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंके  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  वा सर्वलोक स्पर्श है, अबंधकोंके  $\frac{5}{9}$  है। [ विशेष—अप्रत्याख्यानावरणके अबंधक देशव्रती स्त्रीवेदीने मारणान्तिक ह्यारा  $\frac{5}{9}$  भाग स्पर्श किये, कारण अच्युत कल्पके ऊपर संयतासंयत तिर्यंचोंका उत्पाद नहीं होता है। (२७५)] $^3$ 

स्निवेद-पुरुपवेदके बंधकोंका  $\frac{C}{C_S}$ , श्रबंधकोंका  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। नपुंसकवेदके बंधकोंका  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंका  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। हास्य-रितमें साता वेदनीयके समान है श्रर्थात्  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। श्रवंधकोंका  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। श्रयित-शोकमें असाता वेदनीयके समान भंग है। श्रयीत् बंधकोंके  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है, श्रवंधकोंके  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। हास्य-रित, अरित-शोक इन दो युगलोंके बंधकोंके  $\frac{C}{C_S}$ ,  $\frac{1}{2}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंके क्षेत्रके समान भंग है।

<sup>(</sup>१) ''सासणसम्मादिर्द्धंहि केविडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जिदिमागो । अट्टणवचोद्द-सभागा देस्णा ।''-षट्खं० फो० सू० १०४, १०५ ।

<sup>(</sup>२) ''संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजिदिभागो । छचोद्दसमागा देस्णा।''—सू० १०८

<sup>(</sup>३) ''पमचसंजदप्पहुडि जाव अणियद्विउवसामग-खवएहि केवडियं खेचं फोसिदं ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो ।''-सू० ११०

थिराथिर-सुभासुभ-णिरयदेवायु-तिणिजादि० । आहारदुगं तित्थयरं बंघगा खेत्तभंगो । अवंघगा अट्ट-तेरहभागो सव्वलोगो वा । दोआयु-मणुसगदि-मणुसाणुपुव्वि-आदा-उज्जोवं दोगोदं वंघगा अट्ट-चोहसभागो । अवंघगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । दोगदि-दोआणुपुव्वि-बंघगा छच्चोहसभागो । अवंघगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपुव्विबंघगा अट्टणवचोहसभागो, सव्वलोगो वा । अवंघगा ५ अट्टबारहभागो । चदुण्णं गदीणं वंघगा अट्टतेरहभागो सव्वलोगो वा । अवंघगा खेत्तभंगो । एवं आणुपुव्वीणं । एइंदियवंघगा अट्टणवचोहसभागो । सव्वलोगो वा । अवंघगा अट्टणवचोहसभागो । पंचिदियं वंघगा अट्टबारहभागो । अवंघगा अट्टणवचोहसभागो, सव्वलोगो वा । पंचण्णं जादीणं वंघगा अट्टतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अवंघगा वित्तभंगो । ओरालियसरीरं वंघगा अट्टणव-चोद्दसभागो, सव्वलोगो वा । र० [ अवंघगा ] अट्टबारहभागो । वेउव्वियं वंघगा अट्टणव-चोद्दसभागो सव्वलोगो वा । अवंघगा खेत्तभंगो । पंचसंठाणं इत्थिभंगो । हुंडसंठाणं णवुंसगवेदं साधारणेण वि वेदभंगो । णविर अवंघगाणं खेत्तभंगो । ओरालिय-अंगोवंगवंघगा अट्टचोद्दसभागो, अवं० अट्ट-तेरहभागो, सव्वलोगो वा । वेउव्वियसरीर-अंगोवंगवंघगा बारहभागो । १५

अर्थात् लोकके असंख्यातर्वे भाग है । स्थिर-श्रस्थिर, शुभ-अशुभ, नरकायु, देवायु, तीन जातिमें इसी प्रकार है। आहारकद्विक और तीर्थंकरके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है। अबंधकोंका दुर , क्रेंड वा सर्वलोक है। मनुष्याय, तिर्यंचाय, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत तथा दो गोत्रके बंधकोंका 🖧 है। अबंधकोंका 🖧 , 📆 वा सर्वलोक है। नरक-गति, देवगति, नरकानुपूर्वी, देवानुपूर्वीके बंधकोंका 🐈 है। अबंधकोंका 😽 , 👯 वा सर्वछोक है। तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वीके बंधकोंका ぢ , 🕏 वा सवलोक है। अबंधकोंका 😽 , 🧺 है। चार गतियोंके बंधकोंका 😽 , 🖓 वा सर्वलोक है । अबंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है । चारों आनुपूर्वीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । एकेन्द्रियके बंधकोंका 🔩 , 🕉 वा सर्वलोक है । अबंधकोंका 🚭 🚉 है। पंचेन्द्रियके बंधकोंका 🚭 🚉 है, अबंधकोंका 🚭 📲 वा सर्वेटोक है। पांचों जातियोंके बंधकोंका 🚭 , 📲 वा सर्वलोक है। अबंधकोंके क्षेत्रके समान भंग हैं। औदारिक शरीरके बंधकोंका  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$ ह वा सर्वलोक है । [ अबंधकोंका ]  $\frac{1}{4}$ ह है । वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका के है है। श्रबंधकोंका कु , कु वा सर्वलोक है। दोनों शरीरोंके बंधकोंका 😪 , 📲 वा सर्वलोक है। त्र्रबंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है। ५ संस्थानोंमें स्त्रीवेदके समान भंग है। हुंडक संस्थानका नपुंसकवेदके समान भंग है। ६ संस्थानोंका सामान्यसे वेदके समान भंग है। विशेष, श्रबंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है श्रर्थात् केवली-भंग है। श्रीदारिक अंगोपांगके बंधकोंका  $\frac{2}{3}$  है । अबंधकोंका  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  वा सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंका  $\frac{1}{3}$  है ।

<sup>(</sup>१) "तिण्णं वेदाणं बंधगा सब्बलोगों, अबंधगा केवलिमंगो । वेदाणं मंगो हस्सादिदोयुगलं पंचजादिछसंठा॰ तसथावरादिणवथुगलं दोगोदं च।"-(महाबंधे क्षेत्रप्ररूपणायाम्)

अबंधगा अद्वणवचोद्दसभागो, सन्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अद्वारहभागो। अबंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो, सच्वलोगो वा । छसंघडणं बंधगा अहचोद्दसभागो । अबंधगा अद्वतेरहभागो सन्वलोगो वा। एवं साधारणेण वि। परघादुस्सासं बंधगा अद्व-बारहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेखदिभागो, सव्वलोगो वा । ५ उच्चागोदं बंधगा अट्ठणवचोद्दसभागो वा । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । पसत्थविहायगदिं वंधगा अट्टचोद्दसभागो । अवंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अप्पसत्थविहायगदि बंधगा अठ्ठबारहभागो । अबंधगा अठणवचीद्दसभागो सन्वलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्ठवाग्हभागो । अबंधगा अट्ठणवचोद्दसभागो सन्वलोगो वा । एवं दोसराणं। तस-बंधगा अट्ठबारहभागो। अबंधगा अट्ठणवचोद्दसभागो, सन्वलोगो १० वा । थावर-बंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो सन्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठबारहभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्ठतेरहभागी सन्वलोगी वा । अबंधगा खेत्तभंगी । बादर-बंधगा अट्ठ-तेरहभागो । अबंधगा लोगस्स असंखेज्जिद्भागो, सन्वलोगो वा । सुहुम-बंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सन्त्रलोगो वा । अवंधगा अटठतेरहभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्ठतेरहभागो सन्वतोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । एवं पञ्जतापञ्जत-१५ पत्तेय-साधारणं च । सुमग-आदेजाणं बंधगा अट्ठचोद्दसभागो, [ अबधगा ] अट्ठ-तेरहमागो, सन्त्रलोगो वा । दूभग-अणादेजाणं बंधगा अट्ठतेरहमागो, सन्त्रलोगो वा ।

श्रवंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। दोनों अंगोपांगोंके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। अवंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। छह संहननके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। सामान्यसे भी छह संहननका इसी प्रकार जानना चाहिए। परघात, उच्छ्वासके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  श्रथवा सर्वलोक है। अवंधकोंका लोकके असंख्यातवें भाग वा सर्वलोक है। उद्यगोत्रके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। प्रशस्तिवहायोगितके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। प्रशस्तिवहायोगितिक बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। प्रशस्तिवहायोगितिक बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। अबंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। अप्रशस्त विहायोगितिक बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। अबंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। दो स्वरोंमें विहायोगितिक समान है। त्रस प्रकृतिक बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। अबंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। स्वरोंमें विहायोगितिक समान है। त्रस प्रकृतिक बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। अबंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। स्वरोंके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। स्वर्थकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। दोनोंके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। सूद्मके वंधकोंका छोकका त्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। स्वर्थकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  है। दोनोंके बंधकोंका  $\{ \{ \} \}, \{ \} \}$  वा सर्वलोक है। स्वर्थकोंका छोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। सूद्मके वंधकोंका छोकका त्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। स्वर्थकोंका अध्यक्तेका असंख्यातवां भाग स्वर्थकोंका है। प्रयंभित, स्वर्थके, साधारणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

सुभग, आदेयके बंधकोंका र्रष्ठ है। [अबंधकोंका] र्रष्ठ, १३ वा सर्वलाक है। दुर्भग, अनादेयके वंधकोंका र्र्ष्ट, १३ वा सर्वलाक है। अवंधकोंका र्रष्ठ है। सुभग, दुर्भग, त्रादेय, अनादेयके

अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । दोण्णं पगदीणं बंधगा अट्ठतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अबंधगा खेत्तभंगो । जसगित्तिस्स बंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठतेरहचोद्दसभागो, सव्वलोगो वा । अज्ञसगित्तिस्स बंधगा अट्ठतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठणवचोद्दसभागो । दोण्णं वंधगा अट्ठतेरहभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा णित्थ । उच्चागोदं वंधगा अट्ठभागो, अवंधगा अट्ठतेरहभागो सव्वलोगो ५ वा । णीचागोदं वंधगा अट्ठतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठभागो । दोण्णं गोदाणं बंधगा अट्ठतेरहभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरहभागो सव्वलोगो वा । अवंधगा णित्थ ।

§३११. एवं पुरिसवेदस्स । णवरि तित्थयरं वंधगा अट्ठचोट्दसभागो । अबंधगा अट्ठतेरहभागो, सव्वलोगो वा ।

\$ ३१२. णवुंसगवेद०-ध्रुविगाणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । थीण- १० गिद्धितियं अणंताणुवंधिचदुक्कं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा छन्नोद्दसभागो । णिद्दा-पयला-पन्चक्खाणाव० ४ भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा खेत्तमंगो । सादासाद-बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । बंधकांका द्रु, नेहै वा सर्वलाक है । अबंधकोंका क्षेत्रवत् मंग है । यशःकी तके बंधकोंका ब्रु, नेह है । अबंधकोंका द्रु, नेह वा सर्वलोक है । अबंधकोंका द्रु, नेह वा सर्वलोक है । अबंधकोंका द्रु, नेह वा सर्वलोंक बंधकोंका द्रु, नेह वा सर्वलोंक है । अबंधक नहीं है ।

[ विशेष-दानोंके अबंधक उपशांत कषायादिमें हाते है अत एव स्त्रीवेदमें ऋबंधकोंका अभाव बताया ह । ]

उच्चगात्रके बंधकांका 🚓 है। अबंधकोंका 🚓 नैहै वा सर्वछोक है। नीच गात्रके बंधकांका 🚓 👸 वा सर्वछोक है। नीच गात्रके बंधकांका 🚓 🎇 वा सर्वलाक है। अवंधक नहीं है।

[ विशेष-दा गात्रांका वणन आतप, उद्यातक साथ पूर्वमं किया हे और यहां पुनः वर्णन हुआ ह । यहांका गात्रका वर्णन विशेष संगत प्रतीत होता हे । ]

ुँ६१४. पुरुषवेदमं इसो प्रकार हु। विशेष, तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंका 🚭 है। अबंधकोंका

ुं३१२. नपुंतकवेद्भं-श्रुव प्रकृतियोंके वंधकोंका सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। स्त्यान-गृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका क्रिंड है।

[ विश्लोष-मारणांतिक पद परिएात त्र्यसंयत सम्यक्त्वी नपुंसकवेदीका अच्युत कल्पकं स्पर्शन की अपेक्षा कुं भाग कहा है ( पृ० २७८ )।]

निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण ४, भय-जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वर्ण ४, श्रगुरुछघु, उपघात, निर्माणके बंधकोंका सर्वेळोक है। अबंधकोंका क्षेत्रके समान छाकका श्रसंख्यातवाँ भाग

<sup>(</sup>१) ''सम्मामिन्छादिद्रि—असंजदसम्मादिडीहि केवडियं खेच फोसिदं ? लोगस्त असंखेजदिभागो । अहुचोदसभागा वा देस्णा फोसिदा ।'' —षट्खं० फो० सू० १०६ ।

दोणां बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा णित्थ। एवं जस-अज्ञसगिति-दोगोदाणि।
मिच्छत्तं बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा बारहभागो०। अपच्चक्खाणावरण-चउक्कं बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा छच्चोद्दसभागो। इत्थि० पुरिस० णवुंसग-वेदाणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो। तिण्णं बंधगा सव्वलोगो। अबंधगा णित्थ। हस्सा-५ दि० ४ बंधगा अबंधगा [ एवं ] दोण्णं युगलाणं बंधगा अबंधगा खेत्तमंगो। एवं पंचजादि-छसंठा० तसथावरादि-अद्वयुगलं दो-आयु०। आहारदुगं तित्थयरं खेत्त-भंगो। अबंधगा सव्वलोगो। तिरिक्खायु-बंधगा अबंधगा सव्वलोगो। मणुसायु-बंधगा लोगस्स असंखेडजिदभागो, सव्वलोगो वा। अबंधगा सव्वलोगो। चदुण्णं आयुगाणं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो। एवं छसंघ०। दोविहा० दोसर० दोगिद० दोआणु० बंधगा अबंधगा सव्वलोगो। चदुण्णं अबंधगा सव्वलोगो। चदुण्णं अवंधगा सव्वलोगो। चदुण्णं वित्तभंगो।

है। साता-श्रसाताके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक स्पर्शन है। दोनोंके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधक नहीं है। यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, दोनों गोत्रोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। मिध्यात्वके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधकोंका कि भाग है।

[ विशेष--मारणांतिक पद परिणत मिध्यात्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंने कि भाग स्पर्श किया, कारण नारिकयोंके ५ राजू तथा तिर्यंचोंके ७ राजू इस प्रकार १२ राजू बाहुल्य वाला राजू प्रतर प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र है (२७७)।]

श्रप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका सर्वछोक है। अबंधकोंका कुँ है।

[ विशेष-मारणांतिक पद परिणत संयतासंयतोंने  $\frac{\epsilon}{98}$  स्पर्श किया है कारण अच्युत कल्पके क्रपर संयतासंयत तिर्यंचोंके गमनका अभाव है (२७८)।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके पृथक्-पृथक् रूपसे बंधकों श्रीर श्रवंधकोंका सर्वलोक स्पर्शन है। तीनों वेदोंके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। हास्यादि चारके पृथक् पृथक् रूपसे बंधकों, अबंधकोंका इसी प्रकार है। दोनों युगलोंके बंधकों श्रवंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है। इसी प्रकार पाँच जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ८ युगल तथा २ आयुमें जानना चाहिए। आहारकद्विक तथा तीर्थंकरका क्षेत्रवत् मंग है। अबंधकोंके सर्वलोक है। तिर्यंचायुके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। तिर्यंचायुके बंधकों अवंधकोंका सर्वलोक है। चारों श्रायुके बंधकों अवंधकोंका सर्वलोक है। छह संहननमें इसी प्रकार है। दो विहायोगित, दो स्वर, दो गित, दो श्रानुपूर्वीके बंधकोंका सर्वलोक है। चार गित, र आनुपूर्वीके बंधकोंका सर्वलोक है। चार गित,

<sup>(</sup>१) ''सासणसम्मादिट्ठीहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जिदिभागो । बारह चोहसभागा वा देस्णा ।'' -षट्खं० फो० सू० ११२, ११३ ।

<sup>(</sup>२) "णउंसयवेदेसु असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेष्जदि-भागा, छत्तोइसभागा देसूणा।" – सू० ११५।

ओरालियसरीरस्स बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा बारह० । वेउन्विय० बंधगा बारह० । अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा खेलभंगो । ओरालिय-अंगोवंगं बंधगा, अबंधगा सन्वलोगो । वेउन्विय-अंगोवंगं, बंधगा बारह-भागो, अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । ५रघादुस्सासं आदावुज्जोवं बंधगा अबंधगा सन्वलोगो । एवं णीचुच्चागोदाणं ।

§३१३. अवगदवेदे खेत्त-भंगो । एवं अकसाइ० केविलिणा० संज० सामाइ० छेदो० परिहा० सुहुमं प० ( सुहुमसंप० ) यथाक्खाद० केवलदंसण त्ति ।

§३१४. कोधादि० ४-ओघमंगो । णविर धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णित्थ । यं हि अबंधगा अत्थि तं हि लोगस्स असंखेजिदिभागो ।

ु३१५, मदि० सुद्०-धुनिगाणं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णित्थ । सादा- १० साद-बंधगा अवंधगा सव्वलोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा णित्थ । एवं तिण्णिवे० हस्सादि-दोयुगलं पंचजादि-छसंठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं च । जिच्छत्तं बंधगा सव्वलोगो । अवं० अहबारह० । दो-आयुबंधगा खेत्तमंगो ।

चार आनुपूर्वीके बंधकोंका सर्वलोक है, अबंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है। श्रौदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका क्षेत्र है। वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका क्षेत्र है। अबंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका क्षेत्रके समान है। औदारिक अंगो-पांगके बंधकों श्रीर अबंधकोंका सर्वलोक है। वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंका क्षेत्र है। अबंधकोंका सर्वलोक है। दोनोंके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योतके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। इसी प्रकार नीच गोत्र, उच्च गोत्रका स्पर्शन जानना चाहिए।

§३१३. श्रपगतवेद्में क्षेत्रके समान भंग है। श्रकषाय, केवलज्ञान, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूच्मसांपराय, यथाख्यात, केवलदर्शन पर्यन्त इसी प्रकार है। §३१४. क्रोधादि ४ कपायमें-श्रोधके समान भंग है। विशेष, भ्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वलोक है। श्रबंधक नहीं हैं। जहाँ श्रबंधक हैं, वहाँ लोकका अरुंख्यातवां भाग स्पर्शन है।

§३१५. मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानीमें-ध्रुव प्रकृतियोंके वंधकोंका सर्वलोक है। त्रबंधक नहीं हैं। साता, त्रासाताके वंधकों त्रबंधकोंका सर्वलोक है। दोनोंके वंधकोंका सर्वलोक है। अवंधक नहीं हैं। तीन वेद, हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि नव युगल तथा २ गोत्रोंमें इसी प्रकार है। मिथ्यात्वके बंधकोंका सर्वलोक है। अबंधकोंका नुई, है है।

[ विशेष—मिध्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोंकी ऋपेक्षा विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक पदोंमें दे भाग है। मारणांतिककी अपेक्षा के भाग है। (प्र०२८२)] देव-नरकायुके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है। अबंधकोंका सर्वेहोक है। तिर्यंचायुके

<sup>(</sup>१) ''अपगदवेदए अणियट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेविलित्ति ओषं। सर्जोगिकेविली ओषं।" -षट्खं० फो० सू० ११८, ११९।

अबंधगा सन्वलोगो । तिरिवखायुवंधगा अवं० सन्वलोगो । मणुसायु-वंधगा अट्टबारह० सन्वलोगो । अवंधगा सन्वलोगो । चदुआयुवंध० अवं० सन्वलोगो । एवं
छसंघ० दोविहा० दोसर० । णिरचगिद-िणरयाणु० वंधगा छन्चोदस० । अवं० सन्वलोगो । दोगिदि० दोआणु० वंध० अवं० सन्वलोगो । देवगिद-देवगिदिपाओ० वंधगा
५ पंच-चोद्दस० । अवं० सन्वलोगो । चदुगिदि-चदुआणु० वंधगा सन्वलोगो । अवंधगा
णित्थ । ओरालि० वंधगा सन्वलोगो । अवंधगा एक्कारहभागो । वेउन्वियाणु० (१)
( वेउन्विय ) वंधगा एक्कारहभागो । अवंधगा सन्वलोगो । दोण्णं वंधगा सन्वलोगो ।
अवंधगा णित्थ । ओरालिय० अंगोवंगं वंधगा अवंधगा सन्वलोगो । वेगुन्विय०
अंगोवंगं वंधगा [ अवंधगा ] वेगुन्विय० भंगो । दोण्णं वंधगा अवं० सन्वलोगो ।
१० ० ३१६. एवं अन्भवसिद्धि० । मिन्छादिहिम्हि भंगे धुविगाणं वंधगा अट्ठतेरहभागो, सन्वलोगो वा । अवंधगा णित्थ । सादासाद० वंधगा अवंधगा अट्ठतेरहभागो, सन्वलोगो वा । दोण्णं वंधगा अहतेरहभागो, सन्वलोगो वा । अवंधगा णित्थ ।
एवं चदुणो० ४ (१) थिराथिर-सुभासुभाण । मिन्छत्त-बंधगा अहतेरह० सन्वलोगो वा ।
अवंधगा अहवारहभागो । इत्थ० पुरिस० वंधगा अहवारह-चोहस० । अवं० अहतेरह०

बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है। मनुष्यायुके बंधकोंका दुर, कि वा सर्वलोक है। श्रवंधकोंका सर्वलोक है। चार आयुके बंधकों श्रवंधकोंका सर्वलोक है। छह संहनन, दो विहायोगित, दो स्वरमें इसी प्रकार है। नरकर्गात, नरकानुपूर्वीके वंधकोंके कि है। श्रवंधकोंके सर्वलोक है। मनुष्यगति-तिर्यंचर्गात, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वीके वंधकों अवंधकोंका सर्वलोक है।

देवगति, देवगत्यानुपूर्वीके बंधकोंका चेंड , अबंधकोंके सर्वछोक है । ४ गति, ४ आनु-पूर्वीके बंधकोंका सर्वछोक है । अबंधक नहीं हैं । औदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वलोक है । अबंधकोंके चेंडे है । बैक्रियिक शरीरके बंधकोंका चेंडे है । अबंधकोंका सर्वलोक है ।

[ विशेष-उपपादकी अपेक्षा नीचेके ५ राजू तथा ऊपरके छह राजू इस प्रकार 📆 भाग स्पर्शन है (२८२)।]

दोनों शरीरके बंधकांका सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। श्रौदारिक अंगोपांगके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक हैं। वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकों (श्रबंधकों) का वैक्रियक शरीरके समान है अर्थात् बंधकोंका क्रै, श्रबंधकोंका सर्वलोक संग है। दोनोंके बंधकों अबंधकोंका सर्वलोक है।

§३१६. अभव्यसिद्धिकोंमें इसी प्रकार है। मिथ्यादृष्टियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका

. [ विशोष-मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार 😽 है तथा मेरुतलसे ऊपर ७ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकार 😘 भाग है । ]

साता-श्रसाताके बंधकों अबंधकोंका क्रि, क्रि वा सर्वलोक है। दोनोंके बंधकोंका क्रि, क्रि वा सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। ४ नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्रश्रुभमें इसी प्रकार है। मिथ्यात्वके बंधकोंका क्रि, क्रिकें सर्वलोक है, अबंधकोंका क्रि, क्रिकें वा है। स्नीवेद पुरुषवेदके

सन्वलोगो वा । णवुंस० बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलो० । अबंधगा अद्वारह० । तिण्णं वेदाणं बंधगा अहतेरह० सव्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । इत्थिवेदभंगो पंचिदिय-जादि-पंचसंठा० छसंघ० तससुभग० आदेज्ज० । णवुंसगभंगो एइंदिय-हुंडसंठा० थावरदूभग-अणादेजाणं । णवरि एइंदिय-थावर-बंधगा अट्ठणव० सव्वलोगो वा। अबंधगा अट्ठबारहभागो। पत्तेगेण साधारणेण वेदभंगो। दोआयु० तिण्णिजादि- ५ बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वलोगो वा । दोआय० मणुसगदि० मणुसाणु० आदाव० उचागोदं बंधगा अट्ठचोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठतेरह० सन्व-लोगो वा । णिरयगदिबंधगा छचोइसभागो । अबंधगा अट्ठतेग्ह० सन्वलोगो वा । तिरिक्खगदि० णीच० बंधगा अट्ठतेरह० सन्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठेकारस०। णवरि णीचा० अट्ठमागो । देवगदि-बंधगा पंचचोद्दस० । अबंधगा अट्ठतेरह० सब्ब- १० लोगो वा । चदुण्णं गदीणं बंधगा अट्ठतेग्हभागो, सन्वलोगो वा । अबंधगा णित्थ । एवं चेव आणुपुविव-णीचुच्चागो० । औरालियसरीरं बंधगा अट्ठतेरहभागो सव्वलोगो वा । अबंधगा एक्कारहभागो । वेउव्विय-बंधगा एक्कारह० । अबंधगा अट्ठतेरह-भागो । दोण्णं वे० ( बं० ) अट्ठतेरह० सन्वलो० । अबंधगा णत्थि । ओरालि० अंगो० बंधगा अट्ठबारह०। अबंधगा अट्ठतेरह० सन्वलो०। वेउन्विय० अंगो० बंधगा १५ एक्कारह० । अबंधगा अट्ठतेरह० सव्वली० । दोण्णं बंधगा अट्ठबारह० । अबंधगा

बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  है, अबंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । नपुंसकवेदके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  है । तीनों वेदोंके बंधकोंका  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधक नहीं हैं । पंचेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ६ संहनन, त्रस, सुभग, त्रादेयमें स्त्रीवेदका मंग है । एकेन्द्रिय हुंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भग तथा अनादेयमें नपुंसकवेदका मंग है । विशेष, एकेन्द्रिय, स्थावरके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । त्रायु, तीन जातिके बंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है । त्रायु, तीन जातिके बंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है । त्रायु, तीन जातिके बंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है । त्रायुक्त व्या सर्वलोक है । व्यायु, तीन जातिके बंधकोंका क्षेत्रके समान मंग है । अबंधकोंक  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, त्रातप तथा उच्चगोत्रके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । तिर्यंच गित, नीच गोत्रके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । विशेष, नीच गोत्रका  $\frac{1}{9}$  है । देवगितिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  ते नीच गोत्रका  $\frac{1}{9}$  है । देवगितिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  है । अबंधकोंके  $\frac{1}{9}$  तीच गोत्रका  $\frac{1}{9}$  है । देवगितिके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$  है । अबंधक नहीं हैं । सर्वलोक है । चारों गितियोंके बंधकोंके  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{9}$  वा सर्वलोक है । अबंधक नहीं हैं । इसी प्रकार आनुपूर्वियों तथा नीच, उच्च गोत्रोंमें जानना चाहिए।

श्रीदारिक शरीरके बंधकोंका  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  वा सर्वलोक है । श्रबंधकोंका  $\frac{4}{9}$  है । वैक्रियिक शरीरके बंधकोंका  $\frac{4}{9}$  है । श्रबंधकोंके  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  है । श्रबंधकोंके  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  है । श्रबंधकोंके  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  वा सर्वलोक है । श्रबंधक नहीं है । श्रवंधकोंके श्रंगोपांगके बंधकोंका  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  है । श्रवंधकोंके  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  वा सर्वलोक है । वैक्रियिक श्रंगोपांगके बंधकोंका  $\frac{4}{9}$ , श्रवंधकोंके  $\frac{4}{9}$ ,  $\frac{4}{9}$  वा सर्वलोक

अट्ठणवची । सव्यलोगी वा । परघादुस्सा । वंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगी वा । अवंधगा अट्ठतेरह भागो , सव्यलोगी वा । उज्जोव-बंधगा अट्ठतेरह भागो , अवंधगा अट्ठतेरह भागो । सव्यलोगो वा । एवं जसगित्ति । पसत्थिविहायगिद वंधगा अट्ठवारह । भागो । अवंधगा अट्ठतेरह । सव्यलो । अप्पसत्थिवि । वंधगा अट्ठवारह । अवंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । दोण्णं बंधगा अट्ठवारह । अवं । अवंधगा अट्ठतेरह । अवंधगा लोगस्स असंखेजिदिमागो, सव्यलोगो वा । तिव्यवरीदं सुहुमं । दोण्णं बंध । अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवं । पज्जत्त पत्तेग । बंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह । स्वरलोगो वा । अवंधगा अट्ठतेरह । स्वर्ण वंधगा अट्ठतेरह । स्वर्ण वंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवंधगा णित्थ । [ जस । वधगा अट्ठतेरह । अवंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवंधगा णित्थ । [ जस । वधगा अट्ठतेरह । वोण्णं वंधगा अट्ठतेरह । दोण्णं वंधगा अट्ठतेरह । सव्यलोगो वा । अवंधगा णित्थ ।

§३२७. आभि० सुद० ओघि०-पंचणा० छदंस० अट्ठकसा० पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थ० तस० ४ सुभगादि-१५ तिण्णि णिमिण-उच्चागोदं-पंचंतराइगाणं बंधगा अट्ठचो० । अवं० खेत्तमंगो।

है। दोनों अंगोपांगोंके बंधकोंका  $\frac{2}{48}$ ,  $\frac{2}{48}$  है। अबंधकोंके  $\frac{2}{48}$ ,  $\frac{2}{48}$  वा सर्वलोक है। परघात, उच्छ्वासके बंधकोंका  $\frac{2}{48}$ ,  $\frac{2}{48}$  वा सर्वलोक है। अबंधकोंके लोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक है। उद्योतके बंधकोंका  $\frac{2}{48}$ ,  $\frac{2}{48}$  है। श्रबंधकोंके  $\frac{2}{48}$ ,  $\frac{2}{48}$  वा सर्वलोक है। यशःकीर्तिमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

§३१७. आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, पुरुष-वेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्माण, समचतुरस्त्रसंस्थान, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त-विद्दायोगति, त्रस ४, सुभगदि ३, निर्माण, उच्चगोत्र, ५ अंतरायके बंधकोंके क्रि, प्रबंधकोंमें क्षेत्र सादासाद-बंधगा अबंधगा अहचोद्दस० । दोण्णं बंधगा अट्ठचोद्दस० । अबं० णित्थ । अप्पच्चक्खाणा० ४ वज्जिरसह० बंधगा अट्ठचो० । अबं० छचोद्दस० । हस्सरिद-अरिदसोगाणं बंधगा अबंधगा अट्ठचोद्दस० । दोण्णं युगलाणं बंधगा अट्ठचो० । अबं० खेत्तभंगो । एवं थिराथिर-सभासभ-जसअज्ञसगित्तीणं । मणुसायु-तित्थयरं बंधा (धगा) अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । देवायु० आहारदुग० बंधगा ५ खेत्तभंगो । अबं० अट्ठचो० । दोण्णं आयुगाणं बंधा (धगा) अबंधगा अट्ठचोद्दस० । मणुसगदि० ४ बंधगा अट्ठचोद्दस० । अब० छच्चोद्दस० । देवगदि० ४ बंधगा छच्चोद्दस० । अबं० अट्ठचोद्दस० । दोण्णं बं० अट्ठचोद्दसभागो । अबंधगा खेत्रभंगो । एवं दोसरी० दोअंगो० दोआणु० ।

§३१८. एवं ओधिदं० । मणपजा० संजद० सामा० छेदो० पग्हािर० सुहुमसंप० <sup>५०</sup>

के समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवाँ भाग है।

[ विश्लोष-अतीत कालको अपेक्षा विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मार-णान्तिक समुद्धातगत सम्यक्त्वी जीवोंने क्ष भाग स्पर्शन किया, जो कि मेरुके मूलसे ६ राजू ऊपर तथा नीचे दो राजू प्रमाण है। (१६७) वि

साता-असाताके बंधकों ऋबंधकोंका 🚭 है । दोनोंके बंधकोंका 🚭 है । अबंधक नहीं हैं । ऋप्रत्याख्यानावरण ४, वऋवृषभसंहननके बंधकोंका 😽 अबंधकोंका 🔩 है ।

[ विशेष-मारणांतिकसमुद्भातगतसंयतासंयतोंने अच्युतकल्प पर्यन्त 🖧 भाग स्पर्श किया है।]

हास्य-रित, ऋरित-शोकके बंधकों अबंधकोंका  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  है । दोनों युगलोंके बंधकोंका  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  है । अबंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग है । इस प्रकार स्थिर-अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्तिमें भी जानना चाहिए । मनुष्यायु तथा तीर्थंकरके बंधकों अबंधकोंके  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  है । देवायु तथा आहारकि क्रिक वंधकोंका क्षेत्रवत् भंग है अर्थात् लोकके असंख्यातवें भाग है । ऋबंधकोंके  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  है ।

मनुष्यायु-रेवायुके बंधकों अबंधकोंका कि है। मनुष्यगति ४ के बंधकोंका कि है। अबधकोंका कि है। देवगति ४ के बंधकोंका कि है। अबंधकोंका कि है।

[ विशेष-मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, ओदारिक शारीर, औदारिक अंगोपांगके अबंधक देश-व्रतीकी अपेचा क्रुं कहा है । ]

<sup>(</sup>१) ''संजदासंज रहि केवडियं खेतं फोसिदं है लोगस्य असंखेजिदिभागो।'' -षट्खं० फो० सू० ७।

<sup>(</sup>२) 'पमचसंबदप्पहुडि बाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्बिदभागो ।''
-घट्खं० फो० सू०९। (३) ''असंबदसम्माइट्डीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्बिद-भागो । अट्ठचोइसभागा वा देस्णा" -सू० ५-६।

#### खेत्रभंगी०।

§३१९. संजदासंजद-धुविगाणं बंधगा छच्चोइस० । अबंधगा णितथ । सादा-साद-बंधा(धगा) अबंधगा छच्चोइस० । दोण्णं पगर्दाणं बंधगा छच्चोइसभागो । अबंधगा णितथ । एवं चढुणोक० थिरादि-तिण्णियुगल० । देवायु-तित्थयरं बंधगा ५ खेत्तभंगो । अबं० छच्चोद्दसभागो ।

§३२०. असंजदेसु—धुविगाणं बंधगा सन्वलोगो। अबंधगा णितथ। थीणगिद्धितियं अणंताणुबं० ४ बंधगा सन्वलो०। अबंधगा अट्ठचोद्दस०। मिन्छत्तबंधगा सन्वलोगो। अबं० अद्वबारह०। वेउन्विय-छक्कं आयुचदुक्कं तित्थयरं च ओघं। सेसं मिद-अण्णाणिभंगो।

§३२२. किण्ह-णील-काउ०-धुविगाणं बंधगा सन्वलोगो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि ३ अणंताणु० ४ बंधगा अबंधगा खेत्तभंगो । भिच्छत्तबंधगा सन्वलोगो । अबंधगा पंच-चत्तारि-बे-चोद्दसभागो वा ।

स्थापना, परिहारविशुद्धि, सूदमसांपरायमें- क्षेत्रके समान लोकका त्र्रसंख्यातवां भाग है।

§३१९. संयतासंयतोंमं-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका कि है। त्राबंधक नहीं है। साता-असाताके बंधकों श्राबंधकोंका कि है। दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंका कि है। अबंधक नहीं है। हास्य-रित, अरित-शोक तथा स्थिरादि तीन युगलोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। देवायु तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंका क्षेत्रके समान है। अबंधकोंका कि है है।

§३२०. असंयतों मं-श्रुव प्रकृतियों के बंधकों का सर्वलोक है। अबंधक नहीं हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, श्रमंतानुबंधी ४ के बंधकों का सर्वलोक है। अबंधकों का द्वि है। मिध्यात्वके बंधकों का सर्वलोक है। अबंधकों का द्वि है। विक्रियकपट्क, आयु ४ तथा तीर्थं करका ओघवत् मंग है। शेष प्रकृतियों का मत्यज्ञानके समान मंग है।

§३२१. चत्तुदर्शनमें-त्रस-पर्याप्तकके समान भंग है। विशेष, केवली-भंग नहीं है। अचत्तु-दर्शनमें ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, केवली-भंग नहीं है।

§३२२. कृष्ण-नील-कापोत लेश्यामें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंके सर्वलोक है। अबंधक नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकों श्रवंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है। मिश्यात्वके बंधकों का सर्वलोक है। श्रवंधकोंका क्षेत्र, क्ष्रि, क्ष्रि, क्ष्रि, क्ष्रि है।

<sup>. (</sup>१) ''पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो ।'' -षदखं० फो० सू० ९।

<sup>(</sup>२) "सासणसम्मादिद्दीहि केविडयं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जिदिभागो । अट्टबारह चोद्दसभागा वा देस्णा ।" सू० ३-४।

<sup>&#</sup>x27;'सासणसम्मादिर्ठीहि केविडयं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेष्जिदिभागो । पंचचचारिके-चोद्रसभागा वा देस्णो।'' सू०-१४७, १४८।

दोआयु-देवगदि-देवाणु० तित्थयर-वंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा सव्वलोगो । तिरिक्ख-मणुसायु० णवंसगभंगो । चदुआयु-वंधगा अवंधगा सव्वलोगो । णिर-यगदिदुगं वेगुव्वियदुगं वंधगा छच्चोद्दस-चत्तारिबे० । अवंधगा सव्वलोगो । ओरालि० वंधगा सव्वलोगो । अवंधगा छचत्तारि-वेचोद्दस० । [ वेउव्विय० वंधगा छचत्तारि-वेचोद्दस० । अवंधगा सव्वलोगो । अवंधगा ५ णित्थ । सेसाणं असंजदभंगो ।

§३२३. तेउलेस्साए-पंचणा० छदंस० चदुसंज० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ बादर-पज्जत्त-पत्तेय० णिमि० पंचंत० बंधगा अट्ठणवचो० । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धितियं अणंताणुबंधि० ४ बंधगा अट्ठणवचो० । अबंधगा अट्ठचोट्दस-

[ विश्लोष—मारणांतिक समुद्धात तथा उपपाद-पद-परिणत छठवें नरकके नारकी सासादन गुणस्थानीने कृष्णलेश्यायुक्त हो  $\frac{1}{3.8}$ , नील लेश्या वाले ५ वीं पृथ्वीवालोंने  $\frac{1}{3.8}$  तथा कापोत लेश्या वाले तीसरी पृथ्वीके नारकी सासादनसम्यक्त्वी जीवोंने  $\frac{1}{3.8}$  भाग स्पर्श किया है ( पृ० २९१ .) ]

देवायु, नरकायु, देवगित, देवानुपूर्वी तथा तीर्थं करके बंधकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका सर्वछोक है। तिर्यंचायु, मनुष्यायुका नपुंसकवेदके समान भंग है। चारों त्रायुके बंधकों अबंधकोंका सर्वछोक जानना चाहिए।

नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंके प्रश्नित क्रिश्न क्रिश्न है। श्रबंधकोंके सर्वछोक है।

[ विशेष—इन प्रकृतियोंके बंधक मनुष्य तथा तिर्यंच ही होंगे। देव तथा नारकी इन प्रकृतियोंका बंध नहीं करते हैं। सातवें नरकमें उपपाद या मारणांतिककी अपेक्षा कृष्ण लेश्यामें क्षेत्र है। नील लेश्या में ५ वीं पृथ्वीकी अपेक्षा उपपाद या मारणांतिक द्वारा क्षेत्र है। कापोत लेश्यामें तीसरी पृथ्वीकी अपेक्षा क्षेत्र है।

श्रौदारिक शरीरके बंधकोंके सर्वलोक है। श्रबंधकोंके  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  है। विकियिक शरीरके बंधकोंका  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  है, श्रबंधकोंका सर्वलोक है। दोनों शरीरोंके बंधकोंके सर्वलोक है, अबंधक नहीं है। शेष प्रकृतियोंका असंयतोंके समान भंग है।

[ विशोष—श्रौदारिक शरीरके श्रबंधक नारिकयों में उपपाद तथा मारणांतिककी श्रपेत्ता सातवीं, पांचवी तथा तीसरी पृथ्वीकी दृष्टिसे  $f_{38}$ ,  $\frac{1}{38}$ ,  $\frac{1}{38}$  भाग कहा है । ]

§३२३. तेजोलेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अतंरायके बंधकांका देश, देश है। अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष-विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय श्रोर वैक्रियिक पद परिणत मिध्यात्वी जीवोंने क्रिंड भाग, मारणांतिक समुद्धात परिणत जीवोंने क्रिंड भाग स्पर्श किया है। (२९५)]

<sup>(</sup>१) "तेउल्लेस्सिएसु मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीहि केबिडियं खेत्तं फोसिदं? लोगस्स असंखे इब्रिद्मागो । अट्डणवचोद्दसभागा वा देस्णा ।"-षट्खं० फो० सू० १५१-१५२ ।

भागो । सादासाद-बंधगा अट्ठणवची० । दोण्णं बधंगा अट्ठणवची० । अबंध्या णित्थ । एवं चदुणोक० थिरादि-तिण्णि-युगलं । मिच्छत्त-उज्जीव-बंधगा अट्ठणवचीव्दस० । अवध्या विव- इत्चीव्दसभागो । पच्चक्खाणावरण० ४ बंधगा अट्ठणवची० । अबंधगा खेत्तभंगो । ५ इत्थि० पुरिस० बंधगा अट्ठचोव्दस० । अबंधगा अट्ठणवची० । णवुंस० बंधगा अट्ठणवची० । अबंधगा अट्ठणवची० । णवुंस० बंधगा अट्ठणवची० । अबंधगा अट्ठणवची० । अवंधगा जिर्थ । इत्थिभंगो दोआपु-मणुसगदिदुगं पंचिदिं० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छसंघ० आदा० दोविहा० तस-सुभग-आदे० तित्थयरं उच्चागोदं च । णवुंसगभंगो तिरिक्खगदिदुगं एइंदि० हुंडसंठा० थावर-दूभग-

स्त्यागृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंका क्रि, क्रि है। अबंधकोंका क्रि है।

[ विशेष-विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक पद परिण्त मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्वी जीवोंने पीत लेश्यामें किंह स्पर्शन किया है। विशेष, मिश्र गुणस्थानमें मारणांतिक नहीं होता है। उपपादपरिण्त अविरत सम्यक्त्वी जीवोंके किंह भाग होता है। १९६)]

साता, असाताके बंधकोंका  $\frac{6}{68}$ ,  $\frac{6}{68}$  है । दोनोंके बंधकोंका  $\frac{6}{68}$ ,  $\frac{6}{68}$  है । श्रबंधक नहीं है । हास्यरित, अरितशोक, स्थिरादि तीन युगलमें इसी प्रकार जानना चाहिए । मिध्यात्व तथा उद्योतके बंधकोंके  $\frac{6}{68}$ ,  $\frac{6}{68}$  है । श्रबंधकोंके  $\frac{6}{68}$  है । अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंके  $\frac{6}{68}$ ,  $\frac{6}{68}$  है । अवंधकोंके  $\frac{6}{68}$  है ।

[ विशेष—विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पदसे परिणत मिश्यात्वी तथा सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोंने  $\frac{2}{3}$ , मारणांतिक समुद्घात परिणत उक्त जीवोंने  $\frac{2}{3}$  तथा उपपाद परिणत उन जीवोंने  $\frac{2}{3}$  स्पर्श किया है । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमें भी  $\frac{2}{3}$  आग है । विशेष, मिश्रमें मारणांतिक नहीं होता है । उपपाद परिणत अविरत सम्यक्त्वी जीवोंने  $\frac{2}{3}$  स्पर्श किया है । ]

प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका क्ष्रि, क्ष्रे हैं । श्रबंधकोंका क्षेत्रके समान छोकका श्रसंख्यातवां भाग है । स्त्रीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंका क्ष्रेय, अबंधकोंके क्ष्रे, क्ष्रे है । नपुंसकवेदके बंधकोंके क्ष्रे, क्ष्रे है । श्रबंधकोंके क्ष्रे है । श्रबंधकोंके क्ष्रे है । तीनों वेदोंके बंधकोंके क्ष्रे क्ष्रे है । अबंधक नहीं हैं । मनुष्य-तियंचायु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, पंच संस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, श्रातप, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, आदेय, तीर्थंकर तथा उद्यगित्रका स्त्रीवेदके समान जानना चाहिए । तियंचगित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, हुंडकसंस्थान, स्थावर, दुर्भग, श्रनादेय तथा नीचगोत्रका

<sup>(</sup>१) ''सम्मामिन्छादिट्ठि-असंबदसम्मादिद्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? छोगस्स असंखेज्जदिर थागो । अट्टचोद्दसभागा वा देसणा ।'' -षट्खं० फो० सू० १५२-१५३ ।

<sup>(</sup>२) "संजदासंषदेहि केवडियं खेत्तं फासिदं ? लोगस्य असंखेज्जदिभागो । दिवड्ढचोद्दसभागा वा देस्णा ।"-सू० १५४-१५५ ।

अणादे० णीचागोदं च । देवायु-आहारदुगं बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अट्ठणव-चोद्दस० । देवगदि० ४ बंधगा दिवड्ढ-चोद्दसभागो । अबंधगा अट्ठणवचो० । ओगालियसरीरं बंधगा अट्ठणवचो० । अबंधगा दिवड्ढचोद्दसभागो । एवं पत्ते० साधारणेण वि । सञ्चपगदीणं बंधगा अट्ठणव-चोद्दसभागो । अबंधगा णित्थ । आयु० अंगोवंग-संघडण-विहाय० [ एवं ] ।

§३२४. पम्माए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंजल० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु०४ तस० ४ णिमिण पंचेतराइयाणं बंधगा अट्ठ० । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धितयं मिच्छत्त० अणंताणु० ४ बंधा (धगा ) अबंधगा अट्ठचोट्द-सभागो । एवं दोआयु० उन्जोवं तित्थयरं च । सादासादाणं बंधा (धगा ) अबंधगा अट्ठचोट्दसभागो । दोण्णं बंधगा अट्ठचोट्दसभागो । अबंधगा णित्थ । एवं १० बंधगा वेदणीयभंगो । सेसाणं पत्तेगेण साधारणेण । णवरि देवायु-बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा अट्ठचोट्दसभागो । तिण्णं आयु० बंधा (धगा ) अबंधगा अट्ठचोट्दस-

नपुंसकवेदके समान भंग है । देवायु, श्राहारकद्विकके बंधकोंके क्षेत्रके समान लोकका श्रसंख्यात्वां भाग है । अबंधकोंका  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंके  $\frac{1}{48}$ , श्रबंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है । श्रोदारिक शरीरके बंधकोंके  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{48}$  है अबंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । प्रत्येक तथा सामान्यसे भी इसी प्रकार है । शेप सर्व प्रकृतियोंके बंधकोंके  $\frac{1}{48}$  है । अबंधक नहीं हैं । आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगितमें [ इसी प्रकार जानना चाहिए ]।

§३२४. पद्मलेश्यामें -५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस, कार्भाण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधकोंके क्र है। अबंधक नहीं है।

[ विशोष-पद्मलेश्या वाले मिथ्यात्वसे श्रविरत सम्यक्त्वी पर्यन्त जीवोंने विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वेक्रियिक तथा मारणांतिककी अपेक्षा ६ राजू ऊपर तथा नीचे दो राजू, क् भाग स्पर्श किया है। उपपाद परिणत उक्त जीवोंने के स्पर्श किया है। विशेष, मिश्र गुणस्थानमें उपपाद मारणांतिकपनेका श्रभाव है। (पृ. १९८) ]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, श्रमंतानुबंधी ४ के बंधकों अबंधकोंका 😽 है। मनुष्य-तिर्यंचायु, उद्योत तथा तीर्थंकरका इसी प्रकार है। साता, असाताक बंधकों श्रबंधकोंका क् है। दोनोंके बंधकोंका क् है। अबंधक नहीं हैं। इस प्रकार बंधने वाली यथा हास्यादि ४, स्थिरादि तीन युगलमें वेदनीयके समान भंग है। शेष प्रकृतियोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे इसी प्रकार है। विशेष, देवायुके बंधकोंका क्षेत्रके समान भंग है अर्थात् लोकका असंख्यातवां भाग है। श्रबंधकोंका क् है। तीन आयु (नरकायु विना) के बंधकों अबंधकोंका क् है।

<sup>(</sup>१) 'पम्मलेस्सिएसु मिन्छादिहिप्पहुडि जात्र असंजदसम्मादिहीहि केत्रिडियं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो । अहुनोइसभागो वा देसूणा ।'' –षट्खं० फो० सू० १५७-१५५ ।

भागो । देवगदि० ४ बंधगा पंचचोद्दस० । अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । अप-च्चक्खाणा० ४ ओरालियस० ओरालिय० अंगो० छसंघ० साधारणेण बंधगा अबंधगा पंचचोद्दस० । पच्चवखाणा० ४ बंधगा अट्ठचोद्दस० । अबंधगा खेच-भंगो । आहारदुगं देवायुभंगो ।

§३२५. सुक्काए—पंचणा० छदंस० अट्ठकसा० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधगा छच्चोट्दसभागो । अबंधगा केविलिभंगो । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अट्ठकसा० मणुसायु-तित्थयरं बंधगा छच्चो-

देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांगके बंधकोंका पुँछ है। श्रबंधकोंका पुँछ है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, औदारिक शरीर, श्रौदारिक अंगोपांग, ६ संहननके बंधकों अवंधकोंका सामान्यसे पुँछ है।

[ विशेष—देशसंयमी पद्मलेश्या वाले जीवोंके मारणांतिक समुद्घातकी अपेक्षा शतार सहस्रार कल्पके स्पर्शनकी दृष्टिसे 📆 कहा है। १]

प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका क्षेत्र है। अबंधकोंका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग भंग है।

[ विश्लोष-प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक प्रमत्तरः यतोंकी ऋषेत्ता लोकका ऋसंख्यातवां भाग कहा है। २]

श्राहारकद्विकका देवायुके समान भंग है अर्थात् बंधकोंके लोकका श्रसंख्यातवां भाग है। श्रबंधकोंके क्र है।

§३१५. शुक्क लेश्यामें -५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ८ कषाय, भय-जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, ऋगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधकोंका क्रिं । अबंधकोंके केवली-भंग है ।

[ विशेष—मिश्यात्व, सासादन, मिश्र तथा असंयत सम्यक्त्वी शुक्कलेश्यावालोंने विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक तथा मारग्णान्तिक पद परिणत जीवोंने के स्पर्श किया है। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक पद परिणत संयतासंयतोंने लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। मारणांतिक पद परिणत उक्त जीवोंने कि भाग स्पर्श किया है। कारग्ण तिर्यंच संयतासंयतोंका शुक्रलेश्याके साथ अच्युत कल्पमें उपपाद पाया जाता है। मिश्र-गुणस्थानमें उपपाद तथा मारणांतिक पद नहीं होते हैं। (पृ०३००)]

स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि ८ कपाय, मनुष्यायु, तीर्थंकरके बंधकोंके

<sup>(</sup>१) संजदासंजदेहि केविडयं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असखेज्जिदिभागो । पंचचोद्दसभागा वा देसूणा ।" -षट्खं० फो० सू० १५९-१६० ।

<sup>(</sup>२) ''प्रमत्ताप्रमत्तैलें कस्यासंख्येयभागः ।'' –स० सि० १।८ ।

<sup>(</sup>३) ''सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्ठिप्पहुडि जाव संजदासंजदेहि केबडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।'' छचोद्दशभागा वा देसूणा ।'' –सू० १६२–१६३।

द्दसभागो । अबंधगा छच्चोद्दसभागो, केविलभंगो । साद-बंधगा छच्चोद्दसभागो केविलभंगो । अबंधगा छच्चोद्दसभागो । असाद-बंधगा छच्चोद्दसभागो । अबंधगा छच्चोद्दसभागो । अवंधगा छच्चोद्दसभागो । दोण्णं बंधगा छच्चोद्दसभागो केविलभंगो । अबंधगा णित्थ । देवगदि० ४ बंधगा छच्चोद्दस० । अबंधगा छच्चोद्दस० केविलभंगो० । एवं णेदच्वं । भवसिद्धि ओघं ।

§३२६. सम्मादिट्ठि ओधिमंगो । णविर केविलिमंगो कादव्वो । खइग-सम्मा-दिट्ठि० पंचणा० छदंस० बारसक० पुरिस० भयदु० पंचिदि० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइ-गाणं बंधगा अट्ठचोद्दस० । अबंधगा केविलिमंगो । एवं सेसाणं पगदीणं सम्भा-दिट्ठि-भंगो । णविर मणुसगदिपंचगं अबंधगा । देवगदि० ४ बंधगा खेत्तमंगो । १० वेदगे ओधिमंगो पन्गेगण साधारणेण । अबंधगा णित्थ ।

§३२७. उवसमस० खइगसम्मादिट्ठिभंगो । णवरि केवलिभंगो णरिथ । तिःथयरं

 $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  भाग हैं। अबंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  वा केवली-भंग है। साता के बंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  भाग तथा केवली-भंग है। अबंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  है। असाता के बंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  है। अबंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  वा केवली-भंग है। अबंधक नहीं है। देवगित ४ के बंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  है। अबंधकों के  $\frac{\epsilon}{\epsilon_S}$  तथा केवली-भंग है। शेप प्रकृतियों का इसी प्रकार निकालना चाहिए।

भव्यसिद्धिकोंंमें 'ओघवत् भंग है।

§३२६. सम्यक्तिवयोंमें व अवधिज्ञानके समान भंग है। विशेष, यहाँ केवली-भंग करना चाहिए।
[ विशेष—सम्यक्त्वमार्गणामें चतुर्थसे लेकर चौदहर्वे गुणस्थानका सद्भाव है। इस कारण यहाँ केवली-भंग भी कहा है।]

क्षायिक सम्यक्त्वीमें-५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्ता, पंचेन्द्रिय, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविद्दायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र, ५ श्रंतरायके बंधकोंका क्रि है । श्रवंधकोंका केवळी-भंग है ।

[ विशेष—विहारवत् स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्घातकी अपेक्षा अविरत गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक्त्वीने क्ष भाग स्पर्श किया है । (ध० टी० फो० पृ० ३०२) ]

इस प्रकार रोष प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके समान भंग है। मनुष्यगति ५ के अवंधकोंमें विशेष जानना चाहिए। देवगति ४ के बंधकांका क्षेत्रके समान भंग है।

<sup>(</sup>१) ''भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिन्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अजोगिकेविलिचि ओधं।''-षट्खं० फो० सू० १६५।

<sup>(</sup>२) ''सम्मचाणुवादेण सम्मादिट्ठीसु असंबदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेविलिचि।"-सू० १६७।

### बंधगा खेत्तभंगो।

§३२८. सासणे ध्रविगाणं बंधगा अह्रबारह०। अबंधगा णित्थ। सादासाद्वंधगा अबंधगा अट्ठवारह०। दोण्णं बंधगा अट्ठवारह०। अबंधगा णित्थ। एवं चदुणोक०। थिरादि-तिण्णि-युगलं । इत्थि० पुरिस० बंधगा अबंधगा अट्ठएक्कारसभागो०॥ ५ दोण्णं बंधगा अट्ठएक्कारस०। अबंधगा णित्थ। एवं पंचसंठा० पंचसंघ० दो विहाय० दोसर०। दो आयु-मणुसगदिदुगं उच्चागोदं बंधगा अट्ठचोद्दस०। अबंधगा अट्ठवारह०। देवायुवंधगा खेत्तभंगो। अबंधगा अट्ठवारह०। तिण्णि आयु-बंधगा अट्ठबारह०। देवायुवंधगा अट्ठबारहभागो। तिरिक्खगदिदुगं णीचागोदं च बंधगा अट्ठबारह०। अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो। देवगदि० ४ बंधगा पंच-१० चोद्दस०। अबंधगा अट्ठवारहभागो। तिण्णं गदीणं बंधगा अट्ठबारह०। अबंधगा णित्थ। ओरालि० ओरालि० अंगी० पंचसंघ० बंधगा अट्ठवारह०। अबंधगा पंचचोत्दसभागो। उज्जोवं बंधगा अवंधगा अट्ठवारहभागो। सुभग-आदे० बंधगा अट्ठचोद्दस०। अबंधगा अट्ठचोद्दस०। अबंधगा अट्ठचोद्दस०। अबंधगा अट्ठचोद्दस०। विण्णं बंधगा अट्ठचारह०। अवंधगा अट्ठचोद्दस०। विण्णं बंधगा विद्णीयभंगो।

१५ §३२९. सम्मामिच्छाइट्ठि धुविगाणं बंधगा अट्ठ-चोद्दस० । अबंधगा णत्थि ।

§३२८. सासादनमें-ध्रुव प्रकृतियों के बंधकों का  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। ख्रबंधक नहीं है। साता, श्रसाता के बंधकों श्रबंधकों का  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। दोनों के बंधकों का  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। अबंधक नहीं है। इस प्रकार हास्यादि चार नोकपाय तथा स्थिरादि तीन युगलमें जानना चाहिए। स्नीवेद, पुरुपवेद के बंधकों अबंधकों के  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। दोनों के बंधकों के  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  है। अबंधक नहीं है। ५ संस्थान ( हुंडक बिना ) ५ संहनन ( श्रसंप्राप्तासुपाटिका बिना ), दो विहायोगित तथा दो स्वरमें इसी प्रकार है। तिर्यच-मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्तानुपूर्वी, उद्यगत्रिक बंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  श्रवंधकों में क्षेत्रवत् मंग है। अबंधकों में  $\frac{1}{2}$  श्रवंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। तिर्यंचगित श्रवंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। तिर्योचित श्रवंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। तिर्योचित श्रवंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। उद्योतके वांधकों के  $\frac{1}{2}$  तिर्थ है। उद्योतके वांधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। उद्योतके वांधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। उद्योतके वांधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। उद्योतके वांधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के वांधकों के  $\frac{1}{2}$  है। अबंधकों के वांधकों के तिर्य है। अबंधकों के वांधकों के वांधकों के वांधकों के वांधकों के वांधकों के स्वांधकों क

§३२९. सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका 😽 है । अबंधक नहीं है ।

[ विशेष-विहारव्रत्त्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातकी अपेज्ञा मेरुतलसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे दो राजू, क्ष्म भाग है। (ध० टी० फो० पृ० १६७)] देवगदि० ४ बंधगा खेत्त-भंगो । अबंधगा अट्ठ-चोद्दसभागो । मणुसगदिपंचगं बंधगा अट्ठ-चोद्दस० । अबंधगा खेत्तभंगो । सेसाणं पत्तेगेण बंधगा अबंधगा अट्ठ-चोद्दस-भागो । साधारणेण धुविगाणं भंगो ।

§३३०. सण्णी मणजोगिभंगो । असण्णी खेत्तभंगो । णवरि एइंदियपगदीणं एइंदि-यभंगो ।

§३३१. आहारादि (१) (आहार०) ओघं। णवरि केविलिभंगो णित्थ । अणाहार० कम्मइगभंगो । णवरि वेदणीयं साधारणेण ओघं।

### एवं फोसणं समत्तं।

देवगति ४ के बंधकोंके क्षेत्रके समान भंग है। अबंधकोंके क्रु है। मनुष्यगति ५ के बंधकोंके क्रु है। अवंधकोंके क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंके प्रत्येकसे बंधकों अबंधकोंका क्रु है। सामान्यसे घ्रु व प्रकृतियोंका भंग है।

§३३०. संज्ञीमें—मनोयोगियोंका भंग है। असंज्ञीमें—क्षेत्रके समान है। विशेष, एकेन्द्रिय जातिका एकेन्द्रियके समान भंग है।

§३३१. आहारकोंमें भें ओघवत् भंग है। किन्तु केवलिभंग नहीं है।

[ विशेष-मिश्यादृष्टी जीवके सर्वलोक है, सासादनके लोकका असंख्यातवां भाग,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  भाग है। मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्वीके लोकका असंख्यातवां भाग,  $\frac{2}{3}$  है। देशसंयतके असंख्यातवां भाग वा  $\frac{2}{3}$  है। प्रमत्तसंयतसे सयोगि जिनपर्यन्त लोकका असंख्यातवां भाग है। विशेष, सयोगकेवलीके प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धात आहारक अवस्थामें नहीं होते।

श्रनाहारकों में -कार्माण काययोगवत् है । विशेष, वेदनीयका सामान्यसे श्रोघवत् भंग है ।

#### इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

<sup>(</sup>१) "आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिद्वी ओघं। सासणसम्मादिट्ठिप्पहुिंड जाव सजदासंजदा ओघं। पमत्तसंजदप्पहुिंड जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं! लोगस्स असंखेज्जिदिभागो।" -पट्खं० फो० सू० १८१-१८३।

<sup>(</sup>२) ''अनाहारकेषु मिथ्याद्दिश्टिमिः सर्वलोकः स्पृष्टः । सासादनसम्यग्द्दिश्टिमिल्लोकस्यासंख्येय-भागः, एकादश चतुर्दश्यभागा वा देशोनाः । सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः सर्वलोको वा । अयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः ।''—स० सि० १-८ ।

<sup>&</sup>quot;आणाहारएसु कम्मइयकायजोगिभंगो। णवरि विसेसो। अजोगिकेवलीहि केविडयं खेरां पोसिदं ? लोगस्य असंखेरजदिभागो।" —सू० १८४—१८५

## [ काला शुगम-परूवणा ]

§३३२. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य ।

§३३३. तत्थ ओघेण पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त सोलसक० भयदु० तेजाक० आहारदुगं वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउजो० णिमिण० तित्थयर-पंचंतराइगाणं बंधगा अबंधगा केवचिरं कालादो होंति १ सव्वद्धा । सादासादाणं बंधा (बंधगा) अबंधगा० सव्वद्धा । दोण्णं बंधगा अबंधगा केवचिरं कालादो होंति १ सव्वद्धा । एवं सेसाणं पगदीणं वेदणीय-भंगो । णविर्दा तिण्णिआयु-बंधगा केवचिरं कालादो होंति १ जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । तिरिक्षायुवंधावंधगा केवचिरं कालादो होंति १ सव्वद्धा । एवं चदुआयुगाणं। एवं ओघभंगो काजोगीसु ओरालियकाजोगी० भवसिद्धि० आहारगित्त । णविर भवसिद्धिये दोवेदणीयस्स अवंधगा केव० कालादो होंति १ साधारणेण जहण्णुक्कस्सेण अंतो-

## [कालानुगम]

§३३२. कालानुगमका (नानाजीवोंकी ऋपेक्षा) ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं।

§३३३. त्रोघसे-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगुप्सा, तेजस, का-मीण, त्राहारकद्विक, वण ४, त्रगुरुलघु ४, त्रातप, उद्योत, निर्माण, तीर्धंकर, ५ त्रांतरायों के बंधक श्रबंधक कितने काल तक होते हैं १ नानाजीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं । साता असाताके बंधक अबंधक कितने काल तक होते हैं १ सर्वकाल होते हैं । दोनोंके बंधक श्रबंधक कितने काल तक होते हैं १ सर्वकाल होते हैं । शेप प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग है । विशेप, ३ श्रायुके बंधक कितने काल तक होते हें १ जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट्रसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग तक है । अबंधकोंका सर्वकाल है । तिर्यंचायुके बंधक अबंधक कितने काल तक होते हैं १ सर्वकाल होते हैं । इसी प्रकार चार आयुका जानना चाहिए ।

काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, भव्यसिद्धिक, आहारक मार्गणापर्यन्त ओघवत् जानना चाहिए। इतना विशेष है कि भव्यसिद्धिकोंमें दो वेदनीयके अबंधक कितने काल तक होते हैं ?

<sup>् (</sup>१) ''ओघेण मिच्छादिही केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च सब्बद्धा। सब्बकालं णाणाजीवे पहुच्च मिच्छादिहीणं वोच्छेदो णित्यित्ति भणिदं होदि ॥''—ध० टी० का० पू० ३२३।

<sup>&#</sup>x27;सासणसम्मादिद्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिट्ठदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो।"-षट्खं० का० सू० ५, ६।

<sup>(</sup>२) "चदुण्हं खव्गा अजोगिकेवली केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।"-पट्खं० का० सू० २६ ।

मुहुत्तं । सेसाणं मग्गणाणं वेदणीयस्स साधारणेण अबंधगा णित्थ । णवरिं काजोगि-ओरालियका० तिण्णं आयुगाणं जहण्णेण एगसमओ ।

§३३४. आदेसेण णेरइयेसु धुविगाणं बंधगा केवचिरं कालादो होंति ? सव्बद्धा । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धि-तियं मिच्छत्त-अणंताणु० ४ उज्जोव-तित्थयराणं ओघं । तिरिक्खायु-बंधगा केव० कालादो होंति ? जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदो- ५ वमस्स असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्बद्धा । मणुसायु-बंधगा केव० जहण्णुक्कसेण अंतोम्रहुत्तं । अबंधगा सव्बद्धा । दो-आयु बंधगा केवचिरं ? जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्क-स्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं पत्तेगेण सव्वे विग-प्पा सव्वद्धा । साधारणेण अबंधगा णित्थ । एवं सव्वणेरहगाणं ।

§३३५. तिरिक्खेसु-चदुआयु ओघं । सेसाणं सन्वे विगप्पा सन्वद्धा । एवं एइंदि० १०

सामान्यकी ऋपेक्षा जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है।

[ विशेष-दोनों वेदनीयके श्रवंधक अयोगी जिनकी अपेक्षा श्रंतर्मुहूर्त काल कहा है। ]

शेप मार्गणाओं में सामान्यसे वेदनीयके अबंधक नहीं हैं। विशेष, काययोगियों, औदारिक काययोगियों में तीन त्रायके बंधक कितने काल तक होते हैं? जघन्यसे एक समय पर्यन्त होते हैं।

§३३४. श्रादेशसे-नारिकयों मं ध्रुवप्रकृतियों के बंधक कितने काल तक होते हैं? सर्वकाल होते हैं। श्रबंधक नहीं हैं। स्यानगृद्धित्रिक, मिश्यात्व, अनंतानुबंधी ४, उद्योत और तीर्थंकरके बंधकों में ओघके समान सर्वकाल जानना चाहिए। तिर्यंचायुके बंधक कितने काल तक होते हैं? जघन्यसे श्रंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके अंसख्यातवें भाग होते हैं। अबंधक सर्वकाल होते हैं। मनुष्यायुके बंधक कितने काल तक होते हैं? जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतमुंहूर्त होते हैं। श्रबंधक सर्वकाल होते हैं। दो आयु अर्थात् मनुष्य-तिर्यंचायुके बंधक कितने काल तक होते हैं। श्रबंधक सर्वकाल होते हैं। दो आयु अर्थात् मनुष्य-तिर्यंचायुके बंधक कितने काल तक होते हैं। श्रवम्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके श्रसंख्यातवें भाग होते हैं। श्रबंधक सर्वकाल होते हैं। श्रेप प्रकृतियोंमें सर्व विकल्प पृथक्-पृथक् रूपसे सर्वकालरूप होते हैं। साधारणसे श्रबंधक नहीं हैं। इसी प्रकार सर्व नारिकयोंमें जानना चाहिए।

§३३५. विर्यचगितमें चार ऋायुके बंधक श्रबंधक कितने काल तक होते हैं ? ओघके समान जानना चाहिए। शेष सर्व विकल्प सर्वकाल प्रमाण हैं। उपकेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक,

<sup>(</sup>१) "णेरइएसु मिच्छादिय्ठी केवचिरं कालादी होति १ णाणाजीवं पहुच्च सञ्बद्धा।"—षट्खं० का० ३३।

<sup>(</sup>२) ''तिरिक्खगदीए तिरिक्खेमु मिच्छादिट्ठी केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच सन्वद्धा।'' —ঘटखं० का ४७।

<sup>(</sup>३) ''एइंदिया केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा।'' (सू० १०७)। ''पुढिविकाइया-आडकाइया-तेउकाइया-वाउकाइया केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा।'' (सू० १३९)। 'बादरपुढिविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणप्किदिकाइय-पत्तेयसरीर-अपज्जत्ता केविचरं

पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फदि-पत्तेय० तेसिं बादर-बादर अपज्जत्त-सञ्बसुहुम० वणप्फदि-णिगोद-प्रदि० सुद० असंजद० तिण्णि लेस्सा० अब्भवसि० मिच्छादिष्टि-असण्णित्ति ।

§३३६. पंचिंदिय-तिश्क्लिस चदुआयु जहण्णेण अंतोस्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिट्रोव-५ मस्स असंखेजजिदभागो । अबंधगा सन्वद्धा । सेसाणं सन्वे भंगा सन्वद्धा ।

§३३७. एवं पंचिंदिय-तिरिक्ख-पञ्जत्तजोणिणीसु । पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपञ्ज०-दो आयुबंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं । उक्कस्सेण पित्दोवमस्स असंखेजजिदभागो । अबंध्याा सव्बद्धा । एवं सव्विविग्लिंदिय-पंचिंदिय-तस० अपज्जत्त-बादर-पुढवि० आउ० तेउ० वाउ-बादरवणप्फदिपचेय-पज्जत्ताणं ।

१० ु३३८. मणुसेसु सादासादबंधगा सन्वद्धा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सन्वद्धा ।

तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति, प्रत्येक तथा इनके बाद्र तथा बाद्र अपर्याप्तकोंमें, सर्व सूच्त्मोंमें, वनस्पतिनिगोदोंमें, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, ऋसंयत, ऋष्णादिलेश्यात्रय, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि असंज्ञी पर्यन्त पूर्ववत् जानना चाहिए।

§३३६. पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें–चार श्रायुके बंधक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे अंत-र्मुहूर्त, उत्क्रष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग पर्यन्त होते हैं। अबंधक सर्वकाल होते हैं। शेष प्रकृतियोंके सर्व विकल्प सर्वकाल जानना चाहिए।

\$३३७. पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिमितयों इसी प्रकार जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंचलब्ध्यपर्याप्तकों में दो आयु (नर-तिर्यंचायु) के बंधक जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं। अबंधक सर्वकाल होते हैं। सर्वविकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय त्रस इनके अपर्याप्तकों बादर-पृथ्वी-जल-अग्नि-वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक तथा इनके पर्याप्तकों मं इसी प्रकार जानना चाहिए।

§३३८. मनुष्योंमें-साता श्रसाता वेदनीयके बंधकोंका सर्वकाल है। दोनों वेदनीयके बंधकों का सर्वकाल है। अबंधकोंका जघन्य-उत्कृष्टकाल श्रंतर्मुहूर्त है<sup>९</sup>।

## [ विशेष-दोनों वेदनीयके अबंधक अयोगिजिनोंकी ऋपेत्ता अंतर्मुहूर्त कहा गया है। ]

कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च सञ्बद्धा ।" (१४८) । "सुहुमपुढिवकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेउ-काइया सुहुमवाउकाइया सुहुमवणप्पिदकाइया सुहुमिणगोदजीवा सुहुमेइंदिय पज्जच-अपज्जचाणं मंगो।" (स्० १५१) । "णाणाणुवादेण मिद अण्णाणि-सुदअण्णाणोसु मिच्छादिट्ठी ओघं।" (२६०) । "असंजदेसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठि ओघं।" (२७५) । "किण्हलेस्सिय-णोललेस्सिय-काउलेस्सि-एसुं मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सन्वद्धा।" (२८३)। "अभवसिद्धिया केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सन्वद्धा।" (३१५)। "मिच्छादिट्ठी ओघं।" (३२९)। "असण्णी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च सन्वद्धा।" (३३४)।

(१) "चदुण्हं खब्गा अजोगिकेवली केवचिरं कालादो होति १ णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-मुहुचं उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं।'' **–षट्खं० का० २६।**  अबंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । दोआयु० बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा सव्बद्धा । दोआयु० बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । अबंधगा सव्बद्धा । चढुआयुबंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागो । अबंधगा सव्बद्धा । सेसाणं सव्वे भंगा सव्बद्धा ।

§३३९, एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि चदुआयु पत्तेगेण साधारणेण य ५ बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अबंधगा केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा ।

§३४०. मणुस-अपञ्जत्तगेसु-धुविगाणं बंधगा केव०कालादो होंति ? जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं, उक्क० पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा णित्थ । सादासाद-बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्क० पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । दोण्णं बंधगा जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा णित्थ । १० दो-आयु० पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा अबंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिल-दोवमस्स असंखेजिदिभागो । ओरालि० अंगो० छसंघड० परघादुस्सा० आदाउजो० दोविहाय० दोसरं बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि । सेसाणं वेदणीयभंगो ।

दो आयुके बंधक जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं। अबंधक सर्वकाल होते हैं। दो श्रायुके बंधक जघन्य-उत्क्रष्टसे श्रंतर्मुहूर्त होते हैं। अबंधकोंका सर्वकाल है। चारों श्रायुके बंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्टसे पल्यके श्रसंख्यातवें भाग होते हैं। अबंधक सर्वकाल होते हैं। श्रेष प्रकृतियोंके सर्वभंग सर्वकाल जानना चाहिए।

§३३९. मनुष्य पर्याप्तकों, मनुष्यिनयोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि चार आयुके प्रत्येक तथा सामान्यसे बंधक जघन्य और उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त पर्यन्त होते हैं। अबंधक कितने काल तक होते हैं १ सर्वकाल होते हैं।

§३४०. मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकों में १-ध्रुव प्रकृतियों के बंधक कितने काल तक होते हैं ? जघन्यसे जुद्रभवप्रह्ण काल, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग पर्यन्त होते हैं । अर्वधक नहीं हैं । साता-असाता वेदनीयके बंधक अबंधक जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं । दोनों के बंधक जघन्यसे जुद्रभवप्रह्ण पर्यन्त, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हैं । अबंधक नहीं है । दो आयु (मनुष्य-तिर्यंचायु ) के बंधक—अबंधक प्रत्येक साधारणसे जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, परघात-उच्छ्वास-आतप, उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । सामान्य तथा प्रत्येकसे इसी प्रकार जानना चाहिए । शेषका वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । अर्थात् जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवें भाग है ।

<sup>(</sup>१) ''मणुस-अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुण्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्य असंखेजजिदमागो ।'' **–षट्खं** का० ८३-८४।

§३४१. देवाणं णिरयभंगो । णवरि एइंदियपयिंड जाणिद्ण भाणिदव्वं ।

§३४२. पंचिंदिय-तस० तेसिं पज्जत्ता वेदणीयं साधारणेण अबंधगा जहण्णुक्क-स्सेण अंतोम्रहुत्तं, चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं उक्क० पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सेस-भंगा सन्बद्धा ।

१३४३. एवं तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि०। णविर वेदणीयस्स साधारणेण अबंधगा णित्थ । चदुआयु० बंधगा जहण्णेण एगस०, उक्क० पितदोवमस्स असंखेजिदिभागो । दोमण० दोवचि० पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिण० पंचंतराइगाणं बंधगा सन्वद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । सादासादाणं बंधगा अबंधगा सन्वद्धा । दोण्णं बंधगा सन्वद्धा, अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० णवुंसगवेदाणं बंधगा अबंधगा सन्वद्धा । तिण्णं वेदाणं बंधगा सन्वद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एवं दोयुगल-

§३४१. देवोंमें-नारिकयोंके समान भंग है। विशेष यह है कि यहाँ एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी जानकर कहना चाहिए।

[ विशेष—नारकी जीव मरणकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्य या तिर्यंच होते हैं, किन्तु देवों की उत्पत्ति एकेन्द्रियोंमें भी होती है। अतः देवगित में एकेन्द्रिय जातिके बंधका भी उल्लेख है।

§३४२. पंचेन्द्रिय त्रस तथा इनके पर्याप्तकोंमें-साधारणसे वेदनीयके श्रबंधकोंका जघन्य, उत्क्रष्टकाल अंतर्मुहूर्त है। चार आयुके बंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां माग है। शेष भंग सर्वकाल हैं।

§३४३. तीन मनोयोग, तीन वचनयोगमें इसी प्रकार है। इतना विशेष है कि वेदनीयके सामान्यसे अबंधक नहीं है। चार श्रायुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट पल्योपमका श्रसंख्यातवां भाग काल है। दो मन तथा दो वचनयोगमें—पाँच ज्ञान।वरण, छह दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा पाँच अंतरायोंके बंधकोंका सर्वकाल है। श्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मु हूर्त है। साता-असाताके बंधकों-अबंधकोंका काल सर्वकाल है। दोनोंके बंधकोंका सर्वकाल है। आवंधक नहीं हैं। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके बंधकों अबंधकोंका सर्वकाल है। तीनों वेदोंके बंधकोंका सर्वकाल है। श्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है।

<sup>(</sup>१) ''णेरद्वएसु मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? ण।णाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । सासण-सम्मादिट्ठी-सम्मामिच्छादिट्ठी ओघं ।'' —षट्खं का० ३६ ।

<sup>&#</sup>x27; सासण-सम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो।'' (५,६)। ''सम्मामिच्लाइट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो।'' (९, १०)। असंजदसम्मादिट्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च सन्वद्धा।" —षट्खं० का० १३।

चदुगदि-पंचजादि-दोसरीर-छसंठाण-चदुआणुपुन्वि तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदं च । आहारदुगं दो-अंगो० छस्तंघ० परघादुस्सास-आदाउज्जो० दो विहाय० दोसर० तित्थय० पत्तेगेण साधारणेण बंधगा अबंधगा सन्वद्धा । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जह० एगस०, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा सन्वद्धा ।

§३४४. एवं चक्खुदं० अचक्खुदं० सिण्णि ति । णविर चक्खुदं० सिण्णि० आयु० ५ तस-भंगो । अचक्खुदं० आयु० ओघं ।

§३४५. ओरालिमि०-धुविगाणं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्कस्सेण संखेजसमया । सादासाद-बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । दोण्णं बंधगा सन्बद्धा, अबंधगा णित्थ । इत्थि० पुरिस० णवुंसगवेदाणं बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । तिण्णं वेदाणं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा जह० एगस० । उक्क० संखेजसमया । एवं दोण्णं १०

हास्यादि दो युगल, चार गित, पाँच जाित, दो शरीर, छह संस्थान, ४ श्रानुपूर्वी, त्रस-स्थावरािद नव युगल तथा दो गोत्रोंमें भी इसी प्रकार जानना, अर्थात् श्रवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे अंतमुहूर्त है तथा बंधकोंका सर्वकाल है। आहारकि हिक, २ अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, २ स्वर तथा तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकों अबंधकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे सर्वकाल है। चार आयुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका सर्वकाल है।

§३४४. चत्तुदर्शन, अचत्तुदर्शन तथा संज्ञी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, चत्तुदर्शन एवं संज्ञी जीवोंमें त्रायुका त्रसके समान भंग है। आयुका अचत्तुदर्शनमें ओघवत् जानना चाहिए।

§३४५. औदारिकिमिश्र काययोगमें—ध्रुव प्रकृतियों के बंधकों का सर्वकाल है, अबंधकों का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टते संख्यात समय प्रमाण है। साता-असाता के बंधकों अबंधकों का सर्वकाल है। दोनों के बंधकों का सर्वकाल है। अबंधक नहीं है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बंधकों अबंधकों का सर्वकाल है। तीनों वेदों के बंधकों का सर्वकाल है। अवंधकों का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टिसे संख्यात समय है। इस प्रकार दो युगलों में जानना चाहिये। दो आयुमें ख्रोघवत् जानना

<sup>(</sup>१) ''दंड समुद्धातमे कपाटको प्राप्त होकर वहाँ एक समय रहकर प्रतर समुद्धातको प्राप्त हुए केबलियोंके यह एक समय प्रमाण काल होता है। अथवा रुचकसे कपाटसमुद्धातको प्राप्त होकर और एक समय रहकर दंडसमुद्धातको प्राप्त होने वाले केबिलयोंके एक समय काल होता है। कपाटसमुद्धातके आरोहण-अबरोहणरूप कियामें संलग्न कमशः दंड प्रतरूप पर्याय परिणत संख्यात समयोंकी पंक्तिमें स्थित संख्यातकेविलयोंके द्वारा अधिकृत अवस्थामें संख्यात समय पाये जाते है।" -ध०टी० का० ४२४।

<sup>&</sup>quot;सजोगिकेवली केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण संखेज्ज-समयं" –षट्खं० का० १९३–९४।

युगलाणं। दोआयु ओघं। देवगदि० ४ तित्थय० बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। अबंधगा सव्बद्धा। दोगदिबंधगा अबंधगा सव्बद्धा। तिण्णं गदीणं बंधगा सव्बद्धा। अबंधगा जह० एगसमओ । उक्क० संखेजसमया। मिच्छत्तवंधगा सव्बद्धा। अबंधगा जह० एगस०, उक्क० पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । थीणगिद्धि-तियं ५ अणंताणुवंधि० ४ ओरालि० वंधगा सव्बद्धा। अवंधगा जह० एगसमओ। उक्क० अंतोम्रहुत्तं। एवं सव्वाणं णेदव्वं।

§३४६. एवं कम्मइयका०। णवरि थीणगिद्धितिगं मिच्छ० अणंताणु० ४ वंधगा सन्बद्धा, अबंधगा जह० एगसमओ, उक्कस्सेण आविलयाए असंखेजिदिभागो । देवगदि० ४ तित्थयरं वंधगा जह० एगस० । उक्क० संखेजसमया। अबंधगा १० सन्बद्धा । ओरालिय-बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा जह० एगसमओ । उक्कस्सेण संखेजसमया।

§३४७. वेउव्विकायजोगिस्स देवोघं । वेउव्वियमिस्स० धुविगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं । उक्कस्सेण पिट्योवमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा णित्थ । थीणिग-

चाहिये। देवगित ४, तीर्थंकरके बंधकोंका जघन्य, उत्कृष्ट काल अंतर्मु हूर्त है। अबंधकोंका सर्व-काल है। दो गतिके बंधकों अबंधकोंका सर्वकाल है। तीन गतिके बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है। मिश्यात्वके बंधकोंका सर्वकाल है। दे। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। स्त्यानगृद्धि-त्रिक, अनंतानुबंधी ४ तथा औदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सर्व प्रकृतियोंका जानना चाहिए।

ृ३४६. कार्माणकाययोगियों में—इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि स्त्यानगृद्धि-त्रिक, मिथ्यात्व, अनतानुबंधी ४ के बंधकोंका सर्वकाल है। श्रबंधकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रावलीका श्रसंख्यातवां भाग है। देवगति ४, तोर्थंकरके बंधकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात समय है। श्रबंधकोंका सर्वकाल है। श्रोदारिक शरीरके बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधकोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात समय है।

ुं३४७. वैक्रियिक काययोगियोमं—देवोंके स्रोघवत् जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्र काययोगि-योंमं—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका काल जघन्यसे अंतर्भुहूर्त है । उत्कृष्टसे ४पल्यके असंख्यातवें

<sup>(</sup>१) "असंजदसम्मादिष्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुनं उक्कस्सेण अंतोमुहुनं ।"-षट्खं० का० १८५-५०। (२) "सासणसम्मादिष्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पिलदोधमस्स असंखेज्जिदिभागो ।" -षट्खं० का० १८५-८६। (३) "सासणसम्मादिष्ठी असंजदसम्मादिष्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण आविलयाए असंखेज्जिदिभागो ।"-षट्खं० का० २२०-२१। (४) "वेउव्वि-पिमसकायजोगीसु, मिच्छादिष्ठीअसंजदसम्मादिष्ठी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुनं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो।" -षट्खं० का० २०१-२०२।

द्वितिगं मिन्छत्त अणंताणुवंधि० ४ वंधगा अवंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । णविर मिन्छत्त-अवंधगा जहण्णेण एगसमओ । दोवेद-णीय-वंधगा अवंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । दोणं वंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अवंधगा णित्थ । एवं तिण्णं वेदाणं दोण्णं युगलाणं दोगिदि-दोजादि-छस्संठाण-दोआणुपुन्वि- ५ तसथावरादि-पंच-युगल-दोगोदाणं च । ओरालि-अंगोवंग-छस्संघडण-दोविहायगदि-दोसराणं वंधगा अवंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदि-भागो । तित्थयरं-वंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । अवंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो ।

§३४८. आहारका०-धुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतो- १० ग्रहुत्तं । अवंधगा णित्थ । सेसाणं बंधगा अवंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं ।

§३४९. आहारमि०-धुविगाणं बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अबंधगा

भाग है। अबंधक नहीं हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनंतानुवंधी चारके बंधकों अबंधकोंका काल जवन्यसे त्रांतर्भुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके क्रासंख्यातवें भाग है। विशेष यह है कि मिध्यात्वके क्रावंधकोंका जघन्य काल एक समय है। दोनों वेदनीयके बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे काल एक समय, उत्कृष्टसे पल्यका असंख्यातवां भाग है। दोनोंके बंधकोंका काल जघन्यसे अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यका असंख्यातवां भाग है। अबंधक नहीं है। तीनों वेदों, हास्यादि दो युगलों, २ गित, २ जाित, ६ संस्थान, दो आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि पंचयुगल तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार जानना चािहए। औदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, दो विहायोगित तथा दो स्वरोंके बंधकोंका क्राव्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तीर्थंकरके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तीर्थंकरके बंधकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतर्भुहूर्त है। अबंधकोंका जघन्यसे क्रांतर्भुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

§३४८. श्राहारककाययोगियोंमें व्याव प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे श्रंतर्मुहूर्त है। अबंधक नहीं है। शेप प्रकृतियोंके बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे श्रंतर्मुहूर्त है।

§३४९. आहारकमिश्रमें- अधुव प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतर्भुहूर्त है।

<sup>(</sup>१) 'सासणसम्मादिद्वी केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च उहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो ।''-षट्खं० का० २०५-२०६।

<sup>(</sup>२) "आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं ।" –षट्खं० का० २०९-२१० ।

<sup>(</sup>३) "आहारमिस्सकायजोगीसु पमचसंजदा केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुचं, उक्कस्सेण अंतोमुहुचं।" **–षट्खं० का० २**१३-१४।

णितथ । वेदणीय-बंधगा-अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । दोण्णं बंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । अबंधगा णितथ । आयु० तित्थय० सादमंगो ।

§३५०. इत्थिवे०-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंत० बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि० ३ मिन्छत्त-बारसक० आहारदुग-परघादुस्सासआदा-उज्जोव
'तित्थयराणं बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । णिद्दापचल (ला)-भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । सादासाद-बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । दोण्णं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा णित्थ । एवं तिण्णि-वेद-जस०-अज्ञस० दोगोदं च । हस्सरिद-अरिद-सोगं बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । दोण्णं युगलाणं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । सेसाणं पर्नोगेण साधारणेण वि हस्सरिदीणं भंगो । चदुआयुगाणं बंधगा पर्नोगेण जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा सन्बद्धा । साधारणेण चदुआयुगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । अवंधगा सन्बद्धा ।

श्रबंधक नहीं है। वेदनीयके बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्महूर्त है। दोनोंके बंधकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतर्महूर्त है। श्रबंधक नहीं है। श्रायु तथा तीर्थंकरमें साताके समान भंग है।

\$३५०. स्त्रीवेदमें- १५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण,४ संज्वलन, ५ अंतरायके बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधक नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, १२ कषाय, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत तथा तीर्थंकरके बंधकों अबंधकोंका सर्वकाल है। १ निद्रा-प्रचला, भय-जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधकोंका सर्वकाल है। श्रवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है । साता श्रसाता वेदनीयके बंधकों अवंधकोंका सर्वकाल है। अवंधक नहीं है। तीन वेद, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति तथा दो गोत्रोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। हास्य-रित, श्ररित-शोकके बंधकों अवंधकोंका सर्वकाल है। दोनों युगलोंके बंधकोंका सर्वकाल है। श्रवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंमें प्रत्येक तथा सामान्यसे हास्य-रितके समान भंग।जानना चाहिए। चार श्रायुके बंधकोंका प्रत्येकसे जघन्यकी अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल है, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अवंधकोंका सर्वकाल है। सामान्यसे चार आयुके बंधकोंका काल जघन्यसे अंतमुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यका श्रसंख्यातवां भाग है। अवंधकोंका सर्वकाल है।

<sup>(</sup>१) "इत्थिवेदेसु भिच्छादिद्वी केविचरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।" -षट्खं० का० २२७। (२) "असंजदसम्मादिद्वी केविचरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।"-षट्खं० का० २३२। (३) "चदुण्णं उवसमा केविचरं कालादा होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्करसेण अतोमुहुत्तं।"-षट्खं० का० २२-२३।

§३५१. एवं पुरिसवेदस्स वि । एवं चेव णवंसगवेद-कोधादितिण्णं कंसायाणं । णविर तिरिक्खायुवंधगा अबंधगा सन्वद्धा । साधारणेण चदुआयुगाणं बंधगा अबंधगा सन्वद्धा । एवं चेव लोभे वि । णविर पंचणा० चदुदं० पंचंतराइगाणं बंधगा सन्वद्धा । अबंधगा णिरथ ।

३५२. अवगदवेदेसु-सादस्स बंधावंधगा सन्वद्धा । सेसाणं बंधगा जहण्णेण ५ एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अवंधगा सन्वद्धा ।

§३५३, अकसाइगेसु—सादस्स बंधगा अबंधगा सन्बद्धा । एवं केवलणा० केवलदंस०।

§३५४. विभंगे पंचिदिय-तिरिक्ख-भंगो । णवरि भिच्छत्त-अबंधगा जहण्णेण एग-समओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेळि दिभागो ।

§३५५. आभि० सुद० ओधि०-धुविगाणं बंधगा सन्वद्धा । अबंधगा जहण्णेण

§२५१. पुरुपवेदमें – इसी प्रकार जानना चाहिए। नपुंसकवेदमें भी इसी प्रकार है। क्रोध-मान-मायाकषायमें भी इसी प्रकार है। विशेष यह है कि तिर्यंचाश्रायुके वंधकों अवंधकोंका सर्वकाल है। सामान्यसे चार आयुके बंधकों अबंधकोंका सर्वकाल है। लोभकपायमें – इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि ५ झानावरण, ४ दर्शनावरण तथा ५ ऋंतरायोंके बंधकोंका सर्वकाल है। ऋबंधक नहीं है।

§३५२. त्र्यपगत वेदमें-सातावेदनीयके बंधकों त्र्यवंधकोंका सर्वकाल है। रोप प्रक्तितियोंके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्महर्त है। अबंधकोंका सर्वकाल है।

§३५३. श्रकषायियोंमें-साता वेदनीयके बंधकों अवंधकोंका सर्वकाल है। केवलज्ञान, केवल-दर्शनमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

§३५४. विभंगज्ञानमें --पंचेन्द्रिय तिर्यंचके समान भंग जानना चाहिए। विशेष यह है कि मिथ्यात्वके त्र्यबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

§३५५. ³आभिनियोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अविधज्ञानमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका सर्व-

<sup>(</sup>१) "विभंगणाणीसु मिच्छादिही केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्बद्धा।" -षट्खं० का० २६२ । 'सासणसम्मादिही ओघं (२६५) णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिळदोवमस्स असंखेज्जदिभागो।" ५-६।

<sup>(</sup>२) "आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओिषणाणीमु असंजदसम्मादिष्टिप्पहुि जाव खीणकषाय-वीदराग-छदुमत्थात्ति ओषं।"—सू० २६६। "असंजदसम्मादिष्टी केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पहुच्च सव्वद्धा। संजदासंजदाः सव्वद्धा। पमत्त-अपमत्तसंजदाः सव्वद्धा। चउण्हं उवसमाः णाणा-जीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुगं। चदुण्हं खवगा अजोगिकेवलीः जहण्णेण अंतोमुहुनं, उक्कस्सेण अंतोमुहुन्तं।"—सू०१३, १६, १९, २२, २३, २६, २७।

एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अट्ठकसा० आहारदु० वज्जरिसभ० तित्थय० बंधाबंधगा सन्वद्धा । सेसाणं दोण्णं मणजोगीणं भंगो । णवरि मणुसायु० मणुसिभंगो । देवायु० ओघं ।

§३५६, एवं ओधिदंस० । एवं चेव मणपञ्जव० सामा० छेदो० । णवरि देवायु० ५ मणुसिभंगो । संजदा मणुसिभंगो ।

§३५७. परिहार-धुविगाणं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा णितथ । दोवेदणीयाणं बंधाबंधगा सन्बद्धा । दोणं पगदीणं बंधगा सन्बद्धा । अबंधगा णितथ । देवायु ० मणुसिभंगो । सेसं वेदणीयभंगो ।

§३५८. एवं संजदासंजदाणं । देवायु० ओघं । सुहुम० सन्वाणं बंधगा जहण्णेण १० एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अबंधगा णत्थि ।

§३५९. तेऊ देवोघं । एवं पम्माए वि । सुक्काए ध्विगाणं बंधाबंधगा सन्वद्धा ।

काल है। श्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे अंतर्मुहूर्त है। आठ कपाय, आहारकद्विक, विश्रविक्त, तीर्थंकरके बंधकों अवंधकोंका सर्वकाल है। शेष प्रकृतियोंका दो मनोयोगियोंके समान भंग है। अर्थात् बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है। विशेष यह है कि मनुष्यायुका मनुष्यिनयोंके समान भंग है। देवायुके विषयमें श्रोधवत् जानना चाहिए।

§३५६. इसी प्रकार अवधिदर्शनमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, संयममें इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि देवायुके बंधकोंमें मनुष्यनीका भंग जानना चाहिए । संयतोंमें मनुष्यनीका भंग है ।

§३५७. परिहारिवशुद्धिसंयममें न्ध्रुवप्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वकाल है। श्रवंधक नहीं है। दोनों वेदनीयोंके वंधकों श्रवंधकोंका सर्वकाल है। दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वकाल है। अवंधक नहीं है। देवायुका मनुष्यनीके समान भंग है। शेप प्रकृतियोंमें वेदनीयका भंग है।

§३५८. संयतासंयतोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। देवायुका त्रोघवत् भंग जानना चाहिए। भूद्रमसांपरायसंयममें सर्व प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्यकाल एक समय, उत्कृष्टसे श्रंतर्मुहूर्त है। श्रबंधक नहीं है।

§३५९. वतेजोलेश्यामें-देवोंके ओघ समान है। पद्मलेश्यामें-इसी प्रकार है। उशुक्कलेश्यामें-भ्रुवप्रकृतियोंके बंधकों अबंधकोंका सर्वकाल है। शेष प्रकृतियोंका मनुष्यपर्याप्तकके समान मंग है।

<sup>(</sup>१) "मुहुमसांपराइयमुद्धिसंजदेमु मुहुमसांपराइयमुद्धिसंजदा उवसमा खवा ओघं।"—२७२।(२) "तेउलेस्सिय पम्मलेस्सिएमु मिच्छादिष्टी असंजदसम्मादिष्टी````सञ्चद्धा" —षट्खं० का० २९१। "सासणसम्मादिष्टी ओघं।"—२९४। "सम्मामिच्छादिष्टी ओघं।"—२९५। "संजदासंजदपमत्तअप्यमत्तसंजदाः
सञ्चद्धा।"—२९६।(३) "सुक्कलेस्सिएसु चदुण्हमुवसमा चदुण्हं खवगा सजोगिकेवली ओघं।" —३०८।

सेसं मणुस-पज्जत्तभंगो।

§३६०. सम्मादि० दोआयु ओधिभंगो । सेसं सव्बद्धा । एवं खइग-सम्मा० । दोआयु सुक्कभंगो । वेदगे०-धुविगाणं बंधा (बंधगा ) सव्बद्धा, अबंधगा णित्थ । सेसं ओधिभंगो । णवरि साधारणेण अबंधगा णित्थ ।

§३६१. उनसमसम्मा०-ध्रुविगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं । उक्कस्सेण पित- ५ दोवमस्स असंखेजजिदमागो । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा अबंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पितदो- वमस्स असंखेजिदिमागो । अबंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोग्रहुत्तं । सादासाद-बंधगा- अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । दोण्णं १० वेदणीयाणं बंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । अबंधगा जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं । उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । देवगदि० ४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । देवगदि० ४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजिदिमागो । एवं अबंधा (अबंधगा) । णविर जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं ।

§३६०. सम्यग्दिष्टियोंमें—दो श्रायुके बंधकों श्रवंधकोंका ओघके समान भंग है। शेष प्रकृतियोंमें सर्वकाल भंग है। क्षायिकसम्यिक्त्ययोंमें—इसी प्रकार है। दो आयुका शुक्रलेश्याके समान भंग है। वेदकसम्यिक्त्वयोंमें-ध्रुवप्रकृतियोंके बंधकोंका सर्वकाल है। अबंधक नहीं है। शेष प्रकृतियोंका अविधिज्ञानके समान भंग है। विशेष यह है कि सामान्यसे श्रवंधक नहीं है।

ु३६१. ¹उपशमसम्यक्त्वयोंमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका काल जघन्यसे अंतर्भुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्यके श्रसंख्यातवें भाग हैं। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्रृष्ट से अंतर्भुहूर्त है।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमके श्रसंख्यातवें भाग है। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका श्रसंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका जघन्य तथा उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है। साता-श्रसाताके बंधकों श्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका श्रसंख्यातवां भाग जानना चाहिए। दोनों वेदनीयोंके बंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अबंधक नहीं है। मनुष्यगतिपंचकके बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। देवगति ४ के बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। देवगति ४ के बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका

<sup>(</sup>१) "उनसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा केविचरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो।"—षट्खं० का० सू० ३१९—२०। "पमत्तसंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसाय वीदरागछदुमत्थात्ति केविचरं कालादे। होति ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं।" —३२३—२४।

आहारदुगं बंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अबंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । एवं तित्थयरस्स । चदुणोक-सायाणं बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदि-भागो । दोण्णं युगलाणं बंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं । उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखे-५ जिदिभागो । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । एवं थिरादि-तिण्णियुगलाणं ।

§३६२. सासणे-ध्रित्राणं बंधगा जह० एगस०, उक्क० पिलदो० असंखेजिदि-भागो । अबंधगा णित्य । एवं वेदणीयं पत्तेगेण बंधगा अबंधगा । साधारणेण बंधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । १० अबंधगा णित्य । एवं सन्वाणं । दोआयु० बंधावंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पिलदो० असंखेजजिदिभागो । मणुसायुवं० देवभंगो । अवंधगा जह० एगस० उक्क० पिलदो० असंखेजजिदिभागो । एवं साधारणेण वि ।

§३६३. सम्मामि० धुविगाणं बंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पलिदो०

श्रसंख्यातवां भाग है। इसी प्रकार श्रबंधकोंका जानना चाहिए। इतना विशेष है कि यहां जघन्य अंतर्मुहूर्त है। श्राहारकद्विकके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे अंतर्मुहूर्त है। अबंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त, उत्क्रष्टसे पल्योपमका श्रसंख्यातवां भाग है। तीर्थंकरका इसी प्रकार जानना चाहिए। चार नोकषायोंके बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। दोनों युगलोंके बंधकोंका जघन्यसे अंतर्मुहूर्त है। उत्क्रप्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय उत्क्रष्टसे अंतर्मुहूर्त है। स्थिरादि तीन युगलोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

\$३६२. सासादनमं— "श्रुव प्रकृतियों के वंधकों का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपम-का असंख्यातवां भाग है। अवंधक नहीं है। वेदनीयके वंधकों अवंधकों में प्रत्येकसे इसी प्रकार है। सामान्यसे वंधकों अवंधकों का जघन्यसे एक समय है, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अवंधक नहीं है। शेष प्रकृतियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। दो आयुके वंधकों अवंधकों का जघन्यसे अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। मनुष्यायुके बंधकों में देवों के समान भंग है। अवंधकों का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसी प्रकार सामान्यसे भी जानना चाहिए।

§३६३. सम्यक्त्विमध्यात्वमें— 'ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका काल जघन्यसे अंतर्मु हूर्त, उत्कृष्ट-

<sup>(</sup>१) "सासणसम्मादिष्टी केविचरं कालादो होति १ णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्क-स्सेण पलिदोवमस्स असंखेजजिदिभागो ।" **-षट्खं० का० ५-६**।

<sup>(</sup>२) "सम्मामिच्छादिद्वी केविचरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्क-स्रोण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो ।"-९-१०।

असंखेज्जिदिभागो । अबंधगा णित्थ । सादासादाणं बंधगा० जह० एगसमञ्जो, उक्क० पिलदो० असंखेज्जिदिभागो । दोण्णं बंधगा जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्करसेण पिलदो-वमस्स असंखेजिदिभागो । अबंधगा णित्थ । एवं पिरयत्तमाणियाणं सन्वाणं । मणुस-गिदिपंचगं देवगिदि० ४ बंधाबंधगा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एवं साधारणेण वि । अबंधगा णित्थ ।

§३६४. अणाहारे धुविगाणं बंधगा अबंधगा सन्वद्धा । देवगदिपंचगं बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण संखेजजा समया । अबंधगा सन्बद्धा । सेसाणं बंधा-बंधगा सन्बद्धा ।

## एवं कालं समत्तं।

से पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अबंधक नहीं है। साता-असाताके बंधकोंका जघन्य से एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। दोनोंके बंधकोंका जघन्यसे अंतर्प्रहूर्त है। उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अबंधक नहीं है। परिवर्तमान सर्वप्रकृतियों में इस प्रकार जानना चाहिए। मनुष्यगतिपंचक, देयगति ४ के बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे श्रंतर्प्रहूर्त, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस प्रकार सामान्यसे भी भंग जानना चाहिए। अबंधक नहीं है।

§३६४. अनाहारकों में — भ्रुव प्रकृतियों के बंधकों अबंधकों का सर्वकाल है। देवर्गातपंचकके बंधकों का जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है। अबंधकों का सर्वकाल है। शेष प्रकृतियों के बंधकों अबंधकों का सर्वकाल है।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा कालप्ररूपणा समाप्त हुई।

# [ अंतराणुगम-परूवणा ]

§३६५. अंतराणुगमेण दुविही णिहेसी, ओघेण आदेसेण य ।

§३६६. तत्थ ओघेण-पंचणा० णवदंस० मिच्छत्त० सोलसक० भयदु० आहारदुगं तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ आदाउज्जो० णिमिण-तित्थयर-पंचंतराइगाणं बंधा-अबं-धगा णित्थ अंतरं णिरंतरं। तिण्णि आयु० बंधगा जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण चउ-५ व्वीसं मुहुत्तं। अबंधगा णित्थ। तिरिक्खायुबंधाबंधगा णित्थ अंतरं। चदुआयुबंधा-अबंधगा णित्थ अंतरं। सेसविगप्पाणं बंधगा अबंधगा णित्थ अंतरं। एवं काजोगि (?)।

§३६७. ओघभंगो काजोगि-ओरालियकाजोगि-भवसिद्धि-आहारगत्ति । णवरि भवसिद्धि ।

§३६८. आदेसेण णेरइगेसु-दो-आयुबंधगा जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण १० चउच्चीसं मुहुत्तं अडदालीसं मुहुत्तं, पक्खं, मासं, वेमासं, चत्तारि मासं, छम्मासं,

## [ श्रंतरानुगम ]

[ 'अंतरशब्द छिद्र, मध्य, बिरह आदि अनेक अर्थोंका द्योतक है। यहाँ अंतर शब्द विरह्कालका द्योतक है। एक वस्तु अवस्थाविशेषमें कुछ समय रहकर कुछ कालके छिए अवस्थान्तर रूप हो गयी और बादमें वह उस अवस्थाविशेषको पुनः प्राप्त हो गयी। इस मध्यवर्ती कालको अंतर कहते हैं। यहाँ नाना जीवोंकी अपेन्ना वर्णन किया गया है।]

§३६५. यहाँ ओघ तथा छादेशकी अपेक्षा अंतरका दो प्रकारसे निर्देश करते हैं।

§३६६. ओघसे ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, आहारक-द्विक, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थंकर और ५ अंतरायोंके बंधकों श्रबंधकोंका श्रंतर नहीं है, निरंतर बंध है।

नरक-मनुष्य-देवायुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे २४ मुहूर्त अंतर है। अबंधक नहीं है। तिर्यंचायुके बंधकों अबंधकोंका अंतर नहीं है। चार श्रायुके बंधकों अबंधकोंका श्रंतर नहीं है। शेष प्रकृतियोंके बंधकों श्रबंधकोंका अंतर नहीं है।

§३६७. काययोगी, औदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक आहारक पर्यन्त ओघकी तरह अंतर जानना चाहिए। भव्यसिद्धिकोंमें विशेष जानना चाहिए।

§३६८. आदेशसे-नारिकयोंमें मनुष्य-तिर्यंचायुके बंधकोंका श्रंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त, ४८ मुहूर्त, पत्त, मास, दो मास, चार मास, छह मास तथा बारह मास अंतर

<sup>(</sup>१) "अन्तरशब्दस्यानेकार्थं तृत्ते शिछद्रमध्यविरहेष्यन्यतमग्रहणम्।" —त० रा० पृ० ३०। "अन्तरमुच्छेदो विर्हो परिणामान्तरगमणं णत्थित्तगमणं अण्णभावव्यहाणमिदि एयद्वो।" —ध० टी० श्रांतरा० पृ० ३।

बारसमासं । एवं सव्वणेरइगाणं । सेसं पगदीणं णत्थि अंतरं ।

§३६९. तिरिक्खेसु-आयु० ओघं । सेसं णित्थ अंतरं । एवं एइंदिय-पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० तेसिं चेव बाद्रअपज्ज० सव्वसुहुम-सव्ववणफिदि-निगोद-बादर-वणफिदि-पत्तेय तस्सेव अपज्जत्त-मिद् सुद० असंज० तिण्णिले० अब्भविसिद्धि-मिच्छादिष्टि याव असिण्णित्त । एदेसिं च किंचि विसेसं ओघादो साधेद्ण णेदव्वं । ५ पंचिदिय तिरिक्ख० ४ तिण्णि आयु० ओघं । तिरिक्खायु-बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पज्जत्तजोणिणीसु चउव्वीसं मुहुत्तं । चदु-आयु-तिरिक्खायुभंगो । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्ज० तिरिक्खायुभंगो । सेसं णित्थ अंतरं । एवं पंचिदिय-तस-अपज्ज० विगितिदिय-वादर पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० बादर-वणफिदि-पत्तेय-१० पज्जत्ताणं । णविर तेउ० आउ चउव्वीसं मुहुत्तं ।

§३७०. मणुसेसु-चदु-आयुबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण चउन्वीसं मुहुत्तं । दो वेदणी० अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण छम्मास० । मणुसिणीसु

है । इसी प्रकार सर्व नारकियोंमें जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका अंतर नहीं है, कारण उनका निरंतर बंध होता है ।

§३६९. तिर्यंचोंमें—आयुके बंधकोंका अंतर श्रोधवत् जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंके वंधकोंका अंतर नहीं है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु तथा इनके बादर अपर्याप्तक भेदोंमें, संपूर्ण सूद्म, सर्व वनस्पतिनिगोद, बाद्रवनस्पति—प्रत्येक तथा उनके अपर्याप्तकोंमें एवं मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, असंयम, तीन लेश्या, अभव्यसिद्धिक, मिध्यादृष्टिसे असंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए। इनमें पायी जाने वाली विशेषताओंको ओघ-वर्णनसे जानकर निकालना चाहिए।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंचअपर्याप्त तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतीमें—तीन आयुका ओघवत् है। तिर्यंचायुके बंधकोंका अंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त है। पर्याप्तक योनिमती तिर्यंचोंमें अंतर २४ मुहूर्त है। चार आयुके बंधकोंमें तिर्यंचायुके समान भंग है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंमें तिर्यंचायुका अंतर जघन्यसे एक समय श्रोर उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त है। मनुष्यायुका ओघवत् अंतर है। दो आयुके बंधकोंका तिर्यंचायुके समान भंग है। शेष प्रकृतियोंमें अंतर नहीं है।

इसी प्रकार पंचेन्द्रिय-त्रस-अपर्याप्तक, विकलेन्द्रिय, बादर पृथ्वी, बादर अप्, बादर तेज, बादर वायु, बादर वनस्पति प्रत्येक पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए। विशेष, तेजकायमें आयुका २४ सहर्त द्यांतर है।

§३७०. मनुष्यगतिमें—चार आयुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त अंतर है । दो वेदनीयके अबंधकोंका जघन्यसे अंतर एक समय, उत्कृष्टसे छह माह हैं ।

वासपुधत्तं । सेसं णित्थ अंतरं । मणुस-अपञ्ज ० सन्वाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कम्सेण पिलदोवमस्स असंखेजदिभागो ।

§३७१. देवाणं-णिरयभंगो । णवरि सव्वद्वे पिलदोवमस्स संखेजिदिभागो । पंचि-दियतस० २ तिण्णि आयु-बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण चउन्दीसं मुहुत्तं । तिरि-५ क्खायु-बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पज्जते चउन्वीसं मुहुत्तं । सेसं मणुसोघं । तिण्णि-भण० तिण्णि-विच०-चदुआयु० वंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण चउन्वीसं मुहुत्तं । सेसं णित्थ अंतरं ।

§३७२. दोमण० दोवचि०-चदुआयु० तिण्णि मणभंगो। पंचणा०छदंसणा० चदुसंज० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिप्ति० पंचंतगृहगाणं बंधगा णित्थ अंतरं। अबंधगा

[ विशेष—साता-असातायुगलके अबंधक अयोगकेवली होंगे। उनका नाना जीवोंकी श्रपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर छह मास है।

मनुष्यिनयोंमें—दोनों वेदनीयोंके अबंधकोंका अंतर वर्षपृथक्त्व है। शेषका अंतर नहीं है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें—सर्व प्रकृतियोंका जघन्यसे श्चंतर एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

§३७१. देवोंमें—नरकके समान भंग है। विशेष इतना है कि सर्वार्थसिद्धिमें पल्योपमके संख्यातर्वे भाग प्रमाण अंतर है।

पंचेन्द्रिय-पर्याप्त, त्रस-पर्याप्तकों में —तीन आयुके बंधकोंका अंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त है। तिर्यंचायुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे अंतर्मुहूर्त अंतर जानना चाहिए। पर्याप्तकों में २४ मुहूर्त हैं। रोप प्रकृतियों में मनुष्यों के स्त्रोघवन् जानना चाहिए।

तीन मनोयोगी, तीन वचनयोगीमें—े आयुका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे २४ मुहूर्त द्यंतर है। शेष प्रकृतियोंमें अंतर नहीं है।

§३७२. दो मनयोगी, दो वचनयोगीमं—४ आयुके अंतरका तीन मनोयोगीके समान भंग है। अर्थात् जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे २४ मुहूर्त है। पांच ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंका अंतर नहीं है।

<sup>(</sup>१) "चदुण्हं खवग अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होंदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्तेण छम्मासं।" -पट्खं० ऋंतरा० १६, १७ । "उत्कृष्टेन पण्मासाः।" -स० सि० १, ८।

<sup>(</sup>२) "मणुस-मणुसपज्जन-मणुसिणीसु चदुण्हमुत्रसामगाणमंतरं केत्रचिरं कालादी होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुथत्तं ।"-७०, ७१। "मणसु-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं।" -७८। "किमट्ट-मेदस्स एम्महंतस्स रासिस्स अंतरं होंदि ? एसो सहाओ एदस्स । ण च सहावे जुत्तिवादस्स पवेसी आत्थिभिण्णविसयादो ।" -ध० टी० अ० ५६। "उक्कसेण पलिदीवमस्स असंखेजजदिभागी।"-७८७।

जहण्णेण एगस॰ । उक्कस्सेण छम्मासं । सेसं पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा णित्थ अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस॰ । उक्कस्सेण छम्भासं । णवरि थीणिगिद्धितिगं िक्छत्त- बारसक ० दोअंगो ० छस्संघ० परघादुस्सासं आहारदुगं आदाउजोवं दो-विहाय० दोसरं बंधगा अबंधगा णित्थ अतरं ।

\$३७३. एवं चक्खु० अचक्खु० सिण्ण ति । णविर अचक्खुदंस० आयु० ओघं । ५ ओरालियमिस्स०-धुविगाणं बंधगा णित्थ अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । थिणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि० ४ ओरालि० बंधगा णित्थ अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण मासपुधत्तं । दोआयु० छस्संघ० दोविहाय० दोसर० बंधा-अबंधगा णित्थ अंतरं । णविर मणुमायु ओघं । तित्थयर० बंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अबंधगा णित्थ अंतरं । सेसाणं पत्तेगेण साधारणेण य १०

अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे छह मास अंतर है। रोपके बंधकोंका सामान्य तथा प्रत्येक रूपसे अंतर नहीं है। स्त्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्क्रष्टसे ६ माह अंतर है। विशेष यह है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिण्यात्व, १२ कपाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छ्वास, आहारकद्विक, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, दो स्वरोंके बंधकों अबंधकोंका अंतर नहीं है।

§३७३. इसी प्रकार चत्तुदर्शन अचत्तुदर्शनसे संज्ञी पर्यन्त जानना चाहिए । विशेष यह है कि श्रयक्तुदर्शनमें आयुका ओघवत् अंतर है ।

औदारिक मिश्रकाययोगमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका अंतर नहीं है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अंतर है।

[ विशेष-इस योगमें ध्रुव प्रकृतियोंके अबंधक सयोगकेवली होंगे। वहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर वर्षपृथक्त्व है। कारण, कपाट समुद्धात रिहत केवली जघन्यसे एक समय तथा उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व पर्यन्त होते हैं। -ध० टी० अन्तरा० पृ० ५१]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिण्यात्व, श्रानंतानुबंधी ४ तथा औदारिक शरीरके बंधकोंका अंतर नहीं है। श्राबंधकोंका अंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे मासप्रथक्त श्रांतर है। दो आयु, ६ संहनन और २ विहायोगित, २ स्वरके बंधकों अबंधकोंका अंतर नहीं है। विशेष यह है कि मनुष्यायुके विषयमें आघवत् जानना। विशेष रहे बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व श्रांतर है। अबंधकोंका अंतर नहीं है।

[ विशेष-इस योगमें तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव होंगे। उनका जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अंतर कहा है।]

<sup>(</sup>१) "सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! णाणाजीव पड्च्च जहण्णेण एगसमय उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।'' **–षट्खं**० **अंतरा**० **१६६-६७** ।

<sup>(</sup>२) "असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीव पड्च्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।" –१६३-६४ ।

## णत्थि अंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।

§३७४. वेउव्वियका०-देवोघं । वेउव्वियमिस्स-धुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं । अबंधगा णित्थ अंतरं । थिणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अणंताणु-बं० ४ अबंधगा, तित्थय० बंधगा ओरालियमिस्सभंगो । सेसाणं बंधाबंधगा जहण्णेण ५ एगस० । उक्क० बारसमुहुत्तं । णविर एइदिंय० ३ चउव्वीस मुहुत्तं ।

§३७५. आहार० आहारमिस्स०-धुविगाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अवंधगा णत्थि अंतरं । सेसाणं बंधाबंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।

§३७६. कम्मइग-कायो ओरालियमिस्स-भंगो ।

१० §३७७. इत्थिवेदे-धुविगाणं बंधगा णित्थि अंतरं । अबंधगा णित्थि । णिद्दा-पचला-भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० ४ उप० णिमिणं बंधगा णित्थि ऋंतरं । अबंधगा

रोष प्रकृतियोंके बंधकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे अंतर नहीं है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व श्रंतर है।

§३७४. वैक्रियिक काययोगमें—देवोंके ओघवत् जानना चाहिए । वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूर्त त्र्यंतर है । अबंधकोंका अंतर नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिश्र्यात्व, अनंतानुबंधी ४ के अबंधकांका तथा तीर्थंकरके बंधकोंका स्रोदारिक मिश्रकाय योगके समान भंग जानना चाहिए। शेप प्रकृतियोंके बंधकों अबंधकोंका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूर्त अंतर है । विशेष यह है कि एकेन्द्रियन्त्रिकका अंतर २४ मुहूर्त जानना चाहिए।

§३७५. आहारक तथा आहारक मिश्रकाययोगमें—ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकेंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अंतर है ं श्रबंधकेंमें अंतर नहीं है। शेष प्रकृतियोंके बंधकें। श्रबंधकेंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अंतर है।

६३७६. कार्माणकाययोगमें-औदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए।

§३७७. स्त्रीवेदमें -ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंका अंतर नहीं हैं। इनके अबंधक नहीं हैं। निद्रा-प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, उपघात, निर्माणके बंधकोंका अंतर नहीं

<sup>(</sup>१) "वेउव्वियमिस्तकायजोगीमु मिन्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि ! णाणाजीवं पड्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण बारसमुहुत्तं ।" -षट्खं० अंतरा० १७०-१७१।

<sup>(</sup>२) "आहारकायजागीमु आहारमिस्सकायजोगीमु पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।"-१७४-१७५।

<sup>(</sup>३) ''इत्थिवेदेमु दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच्च जहण्णु-ककस्समोधं ।'' -षट्खं० अंतरा० १८७ ।

जहणोण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त बारसकसा० दोअंगो० छस्संघ० आहारदु० परघादुस्सा० आदाउज्जोव-दोविहाय० दोसर० बंधगा० णित्थ अंतरं । अबंधगा णित्थ अंतरं । एवं वेदणीय-तिण्णिवेद-जस० अज्जस० तित्थय० दोगोदाणं । सेसाणं पत्तेगेण बंधाबंधगा णित्थ अंतरं । साधारणेण बंधाबंधगा णित्थ अंतरं । अबंधगा जहणोण एगस० । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं ।

§३७⊏. एवं पुरिसवेदं णवुंसगवेदं । णवरि पुरिसे यं हि वासपुधत्तं, तं हि वासं सादिरेयं । इत्थि० पुरिस० चदुआयु० पंचिंदिय-पज्जत्तभंगो । णवुंसगे ओघं ।

§३७९. कोघादिसु तिसु पुरिसभंगो । णवरि तिरिक्खायु ओघं । एवं लोभे, णवरि छम्मासं ।

है । अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त अंतर है । स्त्यानगृद्धिन्निक, मिश्यात्व, बारह कषाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, २ स्वरके बंधकोंका अंतर नहीं है । श्रबंधकोंका भी अंतर नहीं है । इसी प्रकार वेदनीय, ३ वेद, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, तीर्थंकर तथा २ गोत्रका जानना । शेष प्रकृतियोंके बंधकों श्रबंधकोंका प्रत्येकसे अंतर नहीं है । सामान्यसे भी इनका अंतर नहीं है । अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त श्रंतर है ।

§३७८. पुरुषवेद नपुंसकवेदमें इस प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि पुरुषवेदमें "वर्ष-पृथक्त्वके स्थानमें साधिकवर्ष जानना चाहिए।

[ विशेष-पुरुषवेदके द्वारा अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थानको प्राप्त हुए सभी जीव उत्परके गुणस्थानोंको चले गये, अतः अपूर्वकरण गुणस्थान द्यंतर युक्त हो गये। पुनः ६ मास व्यतीत होनेपर सभी जीव स्त्रीवेदके द्वारा क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हो गये। पुनः ४, ५ मासका अंतर करके नपुंसकवेदके उदयसे कुछ जीव चपकश्रेणी पर चढ़े। पुनः १, २ मासका अंतर कर कुछ जीव स्त्रीवेदके द्वारा क्षपकश्रेणी पर चढ़े। इस प्रकार संख्यात बार स्त्रीवेद द्यौर नपुंसकवेदके उदयसे ही क्षपक श्रेणीपर आरोहण करा करके पश्चात पुरुषवेदके उदयसे चपकश्रेणी चढ़ने पर साधिक वर्ष प्रमाण अंतर हो जाता है। क्योंकि निरंतर ६ मासके अंतरसे द्यधिक अंतरका होना असंभव है। इसी प्रकार 'पुरुषवेदी' द्यनिवृत्तिकरण चपकका भी अंतर जानना चाहिए। कितनी ही सूत्र पोथियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अंतर ६ मास पाया जाता है।

स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा ४ आयुके बंधकों श्रबंधकोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान भंग जानना चाहिए। नपुंसकवेदमें-ओघवत् जानना चाहिए।

§३७९. क्रोध-मान-मायाकषायमें –पुरुषवेदके समान भंग है। विशेष इतना है कि तिर्यक्वायुके बंधकों अबंधकोंका अंतर ओघवत् जानना चाहिए। लोभकषायमें –इसी प्रकार समझना चाहिए। विशेष, यहां अंतर छह मास जानना चाहिए।

<sup>(</sup>१) ''णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं।''-षट्खं० अंतरा० १२,१३।

<sup>(</sup>२) "पुरिस वेदएसु ं दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण वासं सादिरेयं। **-षट्खं० अंतरा**० १९३, २०४, २०५।

§३८०, अवगदवेदेसु सादबंधाअबंधगा णितथ अंतरं। सेसं बंधगा जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण छम्मासं। अबंधगा णितथ अंतरं।

§३८१. अकसाइगेसु साद-बंधा अबंधगा णत्थि अंतरं। एवं केवलदंसणा० । विभंगे पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो ।

§३८२. आभि॰ सुद॰ ओधि॰ दो आयु॰ बंधगा जहण्णेण एगस॰, उक्कस्सेण मासपुधत्तं अंतरं । सेसाणं दो-भणभंगो । ओधिणा॰ वासपुधत्तं ।

§३८३. एवं मणवज्जव० ओधिदं० । णवरि मणवज्जव० देवायु० वासपुधत्तं ।

§३८४. एवं परिहारे संजदु० (१) तं चेव, णविर मास-पुधर्त । एवं सामाइ० छेदोप० । संजदासजदा० सुहुमसं० सच्वाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण १० छम्मासं अंतरं । अबंधगा णित्थ । यथाक्खाद०-सादबंधगा णित्थ श्रंतरं । अबंधगा जहण्णेण एगस० उक्कस्सेण छम्मास० (सं)।

§३८०. अपगतवेदमें-साताके बंधकों अबंधकोंमें अंतर नहीं है। शेष प्रकृतिके बंधकोंमें जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे छह माह अंतर है। स्त्रबंधकोंका अंतर नहीं है।

§३८१. अकषायियों में--साताके बंधकों अबंधकों में अंतर नहीं है । केवलज्ञान, केवलदर्शनमें इसी प्रकार जानना । विभंगाविधमें पंचेन्द्रिय तिर्यक्ष पर्याप्तकोंका भंग जानना चाहिए ।

§३८२. आभिनिबोधिक श्रुत तथा अविधिज्ञानमें-दो आयु श्रर्थात् मनुष्य-देवायुके बंधकींका विध्वसम्य, उत्कृष्टसे मासपृथक्त्व अंतर है। शेष प्रकृतियोंमें दो मनयोगियोंके समान भंग है। अविधिज्ञानियोंमें वर्षपृथक्त्व अंतर है।

§३८३. मनःपर्ययज्ञान श्रविध दर्शनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि मनःपर्ययज्ञानमें देवायुका अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ।

§३८४. परिहारविशुद्धिमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष हैं कि वर्षपृथक्त्वके स्थानमें मासपृथक्त्व जानना चाहिए। इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापना संयममें जानना चाहिए। संयतासंयत और सूक्ष्म सांपराय संयममें सर्व प्रकृतियोंके बंधककोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टते छह मास अंतर है। श्रबंधक नहीं है।

यथाख्यातसंयममें--साता वेदनीयके बंधकींका अंतर नहीं है । अबंधकींका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट छह मास अंतर जानना चाहिए।

[ विशेष—साता वेदनीयके श्रबंधकींका इस संयममें अयोगकेवली गुणस्थान है। उसका जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट अंतर छह मास है।]

- (१) "आभिणिबोहिय-मुदओहिणाणीमु चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केयचिरं कालादो होदि ? णाणा-जीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय, उक्कस्तेण मासपुधत्तं।" -पट्खं० अंतरा० २३२, २४१, २४२, २४५।
- (२) 'मणराजवणाणीमुः''चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसभयं उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।'' –२४६, २४९, २५० ।
- (३) "चदुण्हं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केविचरं कालादो होदि ! णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एग-समयं उक्कस्तेण लम्मासं।" –१६, १७।

§३८५. तेउपम्माणं-तिण्णि-आयु० बंधा जह० एगस०। उक्कस्सेण अडदालीसं मुहुत्तं, पक्खं।

§३८६. सुक्काए-दो आयु० मासपुधत्तं।

§२८७. सम्मादिष्टि आभिणिभंगो । खइगसम्मा० वासपुधर्त्तं । सेसाणं णित्थ अंतरं । वेदगसम्भा० आयु० आभिणिभंगो । सेसं णित्थ अंतरं ।

§३८८. उवसमसम्मा०-पंचणा० छदंस०चदुसंज० पुरिस०भयदु०पंचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जिरिसभ० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-उच्चागोदं पंचंतराइगाणं बंधगा जहण्णेण एगस० उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि। [अबंधगा ] जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण वासपुधत्तं। णवरि वज्जिरस० अबंधगा सत्तरादिंदियाणि। मणुसगदि० ४ वज्जिरसभ-भंगो। दोवेदणी० बंधा-अबंधगा जहण्णेण १० एगस०। उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि। अवंधगा णिथि। चेषुणोक० बंधा-बंधगा जहण्णेण एगस०।

§३८५. तेजोलेश्या-पद्मलेश्यामें-तीन आयुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट से ४८ मुहूर्त तथा पक्ष प्रमाण अंतर है।

§३८६. शुक्रुलेश्यामें-दो आयुके बंधकोंका मासपृथक्त्व अंतर है।

§३८७. सम्यग्दृष्टियोंमं-आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है। क्षायिक सम्यक्त्वीमें दो आयुके बंधकोंका वर्षपृथक्त्व अंतर है । शेष प्रकृतियोंका अंतर नहीं है। वेदक सम्यक्त्वयोंमें-आयुके बंधकोंका आभिनिबोधिक ज्ञानके समान है। शेष प्रकृतियोंमें अंतर नहीं है।

§३८८. उपश्चाससम्यक्त्वयोंमें प्रज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस–कार्माण, समचतुरस्नसंस्थान, वऋषृषभसंह्नन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंका अंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात रातदिन है । अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व अंतर है ।

[ विशेष—इन प्रकृतियोंके अबंधक उपशांतकषायी हें।गे, उनका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व है । ]

विशेष यह है कि वज्रवृषभनाराचके अबंधकोंका अंतर सात दिन रात है। मनुष्यगित ४ के बंधकोंका अंतर वज्रवृषभनाराचसंहननके समान है। दो वेदनीयके बंधकों अबंधकोंका अंतर जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिनरात है। साता असाताके वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिनरात है। चार नोकषायों अर्थात हास्यादिचतुष्कके

<sup>(</sup>१) "चदुण्हमुवसामगाणमंतर केविचरं कालादो होदि ! णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं उक्क-ह्सेण वासपुधत्तं।" -षट्खं० अं० सृ० ३४३, ४४।

<sup>(</sup>२) "उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणर्मतरं केवचिरं कालादो होदि? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि।" –षट्खं० अं० सू० ३५६, ३५७,।

उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोण्णं युगलाणं बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्कस्सेण सत्त-रादिंदियाणि । अबंधगा जहण्णेण एगस० । उक्क० वासपुधत्तं । एवं परियत्ति [माणि] याणं । अपचक्खाणावरण० ४ बंधगा जहण्णेण एगस० । उक्क० सत्तरादिंदियाणि । अबंधगा जह० एगस० । उक्क० चोइसरादिंदियाणि । पच्चक्खाणावरण० ४ बंधगा ५ जह० एगस० । उक्क० सत्तरादिंदि० । अबंधगा जह० एगस० उक्क० पण्णारसरा-दिंदि० । आहारदुगं तित्थयरं बंधगा जह० एगस० । उक्क० वासपुधत्तं । अबंधगा जह० एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि ।

§३८९. सासणे-सन्वे विगप्पा जहण्णेण एगस०। उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेज्जिद्भागो। एवं सम्मामि०।

§३९०. अणाहारे-धुविगाणं बंधा-अबंधगा णितथ अंतरं। एवं सेसाणं। णविर देवगदि० ४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण मासपुधत्तं अंतरं। तित्थयरं बंधगा जहण्णेण एगसमओ। उक्कसेण वासपुधत्तं अंतरं। अबंधगा णित्थ।

#### एवं अंतरं समत्तं।

でいり

बंधकों अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात अंतर है। दोनों युगलोंके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात श्रन्तर है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात श्रन्तर है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथकत्व है। परिवर्तमान प्रकृतियोंमें इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिनरात अंतर है। श्रबंधकोंका जघन्यसे एक समय उत्कृष्टसे १४ दिन रात है। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकोंका जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से ७ दिनरात अंतर है। अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १५ दिनरात है। आवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १५ दिनरात है। आवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथकत्व है। श्रवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १५ दिनरात है।

§३८९. <sup>3</sup>सासादनमें सर्व विकल्प जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमके श्रसंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार सम्यक्मिध्यात्वमें जानना।

§३९०. अनाहारकोंमें -ध्रुवप्रकृतियोंके बंधकों अबंधकोंका अंतर नहीं है। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंमें भी जानना चाहिए। विशेष, देवगित चारके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे मासपृथक्त्व है। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वर्षपृथक्त्व है। स्रबंधक नहीं हैं। इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

WAR TO SEE

<sup>(</sup>१) "संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण चोद्दसरादिंदियाणि ।" **-षट्खं**० अं० सू० ३६०, ३६१।

<sup>(</sup>२) ''पमत्तअपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण पण्णारसरादिंदियाणि ।'' –३६४, ६५ ।

<sup>(</sup>३) "सासजसम्मादिद्वी-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो ।" -२७५, ७६।

## भावाणुगम-परूवणां

§३९१. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो । ओघेण आदेसेण य ।

§३९२. तत्थ ओघेण-पंचणा० छदंसणा० मिच्छ० सोलसक० भयदुगुं० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणपंचंतराइगाणं बंधगा ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो १ उवसमिगो वा खइगो वा । थीणगिद्धितिगं बारसकसा० बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो १ उवसमिगो वा । मिच्छत्त-बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो १ अवद्दगो भावो । अबंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो १ अवद्दगो भावो । साद-बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो ।

#### [भावानुगम]

§३९१. भावानुगमका श्रोघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश करते हैं ।

§३९२. ओघसे—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, मिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, और ५ अन्तरायोंके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं । श्रबंधकोंके कौन भाव हैं ? औपश्रमिक भाव वा क्षायिकभाव हैं ।

[ विशेष–इन प्रकृतियोंका अवंध उपशांत कषाय श्रथवा क्षीणमोहमें होगा, श्रत एव उपशम श्रेणीकी अपेक्षा औपशमिक और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा क्षायिकभाव है । ]

स्त्यानगृद्धित्रिक, १२ कपायके बंधकोंके कौन भाव है ? औद्यिक भाव है। अबंधकोंमें कौन भाव हे ? औपशमिक वा क्षायिक वा क्षायोपशमिक है।

[ विशेष–इनके अवंधकोंका प्रमत्तसंयत गुणस्थान होगा । वहाँकी अपेक्षा तीन भाव कहे गये हैं । ]

मिध्यात्वके वंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक है। श्रबंधकोंमें कौनसा भाव है ? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक या पारिणामिक।

[ विशेष- यद्यपि मिश्यादृष्टि जीवके जीवत्व, भव्यत्व स्त्रथवा स्त्रभव्यत्व रूप पारि-णामिक भावोंका भी वर्णन किया जा सकता है, किंतु यहाँ दर्शन मोहके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेचा न रखकर उत्पन्न होनेवाले पारिणामिक भावकी विशेष विवक्षावश मिश्या-दृष्टि जीवके उसका वर्णन नहीं किया गया है। मिश्यात्वके अबंधकोंमें पारिणामिकभाव सासा-दन गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है।

शंका-सासादन गुणस्थानमें अनन्तानुबंधी चतुष्कके उदयकी श्रपेक्षा औदयिक भाव क्यों नहीं कहा १

समाधान-यहाँ दर्शन मोहनीयकर्मके सिवाय अन्य कर्मी के उदयकी विवत्ता नहीं की गयी है।

अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा [ असाद-बंधगात्ति को भावो ? ] ओदइ० । [ अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा ] खइगो वा खयोवसिमगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? खइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो । इत्थि० णवुंस० बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो । ५ ओदइगो वा उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । णविर णवुंस० पारिणामिगो भावो । पुरिसवे० बंधगात्ति ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसिमगो वा खइगो वा । तिण्णं वेदाणं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो ।

सातावेदनीयके बंधकोंमें कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अबंधकोंमें कौन भाव है ? औदयिक या क्षायिक है।

[ विशेष—सातावेदनीयकी बंध व्युच्छित्तिवाले अयोगकेवली गुणस्थानमें चायिकभाव है, किन्तु असाताके बंधक अथवा साताके अबंधक के औदियक भाव है; कारण साता और असाताके परस्पर प्रतिपत्ती होनेसे असाताके बंधकालमें साताका अबंध होगा। इस दृष्टिसे औदियक भावका निरूपण किया है।

[ श्रसाता वेदनीयके बंधकोंके कौनसा भाव है १ ] श्रोदियक है। [ श्रबंधकोंके कौनसा भाव है १ औदियक ] या चायिक या क्षायोपशमिक है।

[ विशेष-असाताकी बंधव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमें होती है, अत एव श्रप्रमत्त गुणस्थानकी अपेज्ञा क्षायोपशमिक भाव कहा है।]

दोनोंके बंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है। अबंधकोंमें कौनसा भाव है ? क्षायिकभाव है।

[ विशेष-यहाँ दोनोंके अवंधक अयोगकेवलीकी अपेक्षा चायिकभाव कहा है। ]

स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है। ऋबंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक है। इतना विशेष है कि नपुंसकवेदके अबंधकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है।

[ विशेष-यहाँ स्नीवेद, नपुंसकवेदके अबंधकों में ओदियक भावका निरूपण पुरुषवेदके बंधककी अपेत्तासे किया है। नपुंसकवेदके अबंधक सासादन गुणस्थानमें होते हैं। वहाँ दर्शन मोहनीयके उदय, उपशम, त्त्रय, त्रयोपशमका अभाव होनेसे पारिणामिक भाव कहा है। ]

पुरुषवेदके बंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है । अबंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक, औपशमिक वा क्षायिक है ।

[ विशेष-पुरुषवेदके अबंधक अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें होंगे। वहाँ चारित्र मोहनीयके उपशम अथवा ज्ञयमें तत्पर जीवोंकी अपेज्ञा औपशमिक तथा क्षायिक भाव है। पुरुषवेदके अबंधक किन्तु स्नी-नपुंसकवेदके बंधककी अपेज्ञा औदियक भाव होगा।]

तीनों वेदोंके बंधकोंमें कौनसा भाव है ? औदयिक है। अबंधकोंके कौनसा भाव है ? क्षायिक या औपशमिक है।

अबंधगात्ति को भावो ? खइगो वा उवसिमगो वा । इत्थि णवुंसकभंगो चदु-आयुतिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगो० छश्संघ० तिण्णि आणु०
आदाबुजो० अप्पसत्थवि० थावरादि० ४ अप्पसत्थवि० (१) उचागोदं च । पुरिसमंगो
हस्सर दि-देवगदि-पंचिदि० वेउव्वि० आहार० समचदु० दोआंगो० देवाणु० पग्धादुस्सा० पसत्थविहाय० तस० ४ थिरादि-छक्कं तित्थयरं [णीचागोदं च ] । पत्तेगेण ५
साधारणेण चदुआयु-दो-अंगो० छश्संघ० २ विहाय० दोसराणं बंधगा ति को भावो १
ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो १ ओदइगो वा उवसिमगो वा खइगो वा ।
णविर चदुआयु० छस्संघ० अबंधगात्ति को भावो १ ओदइगो वा उवसिमगो वा
खइगो वा खयोवसिमगो वा। दो युगल-चदुगदि-पंचजादि-दोसरीर० छसंठा० चदुआणु०
तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो। अबंधगात्ति को १०
भावो १ उवसिमगो वा खइगो वा। एवं ओघभंगो मणुसगदि(१) तिगं पंचिदिय-तस० २

[ विशेष-वेदत्रयके अबंधकके अनिवृत्तिकरणके अवेद भागमें चार्यिक तथा औपशमिक भाव कहा है।]

४ श्रायु, देवगितको छोड़कर तीन गित, ४ जाित, औदािरक शरीर, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़कर रोष पाँच संस्थान, श्रोदािरक अंगोपांग, ६ संहनन, देवानुपूर्वीके विना तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावरादि ४, अप्रशस्त विहायोगिति(१) तथा उच्च गोत्रके बंधकों में स्त्रीवेद और नपुंसक वेदके बंधकों के समान भाव जानना चािहए अर्थात् बंधकों के औदियक भाव हैं तथा अबंधकों के औदियक, औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है।

[ विशेष—यहाँ अप्रशस्त विहायोगितका दो बार उल्लेख आया है। प्रतीत होता है, श्रादेयके स्थानमें अप्रशस्तविहायोगितका पुनः उल्लेख हो गया है।]

हास्य, रित, देवगित, पंचेन्द्रियजाित, वैिकियिक शरीर, आहारक शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैिकियिक तथा आहारक-अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, स्थिरािद ६, तीर्थंकर प्रकृति, [नीच गोत्र] के बंधकों में पुरुषवेदके समान भंग है, अर्थात् औदियक भाव है, अबंधकों में औदियक, चाियक वा चायोपशिमक है। प्रत्येक तथा सामान्यसे ४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहन्न, २ विहायोगित, २ स्वरों के बंधकों में कौन भाव है ? औदियक है। अबंधकों के कौन भाव है ? औदियक, औपशिमक तथा चाियक भाव है । विशेष यह है कि ४ श्रायु, ६ संहन्नके अबंधकों में औदियक, औपशिमक, क्षाियक तथा चाियोपशिमक भाव है । हास्य रित युगल, ४ गित, ५ जाित, श्रीदारिक, बैिकियक शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रसस्थावरादि ९ युगल और दो गोत्रों के बंधकों के कौन भाव है ? श्रीदियक भाव है । श्रवंधकों के कौन भाव है ? औपशिमक या चाियक भाव है ।

[ विशेष—हास्य, गोत्रादिके अबंधक उपशान्त कषाय या चीणकषाय गुणस्थानमें होंगे, वहाँ उक्त भाव कहे हैं।]

मनुष्यत्रिक ( मनुष्य, पर्याप्तमनुष्य तथा मनुष्यनी ), पंचेन्द्रिय-पंचेन्द्रिय पर्याप्तक, त्रस,

पंचमण० पंचवचि० काजोगि-ओरालिय का० चक्खु० अचक्खु० सुक्कले० भवसिद्धि० सण्णि-अणाहारग त्ति । णवरि (अ) जोगादिसु (१) वेदणीय बंधगा णत्थि ।

§३९३. आदेसेण णेरहगेस-धुविगाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदहगो भावो । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धितिगं अणंताणुबंधि० ४ बंधगात्ति को भावो ? ओदहगो ५ भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसिमगो वा खहगो वा खयोवसिमगो वा । सादासादबंधगा अबंधगा त्ति को भावो ? ओदहगो भावो । दोण्णं बंधगा त्ति० ? ओदहगो भावो । अबंधगा णित्थ । एवं चदुणोकसा० थिरादि-तिण्णियुगठ० । मिच्छत्तं बंधगा

त्रसपर्याप्तक, पंच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चज्जदर्शनी, अचजुदर्शनी, शुक्ललेश्यक, भव्यसिद्धिक, संज्ञी तथा अनाहारकोंमें ओघके समान भंग है। इतना विशेष है कि (अ) योगादिकोमें वेदनीयके बंधक नहीं है (?)।

[ विशेष-वेदनीयके अबंधक, अयोगकंवली होते हैं। इस दृष्टिसे 'जोगादिसु'के स्थान पर 'अजोगी' पाठ होने पर अर्थकी संगति बैठती है।]

§३९३. आदेशसे-नारिकयों में भ्रुव प्रकृतियों के बंधकों के कौन भाव है ? श्रौदियक है। अबंधक नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रिक, अन्नतानुबंधी ४ के बंधकों के कौन भाव है ? औदियक भाव है। अंबधकों के कौन भाव हे ? औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक है। साता असाताके बंधकों अबंधकों के कौन भाव है ? औदियक भाव है।

[ विशेष-नरक गतिमें साताका वंधक असाताका अवंधक होगा, असाताका वंधक साताका अवंधक होगा इसिंख्ये अन्यतरके बंधककी अपेचा औदियक भाव कहा है।]

दोनोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक है। श्रबंधक नहीं है। इसी प्रकार चार नो-कषाय, स्थिरादि तीन युगलमें जानना चाहिए। मिध्यात्वके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक है।

[ विशेष-शंका—मिध्यात्वके बंधकोंके औदियक भाव न कहकर क्षायोपशिमक भाव कहना चाहिये था, कारण उनके सम्यक्मिध्यात्व प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय-क्षयसे, उनके सदबस्थारूप उपशमसे तथा सम्यक्त प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदय क्षयसे, उनके सदबस्थारूप उपशमसे अथवा अनुदय रूप उपशमसे और मिध्यात्व प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयसे मिध्यात्व प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयसे मिध्यात्व प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके

समाधान—सम्यक्त्व और सम्यक्मिण्यात्व प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों के उद्य-क्षय अथवा सद्वस्थारूप उपशम श्रथवा अनुद्यरूप उपशमसे मिण्यादृष्टि भाव नहीं होता। कारण, ऐसा माननेमें दाष आता है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न हाता है, वह उसका कारण होता है। ऐसा न माननेपर अनवस्था दोष आयगा। कदाचित् यह कहा जाय कि मिण्यात्व के उत्पन्न होने के कालमें जो भाव विद्यमान हैं, वे उसके कारणपनेको प्राप्त होते हैं, तो फिर ज्ञान दर्शन असंयम आदि भी मिण्यात्व के कारण हो जायँगे, किन्तु ऐसा नहीं है; कारण इस प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता। अत एव यह सिद्ध होता है कि मिण्यात्व के उद्यसे मिण्यादृष्टि भाव होता है कारण इसके बिना मिण्यात्व भावकी उत्पत्ति नहीं होती। (ध० टी० भाव० पू० २०७)

ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा पारिणामिगो वा । इत्थि० णवुंस-बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । णविर णवुंस० अबंधगात्ति पारिणामियो वि । पुरिस बंधा-अबंधगा ति ओदइगो भावो । तिण्णि वेदाणं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ५ णित्थ । एवं इत्थि-णवुंसभंगो तिश्विखायु-तिश्विखगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिश्विखायु-तिश्विखगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिश्विखायु-तिश्विखगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिश्विखायु-मणुसगदि-समचदु०-वज्जरिसभ० मणुसायु० पसत्थवि० सुभग० सुस्सर० आदे० तित्थय० उच्चागोदं च । पत्रेगेण साधारणेण सेसाणं सव्वाणं बंधगा ओदइगो भावो ।

मिश्यात्वके श्रवंधकोंके कौन भाव हैं ? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक हैं।

[ विशेषार्थ-शंका-भिश्यात्वके अबंधक सासादन सम्यक्त्वीके अनन्तानुबंधी चतुष्कका उदय पाया जाता है, इसिछए सासादन गुणस्थानमें औदियक भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान-मिश्यात्वादि चार गुणस्थानों चारित्र मोहनीयके उदयवश असंयम भाव होते हुए भी चारित्र मोहनीयकी विवक्षा नहीं की गयी है। इस कारण विविक्षत दर्शन मोहनीयके उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशमके अभाव होनेसे सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक भाव कहा है। (ध० टी० भाव० पृ० २०७)]

स्नीवेद, नपुंसकवेदके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक हैं । अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक हैं ।

[ विशेष-यहाँ उक्त वेदद्वयके अबंधक किंतु पुरुषवेदके बंधककी अपेक्षा औदयिक भाव कहा है । ]

यहाँ इतना विशेष है कि नपुंसकवेदके अबंधकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है। पुरुषवेदके बंधकों श्रबंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं।

[ विशेष-नरक गतिमें आदिके चार ही गुणस्थान होते हैं और पुरुषवेदकी बंध-व्युच्छित्ति नवमें गुणस्थानमें होती है, तब पुरुषवेदके स्रबंधकका भाव स्रन्य वेदोंके बंधका सममना चाहिए। स्रन्य वेदोंका बंध होते हुए पुरुषवेदका बंध न होना पुरुषवेदका अबंधकपना है।]

तीन वेदोंके बंधकोंके कौन भाव हैं ? श्रीदियक हैं। श्रबंधक नहीं हैं।

तिर्यंच आयु, तिर्यंचगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकंतिं तथा नीच गोत्रमें स्त्रीवेद तथा नपुंसक वेदके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् बंधकोंके औदियक भाव हैं; अबंधकोंके औदियक, औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगित, समचतुरस्न संस्थान, वञ्ज-वृषभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगिति, सुभग, सुस्वर, त्र्यादेय, तीर्थंकर तथा उच्चगोत्रमें पुरुषवेदके समान भंग है; अर्थात् बंधकों अबंधकोंके औदियक भाव है। शेष प्रकृतियोंके बंधकोंमें प्रत्येक तथा साधारणसे औदियक भाव है। श्रबंधक नहीं हैं। इस प्रकार पहली पृथ्वीमें अबंधगा णित्थ । एवं पढमाए । विदियाए याव सत्तमा त्ति एवं चेव । णविर खइगं णित्थ । सत्तमाए मिच्छत्त-तिश्विखायु बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? ओदइगो वा उवसिमगो वा खयोवसिमगो वा पारिणामियो वा । णविर मिच्छत्त-अवंधगात्ति को भावो ? ओदइगो णित्थ ।

५ §३९४. तिरिक्खेसु—दु(धु)विगाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा णित्थ । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अणंताणुबं० ४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । णविर मिच्छत्त-अबंधगा पारिणामिगो भावो । वेदणी० णिरयभंगो । एवं चदुणोकसा० थिरादिति- णियुग० तिण्णिवेदं णिरयभंगो । अपच्चक्खाणा० ४ बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो १० भावो । अबंधगा त्ति को भावो ? खयोवसिमगो भावो । इत्थि-णवंसभंगो तिण्णि-आयु०

जान्ना । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यन्त इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि द्वितीय आदि पृथ्वियोंमें क्षायिकभाव नहीं है । [कारण क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका प्रथम पृथ्वीपर्यन्त उत्पाद होता है । ] सातवीं पृथ्वीमें मिथ्यात्व तथा तिर्यंचायुके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औद्यिक भाव हैं । अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औद्यिक, औपश्चिक, ज्ञायोपश्चिक वा पारिणामिक हैं । विशेष, मिथ्यात्वके अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औद्यिक भाव नहीं है, अर्थात् यहाँ औपश्चिक क्षायोपश्चिक वा पारिणामिक भाव हैं ।

[ विशेष-सासादन गुणस्थानकी अपेत्ता पारिणामिक भाव है, अविरत सम्यक्त्वकी अपेक्षा औपशमिक तथा क्षायोपशमिक भाव है। संयमका घात करनेवाले कर्मोद्यकी ऋपेत्ता असंयमरूप औदयिक भाव भी है।]

§३९४. तिर्यंचोंमें-ध्रुव प्रकृतियोंके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव हैं । अबंधक नहीं है ।

[ विञ्चोष-इनके श्रबंधक उपशांत कषायादि गुणस्थानवाले होंगे। तिर्यंचोमें केवल श्रादिके पाँच गुणस्थान होते हैं; इस कारण तिर्यंचोंमें ध्रुव प्रकृतियोंके अबंधकोंका अभाव कहा है। ]

स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनन्तानुबंधी चारके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदियक हैं। अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक हैं। इतना विशेष है कि मिध्यात्वके अबंधकोंके पारिणामिक भाव पाया जाता है। वेदनीयका नरक गतिके समान भंग है, अर्थात् साता-असाताके बंधक अबंधकोंमें औदियक भाव हैं। दोनोंके बंधकोंमें औदियक भाव है, अबंधक नहीं हैं।

चार नो कषाय, स्थिरादि तीन युगल, तीन वेदके बंधकों अबंधकों में नरकगितके समान भंग है; ऋथीत् बंधकोमें औदयिक भाव हैं तथा अबंधकों में औपशमिक, क्षायिक, क्षायो-पशमिक वा पारिणामिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण चारके बंधकों के कौन भाव हैं ? औदयिक हैं। अबंधकों के कौन भाव हैं ? क्षायोपशमिक भाव हैं।

िविशोष-यहाँ देशसंयमी जीवकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है। च्रयोपशमरूप

तिण्णिगदि-चढुजादि-ओरालि० पंचसंठा० ओरालि० अंगा० छस्संघ० तिण्णि आणु० आदाबुज्जो० अप्पसत्थवि० थावरादि० ४ दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागोदं च। पुरिसवेदभंगो देवायु-देवगदि-पंचिंदि० वेउन्विय० समचदु० वेउन्वि० अंगो० देवाणु०

संयमासंयम परिणाम चारित्र मोहनीयके उदय होने पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन श्रौर नोकपायोंके उदय होते हुए भी पूर्णतया चारित्रका विनाश नहीं होता। इस कारण प्रत्याख्यानादिके उदयकी क्षय संज्ञा की गयी है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उपशम संज्ञा भी है, कारण वे चारित्र श्रथवा श्रेणीको आवरण नहीं करतीं। इस प्रकार क्षय और उपशमसे उत्पन्न हुए भावको क्षायोपशमिक भाव कहा है ।

कोई आचार्य कहते हैं-अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय क्षयसे उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे तथा चारों संज्वलन और नव नोकपायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी च्चय, उनके सद्वस्थारूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे और प्रत्याख्याना-वरण चारके सर्वघाती स्वर्धकोंके उदयसे देश संयम होता है।

इस सम्बन्धमें वीरसेनस्वामी श्रालोचना करते हुए बताते हैं कि-उदयके अभावकी उपशम संज्ञा करनेसे उदयसे विरहित सर्व प्रकृतियोंकी तथा उन्हींके स्थिति, श्रनुभागके स्पर्धकों की उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्तमानमें क्षय नहीं है, किंतु उदय विद्यमान है उसका क्षय नामकरण श्रयुक्त है; इसलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होंगे। किंतु इस बातका प्रतिपादक कोई सूत्र नहीं है। फलको देकर तथा निर्जराको प्राप्त होकर दूर हुए कर्म-स्कंधोंकी 'क्षय' संज्ञा करके देशविरत गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मिथ्याटिष्ट आदि सभी भावोंके क्षायोपशमिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा। इस कारण पूर्वोक्त अर्थ ही निर्दोप जानना चाहिए। (ध० टी० भावानु. प्र० २०२-२०३)]

तीन त्रायु (देवायु को छोड़कर) तीन गति, चार जाति, औद।रिक शरीर, समचतुरस्न-संस्थान बिना शेष पाँच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, देवानुपूर्वी बिना तीन आनु-पूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, स्थावरादिक ४, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोत्र-में स्त्रीवद, नपुंसकवेदके समान भंग है। अर्थात् बंधकोंके औदियक भाव हैं। अबंधकोंके औदियक, औपशमिक, चायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं।

[ विशेष—नरक—तिर्यंच-मनुष्यायु औदारिक शरीर आदिके अबंधक तिर्यंचोंमें देश संयमी होंगे। उनके उपशम सम्यक्त्य, क्षायिक सम्यक्त्य तथा चार्यापशमिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा औपश्चामिक क्षायिक तथा चार्योपशमिक भाव कहे हैं। चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा भी क्षायोपशमिक भाव कहा गया है। यहाँ जो त्र्यबंधकोंके औदयिक भाव कहा है उसका कारण यह प्रतीत होता है कि यद्यपि वहाँ गतित्रिक आदिका अबंध है, किंतु देवगति आदिका तो बंध है; अत एव उनकी अपेक्षा औदयिक भाव कहा गया है। कर्मबंधनके मूलमें कारणभूत औदयिक परिणितकों लच्चमें रखकर बंधकी अवस्थामें औदयिक भाव का उल्लेख किया है।]

देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अंगो-

<sup>(</sup>१) "देशविरदे पमत्ते इदरे य खआवसांमयभावा दु ।"-गो० जीव०।

परघादुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदं च । एवं पत्तेगेण साधारणेण वेदणीय-भंगो । णविर चदुआयु-दोअंगोवंग० छस्संघ० दोविहा० दोसर० बंधगा-अबंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । णविर छस्संघडणाणं अबंधगात्ति ओदइगादिचत्रारिभावो ।

पांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच गोत्रके बंधकोंमें पुरुषवेदके समान भंग हैं; अर्थात् बंधकों अबंधकोंमें औदयिक भाव है।

[ विशेष-तिर्यंच गतिमें देवायु, देवगति, आदिकी बंध-व्युच्छित्तिवाले गुणस्थानका श्रभाव है, कारण यहाँ देश सर्यम गुण स्थान तक ही पाए जाते हैं; अतः श्रबंधकोंका यह भाव है कि इन प्रकृतियोंके स्थानमें नरकायु आदिका बंध होता है; अतः देवायु आदिकी अबंध स्थितिमें नरकायु आदिके बंधकी अपेक्षा अबंधकोंमें औदियक भाव कहा है।

इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणसे वेदनीयके समान भंग है अर्थात् बंधकोके औद-यिक भाव हैं, श्रबंधक नहीं है। विशेष यह है कि चार आयु, दो अंगोषांग, छह संहनन, दो विहायोगित, दो स्वरके बंधकों अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औदियक भाव हैं। विशेष छह संह-ननके अबंधकों में औदियक आदि चार भाव (पारिणामिकको छोड़कर) हैं।

[ विश्लोष-शंका-दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगित, दो स्वर, चार आयुके वंधकोंके औदियक भाव ठीक हैं, इनके श्रबंधकों में औदियक कैसे कहा ? दूसरी बात यह है कि जब छह संहननके श्रवंधकों में श्रीदियक, औपश्लीमक, क्षायोपश्लीमक तथा क्षायिक भाव कहे गये, तब यहाँ भी विहायोगित आदिके अवंधकों में केवल औदियक भाव क्यों कहा ?

समाधान—तिर्यंच गितमें दो विहायोगित, दो स्वर तथा दो अंगोपांगिक अबंधक एकेन्द्रियत्वके साथ हैं, कारण एकेन्द्रियमें विहायोगित, स्वर तथा अंगोपांगका उदय नहीं है; इससे एकेंद्रियकी अपेक्षा औदियक भाव कहा है। एकेंद्रियके सिवाय देव और नारकी भी छह संहननरहित पाये जाते हैं, उनकी अपेक्षा सम्यक्त्वत्रयकी दृष्टिसे औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव भी श्रवंधकोंमें कहे हैं।]

§३९५. पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंचपयीप्त तथा पंचेंद्रिय योनिमत् तिर्यंचोंने इसी प्रकार जानना। इतना विरोष है कि योनिमत् तिर्यंचोंने क्षायिक भाव नहीं है।

[ विशेष-तिर्यंच-स्नीमें चायिक भावके अभावका कारण यह है कि दर्शन मोहनीयका क्षपण मनुष्य गतिमें ही होता है और बद्धायुष्क क्षायिकसम्यक्त्वा जीवकी स्नीवेदी रूपसे उत्पत्ति नहीं होती। अतः स्नीतिर्यंचमें क्षायिक भाव नहीं पाया जाता। (ध० टी० भावा० पृ० २१३)]

सर्व श्रपयीप्त त्रसोंके सर्वभाव हैं; क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक नहीं है। ओदियक भाव विकल्प रूपसे है। (?) §३९६. एवं अणुद्दिस याव सन्बद्दत्ति ।

§३९७, सन्वएइंदिय-सन्विवगिलिंदिय-सन्विपंचकाय० आहार० आहारिम० मिद० सुद० विभंग० अब्भवसि० सासण० सम्मामि० मिच्छादि० असण्णि त्ति । णविर मिद० सुद० विभंगे मिच्छ० अबंधगात्ति को भावो ? पारिणामिगो भावो ।

§३९८. देवाणं णिरयोघं याव णवगेवज्जा ति । णवरि देवोघादो याव सोधम्मी- ५ साणा ति । एइंदिय-अदाव-थावर-बंधगाति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगाति को भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खइगो वा खयोवसिगो वा पारिणामिगो वा । तप्पडिपक्खाणं बंधा-अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । दोण्णं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधा णित्थ । भवणवासि-वाणवेंतर-जोदिसिगेसु खइगं णित्थ ।

§३९९. ओरालिभि० पंचणा० छदंस० वारसक० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचतराइगाणं बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबधगात्ति को

§३९६. अनुदिश स्वर्गसे सर्वोर्थसिद्धि पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए।

§३९७. सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व पंचकाय, आहारक<sup>9</sup>, आहारकमिश्र, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगार्वाध, अभव्यसिद्धिक, सासादन, सम्यग्मिश्यात्वी, मिश्यादृष्टि, असंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा विभंगाविधमें मिश्यात्वके श्रबंधकों-के कौन भाव हैं ? पारिणामिक भाव हैं।

[ विशेष-यहाँ सासादन गुणस्थानकी दृष्टिसे दर्शन मोहनीयकी अपेचा पारिणामिक भाव कहा गया है । ]

§३९८. देवोंमें—प्रेवेयकपर्यंत नारिकयों के ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, देवों के ओघसे सौधर्म ईशान स्वर्ग पर्यंत जानना चाहिए। एकेन्द्रिय आतप स्थावरके बंधकों के कौन भाव हैं ? औदियक भाव है। अबंधकों के कौन भाव हैं ? औदियक, औपशिमक, क्षायिक वा चायोपशिमक वा पारिणामिक भाव हैं। इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियों के बंधकों अबंधकों के कौन भाव हैं ? औदियक है। दोनों के बंधकों के कौन भाव हैं ? औदियक है, अबंधक नहीं है। भवनवासी, बाण व्यंतर तथा ज्योतिषियों में क्षायिक भाव नहीं है।

§३९९. औदारिक मिश्र काययोगमें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्माण, वर्ण ४, ऋगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंके कौन भाव

<sup>(</sup>१) आहारक, आहारक मिश्रमें चार संज्वलन और सात नोकपायोंके उदय प्राप्त देशघाती स्वर्धकों-की उपराम संज्ञा है; कारण पूर्णतया चारित्रके घातनेकी शक्तिका वहाँ उपराम पाया जाता है। उन्हीं ग्यारह चारित्र मोहनीयकी प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकोंकी क्षय सज्ञा है; क्योंकि उनका उदय भाव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपरामसे उत्पन्न संयम क्षायोपश्चामिक है। पूर्वोक्त ग्यारह प्रकृतियोंके उदयकी ही क्षयोपश्चम संज्ञा है; कारण चारित्रके घातनेकी शक्तिके अभावकी ही क्षयोपश्चम संज्ञा है। इस प्रकार क्षयो-पश्चमसे उत्पन्न प्रमादयुक्त संयम क्षायोपश्चामिक है। (ध० टी० भावाणु० प्र०२२१)

भावो १ खहगो भावो । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-अणंताणु० ४ बंधगा ति को भावो १ ओदहगो भावो । अबंधगा ति को भावो १ खहगो वा खयोवसिमगो वा । णविर मिच्छत्त-पारिणामियो वि अत्थि । सादबंधाबंधगा त्ति को भावो १ ओदहगो भावो । असाद-बंधगा त्ति को भावो १ ओदहगो वा ५ खहगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो १ ओदहगो वा १ खहगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो १ ओदहगो भावो । अबंधगा णित्थ । इत्थि-

हैं ? औदयिक भाव है । श्रबंधकोंके कौन भाव हैं ? क्षायिक भाव हैं ।

[ विशेष-यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंके अबंधक सयोग केवलीकी श्रापेक्षा चायिक भाव कहा है।] स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी चारके वंधकोंके कौन भाव हैं? औदयिक है। अबंधकोंके कौन भाव हैं? चायिक वा चायोपशमिक है। मिथ्यात्वके अबंधकोंमें पारिणामिक भाव भी पाया जाता है।

विश्लोष—शंका-यहाँ औपशमिक भाव क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान-चारों गतियोंके उपशमसम्यक्त्वी जीवोंका मरण न होने से इस योगमें उपशम-सम्यक्त्वका सद्भाव नहीं पाया जाता।

शंका—उपशम श्रेणीपर चढ़ते-उतरते हुए संयतजीवोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ मरण पाया जाता है।

समाधान—यह सत्य है, किन्तु उपशम श्रेणीमें मरनेवाले उपशमसम्यक्त्वीके औदा-रिक मिश्रकाययोग नहीं होता, कारण इनकी देवोंके सिवाय अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है। ( ध० टी० भावाणु० पृ० २१९ ) ]

साताके बंधकों अवंधकोंके कौन भाव हैं ? श्रीदियक भाव है। असाताके बंधकोंके कौन भाव हें ? श्रीदियक भाव है। श्रवंधकोंके कौन भाव हैं ? औदियक वा क्षायिक भाव हैं। साता-असाताके बंधकोंके कौन भाव हें ? श्रीदियक भाव है, अबंधक नहीं है।

[ विशेष-शंका—जब साताके बंधकों-अवंधकोंमं औदयिक भाव कहा, तब असाताके बंधकों अबंधकोंमें औदयिक भाव ही कहना था। यहां असाताके बंधकोंमें औदयिक साथ क्षायिक भाव क्यों कहा है ?

समाधान—यहां यह ध्यान देना चाहिए कि औदारिक मिश्रयोगमें मिश्र्यात्व, सासादन, अवि-रित तथा सयोगकेवली गुणस्थान होते हैं। साताके अबंधक अयोगकेवली ही होंगे, जिनने साताकी बंध व्युच्छित्ति कर ली है। औदारिक मिश्रकाययोगमें अयोगकेवली गुणस्थान न होनेसे साता असाताके युगलके अबंधकोंका यहां अभाव कहा है।

साता और असाताके बंधकोंके औदयिक भाव हैं। साताका वंध होनेपर असाताका बंध नहीं होता और असाताका बंध होनेपर साताका बंध नहीं होता, कारण ये परस्पर प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ हैं। एकके बंध होनेपर अन्यका अवंध होगा। यह अवंध बंधव्युच्छित्तिका द्योतक नहीं है। अबंधके अनन्तर तो पुनः बंध हो भी जाता है किंतु जिस गुणस्थानमें बंध व्युच्छित्ति

णवुंसबंधगा ति को भावा ? ओदइगा भावा । अबंधगा ति को भावा ? ओदइगो वा खइगो वा खयोवसिमयो वा । णविर णवुंसगेस पारिणामियो वि अत्थ । पुरिसवेदगेस बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा । तिण्णं वेदाणं वंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? खइगो भावो । इत्थि-णवुंस० भंगो दोआयु-दोगिद-चदुजादि-ओराहि० ५ पंचसंठा० ओराहिय-अंगो० छस्संघ० दोआणु० आदावुज्जो० अप्पसत्थिव० थावरादि० ४ दूभग-दुस्सग्-अणा० णीचागोदं च । पुरिसवेदभंगो चदुणोक०

हुई है उसमें आनेके पूर्व उस प्रकृतिका बंध नहीं होगा। साताकी वंधव्युच्छित्त जब सयोगकेवली गुणस्थानमें होती है तब साताके अबंधका अर्थ है असाताका बंध। असाताकी बंधव्युच्छित्ति प्रमत्त संयतमें होती है उसके पूर्व असाताके अबंधका तात्पर्य साताके बंधका होगा। प्रमत्त संयतके आगे असाताके अबंधका भाव उसकी बंधव्युच्छित्तिका होगा। इस कारण औदारिक मिश्रयोगकी अपेक्षा साताके अबंधक तथा बंधकके औदियक भाव कहा है। कारण यहाँ साताके अबंधकके असाताका बंध होगा। असाता वेदनीयकी बात दूसरी है; वहां असाताके बंधकके औदियक भाव होगा और असाताके अबंधक अर्थात् साताके बंधक सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव होगा। असाताके अबंधकके अप्रमत्त आदि गुणस्थान इस योगमें नहीं होंगे, इसिलए यहां औदियक भावके साथ क्षायिक भाव भी असाताके अवंधकके साथ जोड़ा गया है। साताका अवंधक इस योगमें चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त ही पाया जायगा, उसके असाताका वंध होगा। इससे बंधक अबंधकके औदियक भाव कहा है।

स्त्रीवेद, नपुंसक वेदके वंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है। अवंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक हैं। इतना विशेष है कि नपुंसक वेदके अबंधकोंके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है।

[ विशेष-इस योगमें उपशम सम्यक्त्वका अभाव होनेसे औपश्मिक भाव नहीं कहा। ]
पुरुष वेदके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव हैं ?
श्रौद्यिक वा क्षायिक भाव हैं।

[ विशोष-पुरुप वेदके श्रवंधक किंतु स्त्री-नपुंसक वेदके वंधकों की अपेत्ता औदियक भाव कहा है। पुरुष वेदकी वंधव्युच्छित्तियुक्त गुणस्थान इस योगमें सयोग केवलीका होगा उस अपेक्षासे क्षायिक भाव कहा है।]

तीनों वेदोंके बंधकोंके कौन भाव हैं ? ऑदयिक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव हैं ? ज्ञायिक भाव है।

[ विशोष-औदारिकमिश्र काययोगमें तीनों वेदोंके अबंधक सयोगी जिन होंगे, इस कारण उपश्चम भाव न कहकर, क्षायिक भाव ही कहा है।

दो आयु, दो गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावरादि चार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रके बंधकोंका स्त्रीवेद, नपुंसक वेदके समान जानना चाहिए। हास्यादि

देवगदि-पंचिंदि० देउव्वि० समचदु० वेउव्वि० अंगो० देवाणु० परघादुस्सा० पसत्थिति० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगलं सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदं च । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि । दो आयुबंधगा त्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो १ ओदइगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा पारिणाभियो ५ वा । एवं दो अंगो० छस्संघ० दो विहा० दो सर० किंचि विसेसो जाणिदूण णेदव्वं । सेसाणं बंधगा त्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो १ खइगो भावो । तित्थयरं बंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अबंधगा त्ति को भावो १ ओदइगो वा खइगो वा सहगो वा ।

ु४००, वेउव्वियका०-देवोघं । वेउव्वि० मि० तं चेत्र । णवरि आयु∙णित्थ ।

चार नोकषाय, देवगित, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस चार, स्थिरादि दो युगछ, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रमें पुरुपवेदके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे जानना चाहिए। दो आयुके बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदियक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव हैं ? औदियक शायिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक वा पारिणामिक हैं।

[ विशेष-इस योगमें उपशम सम्यक्त्व न होनेसे तथा उपशम चारित्रका सद्भाव न होनेके कारण औपशमिक भाव नहीं कहा है।]

इस प्रकार दो अंगोपांग, छह सहनन, दो विहायोगित, दो स्वरके विषयमें किंचित् विशेपताको जानकर भंग निकाल लेना चाहिए। शेष प्रकृतियोंके बंधकोंके कौन भाव हैं? औद्यिक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव हैं? क्षायिक भाव हैं। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोंके कौन भाव हैं? औदयिक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव हैं? औदयिक वा चायिक भाव है।

[ चिश्रोप-तीर्थंकर प्रकृतिका बंध न करनेवाले मिश्यात्वीके दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा औदियक भाव कहा जा सकता है अथवा असंयत सम्यक्त्वीका अविरतत्व स्वयं औदियक है। तीर्थंकर प्रकृतिकी बंध-च्युच्छित्तियुक्त इस योगमें सयोगी जिनकी अपेचा चायिक भाव कहा है।]

§४००. वैक्रियिक काययोगियोंमें देवोंके भोघवत् जानना चाहिए।

वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें देवोंके ओघवत् हैं। इतना विशेष है कि यहाँ आयुका . बंध नहीं पाया जाता है।

[ विशेष-इस योगभें मिण्यात्वीके ओद्यिक, सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक तथा असंयत सम्यक्त्वीके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव हैं ]

§४० ′. कार्माण काययोगियोंमें ध्रुत प्रकृतियोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक है । अब-न्धकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबंधी चारके ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । मिच्छ० [अ] बंध० पारिणामियो भावो । साद-बंधाबंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । असादबंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? ओदइगो खइगो वा । दोण्णं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । ५ अवंधगा ति को भावो ? ओदइगो वा उवसिमगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । णवुंस० पारिणामियो भावो । पुरिस० बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा । तिण्णं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा । तिण्णं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो नावो ? ओदइगो भावो । एवं इत्थिभंगो तिरिक्खग०

बंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक है। अबंधकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं।

[ विशोष-यहाँ उक्त प्रकृतियों के अवंधक अविरत सम्यक्त्वीकी अपेद्ता औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव कहे हैं। सयोगकेवलीकी भी अपेक्षा क्षायिक भाव है।]

मिथ्यात्वके बंधकों(?)के कौन भाव हैं ? पारिणामिक है।

[ विशेष- यहाँ बंधकोंके स्थान पर अबंधक पाठ ठीक वैठता है, कारण पारिणामिक भाव सासादन गुणस्थान में पाया जाता है जहाँ मिथ्यात्वका अबंध है। ]

साताके बंधकों अबंधकों के कौन भाव हैं ? औदयिक भाव है। असाताके बंधकों के कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अबन्धकों के कौन भाव हैं ? औदयिक वा क्षायिक भाव है। साता-असाता दोनों के बंधकों के कौन भाव हैं ? औदयिक हैं, अबन्धक नहीं है।

स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अवंधकोंके कौन भाव हे ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव हैं। नपुंसकवेदके अवंधकोंमें पारिणामिक भाव पाया जाता है।

[ विशेष-इसके अबंधक सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है । ]

पुरुष वेदके बंधकोंके कौन भाव हैं ? ओदयिक हैं । अबंधकोंके कौन भाव है ? औद-यिक वा क्षायिक हैं ।

[ त्रिशेष-इस योगमें पुरुपवेदके बंधका अभाव सयोगकेवलीके होगा, वहां मोह-क्षयजनित क्षायिक भाव है। अन्य वेदद्वयके बंधककी अपेक्षा औदयिक भाव भी कहा है। ]

तीनों वेदोंके वं कोंके कौन भाव है ? ओदियक है । अबंधकोंके कौन भाव है ? क्षायिक है ? विशेष-यहाँ सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है । ]

-तिर्यंचगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यब्चानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, चदुसंठा० चदुसंघ० तिरिक्खाणु० उज्जो० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणा० णीचागोदं च। णवंसकभंगो चदुजादि-हुंडसंठा० असंपत्तसे० आदाव-थावरादि० ४। पुरिसभंगो चदुणोक्क० दोगदि० पंचिंदि० दोसरीर-समचदु० दोअंगो० वज्जिरिसभ० दो-आणु० परघादुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ थिरादि दोण्णि युगलं सुभग-सुस्सर-आदे० उच्चागोदं ५ च। एवं परोगेण साधारणेण वि औरालियमिस्स-भंगो।

१४०२. इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज० पंचंतराइगाणं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा णित्थ । थीणिगिद्धि-तिय-िमच्छत्त-बारसक० बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? उवसिमगो वा । िमच्छत्त० पारिणािम० । िणहापचला० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० उप० णििम० बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? उवसिमगो वा खइगो वा । सादबंधावंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । दोण्णं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो वा खइगो वा खयोवसिमगो वा । दोण्णं बंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा णित्थ । तिण्णं वेदाणं १५ पत्तेण ओधं । णवि पुरिस० अबंधगा ति ओदइगो भावो । साधारणेण बंधा०

दुस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रका स्त्रीवेदके समान भंग जानना चाहिए। चार जाति, हुण्डक संस्थान, असम्प्राप्तास्पपिटिका संहनन, आतप तथा स्थावरादि चार में नपुंसक, वेदके समान भंग जानना चाहिए। चार नोकपाय, दो गित, पंचेन्द्रिय जाति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो अंगो-पांग, वज्रवृपभसंहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चार, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्च गोत्रके बंधकोंमें पुरुपवेदके समान भंग जानना चाहिए। प्रत्येक और सामान्यसे औदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए।

\$80२. स्त्रीवेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक है । अबंधक नहीं है । स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, बारह कषायके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक है । अबंधकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, ज्ञायिक तथा ज्ञायोपशमिक भाव है । विशेष, मिथ्यात्वके अवंधकोंके पारिणामिक भाव है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुष्सा, तेजस, कामीण, वर्ण ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माणके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक है । अबंधकोंके कौन भाव है ? औपशमिक तथा क्षायिक हैं ।

साताके बंधकों अवंधकोंके कौन भाव हैं ? औदयिक है।

[ विशेष-यहाँ साताके अबंधकोंके असाताके वंधककी अपेचा औदयिक भाव कहा है । ]

आसाताके बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक है। अबंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक हैं। दोनोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक है। अबंधक नहीं हैं। तीनों वेदोंका पृथक् पृथक् रूपसे ओघवत् जानना चाहिए। विशेष यह है कि पुरुष

ओदइगो भावो । अबंधगा णात्थ । हस्सादि० ४ पत्तेगेग ओघभंगो । साधारणेण बंधगा ओदइ० । अबंध० उवसमि० खइगो० । एवं सव्वाणं ओघं । णवरि जस० अज्जस० दोगोदं पत्तेगेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो ।

§४०३. एवं पुरिस० णवुंस० कोधादि० ४ । णवरि कोधे पुरिस० हस्सभंगो । माणे तिष्णं संजलणा० । मायाए दोष्णं संजलणा० । लोभे लोभ-संजल० धुविगाणं ५ भंगो । सेस-संजलणं णिद्दाभंगो ।

वेदके अबंधकों में औदयिक भाव है। सामान्यसे इनके बंधकों के ओदयिक भाव है। अबंधकों का अभाव है। हास्यादि चारका प्रत्येक से ओघवत् भंग जानना चाहिए। सामान्यसे हास्यादिके बंधकों के औदयिक भाव है। अबंधकों के औपश्रमिक तथा क्षायिक भाव है। इस प्रकार शेष प्रकृतियों में ओघके समान भंग जानना चाहिए।

[ विशोप-हास्यादिकके अबंधक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमं होंगे। उनके उपशमः तथा क्षायिक चारित्रकी दृष्टिसे औपशमिक तथा क्षायिक भाव कहे हैं।

शंका—अनिवृत्तिकरणमें कर्मांका उपशम न होनेते औपशमिक भाव कैसे कहा जायगा ?

समाधान—उपशम शक्तिसे समन्वित अनिवृत्तिकरणके औपशमिक भाव माननेमें आपित्त नहीं है। इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होनेवाला तथा उपशम होने योग्य कर्मों के उपशम-नार्थ उत्पन्न हुआ भाव औपशमिक कहलाता है। अथवा, भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले उपशम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें औपशमिक भाव बन जाता है। जैसे, सब प्रकारके असंयममें प्रवृत्त चक्रवर्ती तीर्थं करके 'तीर्थं कर' यह संज्ञाकरण वन जाता है।

शंका—अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका चय न होनेसे क्षायिक भावका कथन उचित नहीं है।

समाधान—मोहनीयका एक देश क्षय करनेवाले बादरसाम्पराय सूच्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षयजनित भाव पाया जाता है। कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाए जानेसे अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी श्वायिकभाव माना है। अथवा, उपचारसे अपूर्वकरण संयतके श्वायिक भाव मानना चाहिए, इसमे अतिप्रसंगकी आशा नहीं करनी चाहिए। कारण, प्रत्यासचि अर्थात् समीपवर्ती अर्थके प्रसंगवश् अतिप्रसंग दोपका परिहार होता है। (ध० टी० भावाणु० पु० २०५-६)

शेष प्रकृतियों में इतना विशेष हैं कि यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, तथा दो गोत्रोंका प्रत्येक सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके समान भंग है।

\$४०३. पुरुपवेद, नपुंसकवेद तथा क्रोध आदि चार कपायोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि क्रोधमें, पुरुप वेदके बंधकोंका हास्यके समान मंग है। मानमें, तीन संज्वलन, मायामें, दो संज्वलन तथा लोभमें लोभ संज्वलनके बंधकोंका धुव प्रकृतिके समान मंग है; अर्थात् बंधकोंके औदियक और अबंधकोंके औपशमिक तथा क्षायिक भाव हैं। संज्वलन कषायमें बंध होनेवाली शेष प्रकृतियोंके बंधकोंका निद्राके समान मंग है। अर्थात् बंधकोंके औदियक, अबंधकोंके औपशमिक तथा क्षायोग्शमिक है।

§४०४. अवगदवेदेसु-पंचणा० चढुदंस० चढुसंज० जस० उच्चागोद-पंचंतराइ-गाणं बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? उवसिमगो वा खइगो वा । सादबंध० को भावो ? ओदइगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? खइगो भावो ।

§४०७, आभि० सुद० ओधि० मणपज्जव० संजद० ओधि० सम्मादि० खइग० ओघं। णवरि मिच्छ-संयुत्ताओ वज्ज०।

§४०८. सामाइ० छेदो०-पंचणा० चढुदंस० लोभसंजल० उच्चागोद-पंचंतराइगाणं १० बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधा णित्थ । सेसं मणपज्जव-मंगो । परिहारे-देवायु-बंध०

\$४०४. अपगत वेदमें—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ४ संव्वलन, यशःकीर्ति, उच्च गोत्र तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औद्यिक है। इनके अबंधकोंके कौन भाव है ? औपशमिक तथा श्लायिक है।

साता वेदनीयके बंधकोंके कौन भाव है ? ओदयिक भाव है ? अबंधकोंके कौन भाव है ? क्षायिक भाव है ।

[ विशेष-अपगतवेदमं साताके अबंधक अयोगकेवली होंगे, उनके क्षायिक भाव है।]

र्हे ४०५. अकषायियों में — साताके बंधकों के कौन भाव है ? औद्यिक भाव है । अबंधकों के कोन भाव है ? क्षायिक भाव है ।

[ विश्लोप-शंका-अकषाय मार्गणा नहीं वन सकती, कारण जीवका जैसे झानदर्शन गुण है, उसी प्रकार कपाय नामका भी गुण है। गुणके विनाश माननेपर गुणीका भी विनाश होगा। इस प्रकार अकपायमार्गणा मानने पर जीवका अभाव हो जायगा।

समाधान—ज्ञानदर्शनके समान कपाय नहीं है, अत एव कषाय जीवका लज्ञण नहीं हो सकता। कर्मजनित कषाय भावको, जीवका लज्ञण या गुण मानना अयुक्त है। कपायोंका कर्मों से उत्पन्न होना असिद्ध नहीं है, कारण कपायकी वृद्धि होने पर जीवके ज्ञानकी हानि अन्य प्रकारसे नहीं वन सकती, इसिट कपायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि अन्यत्र वैसा नहीं देखा जाता। (ध० टी० भावा० ४, प्र-२२३)]

§४०६. केवल ज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवल दर्शनमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

\$४०७. आभिनिवोधिक, श्रुत, अविध ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, संयम, अविधदर्शन, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिक सम्यग्दिष्टके ओघवत् भाव जानना चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ मिथ्यात्वसंयुक्त प्रकृतियोंको नहीं लेना चाहिए।

§४०८. सामायिक छेदोपस्थापना संयममें ─५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्च गोत्र, तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंके औदयिक भाव है। अबंधक नहीं हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधकों-अबंधकोंमें मनःपर्ययज्ञानके समान भंग जानना चाहिए। ओदइगो भावो । अबंध० ओदइ० खयोवसमिगो वा । एवं असादादिछ०। सेसं ओदइ०भावो ।

ु४०९. सुहुमसं०-संजदासंजद-सव्वाणं बंध० ओदइ०। असंजद० तिण्णि स्रे०-तिरिक्खोघं। णवरि अपच्चक्खाणा० ४ अबंधगा णितथ। तित्थय० बंधगा अत्थि।

हिश्रिंत तेउ.ए-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ अगु०४ ५ बादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि० पंचंत० बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधगा णित्थ । श्रीणिगिद्धि० ३ अणंताणुबंधि० ४ बंधगा० ओदइगो भावो । अबंधगा ति उवसिम० खइ० खयोवस० । मिच्छत्त० ओघं । साद० बंधा-अबंधगा ति ओदइगो भावो । असाद० बंध० ओदइगो भावो । अबंध० ओदइ० खयोवसिमगो वा । दोण्णं बंधा०

परिहारिवशुद्धि संयममें—देवायुके बंधकोंके औदियक भाव है। अवंधकोंके औदियक तथा चायोपशिमक भाव है।

[ विशेष-परिहार्रावशुद्धि संयम प्रयत्त श्रप्रमत्त गुणस्थानमें पाया जाता है। वहाँ देवायुके अबंधक अर्थात् वंध न करनेवाले जीवोंके चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कहा है। अन्य प्रकृतियोंके वंधकोंकी अपेक्षा औदयिक भाव है। ]

इसी प्रकार असाता, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति, शोक तथा अरितमें जानना चाहिए। शेपमें औदियक भाव है।

§४०९. सूक्ष्मसांपराय तथा संयमासयममें—सर्व प्रकृतियोंके बंधकोंके औदयिक भाव है। असंयतों तथा कृष्णादि तीन लेश्यावालोंमें—तिर्यचोंके ओघवत् जानना चाहिए। विद्रोष यह है कि यहाँ अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक नहीं हैं।

[ विशेष—अप्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक देशसंयमी होते हैं उनका यहाँ अभाव है, कारण अशुभ-त्रिक छेश्या असंयतोंमें ही होती है।]

इतना विशेष है कि जहां तिर्यंचोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका बंध नहीं होता, वहाँ यहाँ तीर्थंकर प्रकृतिका वंध होता है।

ु४१०. तेजोलेश्यामें—५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, भयद्विक, तेजस-कार्माण, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण तथा ५ अंतरायोंके बंधकोंके औदयिक भाव है। अबंधक नहीं है।

[ विशोष—तेजोलेश्या अप्रमत्त संयतपर्यन्त पायी जाती है, अतः यहाँ ज्ञानावरणादिके अबंधक नहीं पाये जाते हैं।]

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक है। अबंधकोंके कौन भाव है ? औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक है। मिध्यात्वमें ओघके समान है। साता वेदनीयके बंधकों अबंधकों औदयिक भाव है ? आसताके बन्धकोंमें औदयिक भाव है। अबन्धकोंमें कौन भाव है। औदयिक अथवा ज्ञायोपशमिक भाव है।

[ विश्लोष-असाताकी बंधव्युच्छित्तियुक्त अप्रमत्त गुणस्थानकी अपेत्ता त्तायोपशिमक भाव है। असाताके अबंधक किन्तु साताके बंधककी अपेत्ता औदियक भाव कहा है।] ओदइगो भावो । अबंधा णितथ । एवं चदुणोक० थिरादि-तिण्णियुगल-इत्थि-णवुंस० वंधगा ओदइगो भावो । अबंधगा ओदइ० उवसि० खइगो० खयोवस० । णवुंस० पारिणामि० । पुरिसवे० वंधा अबं० ओदइगो भावो । तिण्णि वंधा० ओदइगो भावो । अबंधगा णित्थ । तिरिक्खायुवंधा० ओदइगो भावो । अबंधगा ओदइ० उवस० खइ० ५ खयोवस० । मणुस-देवायु वंधा० ओदइ० । अवंधगा ओदइ० खयोव० । तिण्णि-आयु० वंधा० ओदइ० । अवंध० ओदइ० खयोव० । इत्थि-णवुंसग-भंगो तिरिक्खगिदि- एइंदियजादि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु० आदा-उज्जो० अप्पसत्थिव० थावरदूभग- दुस्सर-अणा० णीचागोदं च । मणुसगिद-ओरालि० ओरालि० अंगो० वज्जरिस० मणुसाणु० वंध० ओदइगो भावो । अबं० ओदइ० खयोवसिमगो वा । देवगिद० ४ १० पंचिंदि० आहारदुग-समचदु० पसत्थिव० तस० सुभग-सुस्सर-आदे० तित्थय०वंध०अवं० ओदइगो भावो । तिण्णं गदीणं वंध० ओदइ० । अवंधगा णितथ । एदेण वीजपदेण णेदव्वं ।

साता-असाता दोनोंके बंधकोंके औदयिक भाव है। अवंधक नहीं हैं। इस प्रकार ४ नोकपाय, स्थिरादि ३ युगल, स्त्रीवेद, नपुंसकवेदके वंधकों के औदयिक भाव है। अवंधकोंके ओदयिक, जीपशमिक, ज्ञायिक तथा ज्ञायोपशयिक भाव है। विशेष यह है कि नपुंसकवेदके अबंधकों में पारिणामिक भाव भी है।

पुरुपवेदके बंधकों अबंधकोंके कोन भाव है ? औदयिक भाव है। तीनों वेदोंके बंधकोंमें औदयिक भाव है। अबंधक नहीं है। तिर्यंचायुके वंधकोंमें औदयिक भाव है। अबंधक नहीं है। तिर्यंचायुके वंधकोंमें औदयिक भाव है। अबंधकोंमें औदयिक, औपरामिक, चार्यिक तथा चायोपरामिक भाव है।

[ विश्लोप-अविरतसम्यक्त्वीके अन्य आयुवंधकी अपेत्ता औद्यिक भाव है तथा तिर्यंचायुके अबंधक सम्यक्त्वत्रयवालोंको अपेत्ता औपश्लामिक, क्षायिक तथा क्षायोपश्लिक भाव है। देशियरत, प्रमत्त, अप्रमत्तकी अपेक्षा क्षायोपश्लिक है।

मनुष्यायु-देवायुके बंधकोंके कौन भाव हे ? औदयिक भाव है । अवंधकोंके औदयिक, क्षायो-पर्शामिक भाव हे । तियँच-मनुष्य-देवायुके बंधकोंके कौन भाव हे ? औदयिक हे ।

[ विशेष-तेजोलेश्यामें नरकायुका वंध नहीं होनेसे उसका प्रहण नहीं किया है । ]

आयुत्रयके अवंधकोंके कौन भाव है ? ओदियक तथा क्षायोपशिमक है। तिर्यंचगित, एकेन्द्रिय-जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यंचानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोत्रमें स्त्रीवेद, नपुंसक वेदके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् बंधकोंके औदियक है। अबंधकोंके औपशिमक, क्षायिक तथा क्षायोपशिमक है।

मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रवृपभसंहनन तथा मनुष्यानु-पूर्वीके बंधकोंके औद्यिक भाव है। अवंधकोंके औद्यिक वा चायोपशमिक भाव है।

देवगित ४, पंचेन्द्रिय जाति, आहारकद्विक, समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, ग्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा तीर्थंकरके बंधकों अबंधकोंके कौन भाव है ? औदियक भाव है। तीन गितयोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक भाव है। अबंधक नहीं है। इसी बीजपदके द्वारा अन्य प्रकृतियोंका वर्णन जानना चाहिए।

§४११. एवं पम्माए, एइंदिय० आदाव-थावरं वजा।

§४१२. वेद गे-धुविगाणं वंधगा० ओदइगो भावो । अबंधा ःणितथ । सेसाणं तेउ-भंगो । उवसम०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० पुरिस० भयदु० तेजाक० वण्ण० ४ पंचिंदि० अगुरु० ४ पसत्थिवि० तस० ४ सभग-सुस्सर-आदे० णिमि० तित्थयर० उच्चागोदं पंचंत० वंधगा ति को भावो ? ओदइगो भावो । अवंध० उवसिमयो भावो । ५ साद-वंधा-अवंध० ओदइगो भावो । असाद-वंधगा ति को भावो ? ओदइ० । अवंधगा ति० ओदइग० उवस० खयोवस० । दोण्णं वंधगा० ओदइ० । अवंधा णितथ । अद्वकसा० वंध० ओदइगो भावो । अवंध० उवस० खयोवसिगो वा । हस्सरिद०

§४११. पद्मलेश्यामें–इसी प्रकार जानना चाहिए । ेविशेप यह है कि यहाँ एकेन्द्रिय, आतप तथा स्थावर प्रकृतियोंको नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

\$४१२. वेदकसम्यक्त्वमं—ध्रुव प्रकृतियोंके वंधकोंके कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अवंधक नहीं हैं।

[ विश्लोष-वेदकसम्यक्त्व अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है और ध्रुव प्रकृतियोंके अबंधक उपशांतकपायी होते हैं। इस कारण यहाँ ध्रुव प्रकृतियोंके अबंधक नहीं कहा है।]
शोष प्रकृतियोंमें तेजोलेक्याके समान भंग है।

उपशम सम्यक्त्यमं—५ ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक रहित ६ दर्शनावरण, ४ संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्मा, तेजस-कार्माण शरीर, वर्ण ४, पंचेन्द्रिय जाति, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगित, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्च गोत्र तथा पांच अतरायोंके वधकोंके कौन भाव है १ श्रीदियक भाव है । अवंधकोंके औपशमिक भाव है । साता वेदनीयके बंधकों अबंधकों के कोन भाव है १ औदियक भाव है । असाता वेदनीयके बंधकोंके कौन भाव है १ श्रीदियक भाव है । श्रवंधकोंके कौन भाव है । श्यवंधकोंके कौन भाव है । श्रवंधकोंके कौन भाव है । श्रवंधकोंके

[ विशोप-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्वीके नहीं होगा, श्रतः क्षायोपशमिक भाव चारित्रमोहनीयके क्षयोपशमकी अपेचा जानना चाहिए।

साता असाताके वंधकोंके कौन भाव हैं ? औद्यिक है। अवंधक नहीं हैं। आठ कषायोंके वंधकोंके कौन भाव है ? औद्यिक भाव है। अवंधकोंके कौन भाव है ? श्रीपशमिक वा क्षाये।यशमिक है।

[ विशोप—अव्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४ के श्रवंधकों के श्रप्रमत्तसंयत गुणस्थान होगा। वहाँ उपरामसम्यक्त्वकी अपेक्षा श्रोपरामिक भाव है तथा चारित्रमोहनीयके क्षयापरामकी अपेक्षा चायोपरामिक चारित्ररूप क्षायोपरामिक भाव है। उपरामसम्यक्त्वीके दर्शन मोहका चय न होनेसे क्षायिक भाव नहीं कहा है।]

<sup>(</sup>१) ''मिच्छस्संतिमणवयं वारं न हि तेउपम्मेसु।''-गो० क० गा० १२०।

बंधगात्ति को भावो ? ओदइगो भावो । अबंध० ओदइगो बा उवसमिगो वा । अरिद-सोगं बंधगा त्ति ओदइ० । अबंधगा० ओटइ० उवस० खयोव० । दोण्णं बंधगा त्ति ओदइ० । अबंध० उवसिमगो भावो । एवं दोगिद-दोआणु० दोसरीर-दोअंगोवंग-आहारदुग-थिरादि-तिण्णियुगलं ।

§४१३. अणाहारे-कम्मइगभंगो । णवरि साद० ओघं । साधारणेण वि ओघं । मिच्छत्त-संजुत्ताओ सोलस-पगदीओ ओघाओ । सन्वत्थ याव अणाहारग त्ति बंधगा ति को भावो ? ओदहगो भावो । अबंधगा ति को भावो ? ओदहगो वा उवसिमगो वा खहगो वा खयोवसिमगो वा पारिणामिओ वा भावो ।

# एव भावं समत्तं।

हास्य रितके वंधकोंके कौन भाव है ? श्रीदियक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव है ? श्रीदियक वा औपरामिक है। श्ररित-शोकके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक भाव है। श्रवंधकोंके कौन भाव है ? औदियक, क्षायोपरामिक तथा औपरामिक भाव है।

[ विश्लोष-श्रारित-शोकके अवंधक किन्तु हास्य-रितके बंधककी दृष्टिसे औदियक भाव हैं। श्रारित, शोककी बंध-व्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतोंके होती है। अत एव अरित, शोकके श्रवंधक श्रप्रमत्त संयतोंकी अपेक्षा ज्ञायोपशिमक भाव कहा है। सम्यक्त्वकी अपेक्षा औपशिमक कहा है, कारण, यहाँ उपशमसम्यक्त्वीकी अपेक्षा वर्णन है।

हास्य-रित, अरित-शोक इन दोनों युगलोंके बंधकोंके कौन भाव है ? औदियक है। अबंधकोंके कौन भाव है ? औपश्चिमक भाव है।

[ विशोष-इन चारोंके अबंधक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती होंगे, वहां चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा श्रौपशमिक भाव कहा है। ]

इस प्रकार मनुष्य-देव गति, दो आनुपूर्वी, औदारिक-वैक्रियिक शरीर, २ अंगोपांग आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगलोंके बंधकोंमें कौन भाव है ? औदयिक भाव है। अबंधकोंके कौन भाव है ? श्रीपशमिक भाव है।

§४१३. श्रनाहारकमें—कार्माण-काययोगके समान भंग है। विशेष यह है कि यहाँ साता वेद-नीयका ओघवत् भंग जानना चाहिए। इसी प्रकार सामान्यसे भी श्रोघवत् जानना चाहिए। मिथ्यात्व संयुक्त १६ प्रकृतियोंका ओघवन भंग है। सर्वार्थसिद्धिसे टेकर श्रनाहारकपर्यन्त बंधकेंकि कौन भाव है? ओदियिक है। अबंधकेंकि कौन भाव है? औदियक, औपशमिक, क्षायिक, चायोपशमिक वा पारिणामिक है।

#### इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

<sup>(</sup>१) "मिच्छत्तहुंड्संढा संपत्तेयक्खथावरादावं। मुहुमतिय वियलिंदी णिरयदुणिरयायुगं मिच्छे॥" -गो० क० गा० ९५।

§४१४. अप्पाबहुगं दुविधं, जीव-अप्पाबहुगं चेव, अद्धा-अप्पाबहुगं चेव । तत्थ जीव-अप्पाबहुगं दुविधं, सत्थाणं परत्थाणं च । सत्थाण-जीवअप्पाबहुगे दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ।

§४१५. तत्थओघेण सव्वत्थोवा पंचणाणावरणं अवंधगा जीवा, [बंधगा] अणंतगुणा।

§४१६. सव्वत्थोवा चदुदंसणावरणाणं अवंधगा जीवा। णिद्दापचलाणं अवंधगा ५
जीवा विसेसाहिया। थीणगिद्धि० ३ अवंधगा जीवा विसेसाहिया। बंधगा जीवा अणंतगुणा। णिद्दापचलावंधगा जीवा विसेसाहिया। चदुदंस० बंधगा जीवा विसेसाहिया।

§४१७. सव्वत्थोवा सादासादाणं दोण्णं पगदीणं अवंधगा जीवा । सादवंधगा जीवा अणंतगुणा । असादवंधगा जीवा संखेजगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसाहिया ।

### [अल्पबहुत्व]

§४१४. अल्पवहुत्वके दो भेद हैं। एक जीव अल्पबहुत्व, दूसरा काल अल्पबहुत्व। जीव अल्पबहुत्व भी स्वस्थान जीव अल्पबहुत्व, और परस्थान जीव अल्पबहुत्वके भेदसे दो प्रकार है।

[ विद्योप—अल्पता, बहुत्तताका वर्णन करनेवाला अनुगम अल्पबहुत्वानुगम है। ओघवर्णन-में अभेद दृष्टिको ग्रहण करनेवाले द्रव्याथिक नयका अवलंबन लिया जाता है। आदेश वर्णनमें भेद्युक्त दृष्टि को ग्रहण करनेवाले पर्यायाधिक नयका श्राश्रय लिया गया है।

स्वस्थान जीव अल्पबहुत्वमें ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश किया जाता है।

§४१५. ओघसे—५ ज्ञानावरणके अवंधक जीव सबसे कम है । [बन्धक ] जीव उनसे अनन्तगुणें हैं।

र्र४१६. चार दर्शनावरणके अबन्धक जीव सबसे कम हैं। निद्रा, प्रचलके अवन्धक जीव इनसे विशेष अधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके अबन्धक जीव विशेषाधिक हैं। इनके बन्धक जीव अनन्त गुणें हैं। निद्रा, प्रचलके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। चार दशनावरणके बन्धक जीव इनसे विशेषाधिक हैं।

§४१७. साता असाता दोनों प्रकृतियोंके अवन्धक जीव सबसे कम अर्थात् स्तोक हैं। साताके बन्धक जीव अनन्तगुणें हैं। श्रमाताके बन्धक जीव संख्यातगुणित हैं। दोनोंके बन्धक जीव इनसे विशेषाधिक हैं।

<sup>(</sup>१) "अप्पं च बहुअं च अप्पाबहुआणि । तेसिमणुगमा अप्पाबहुआणुगमो । तेण अप्पाबहुआणुगमेण निद्देसा दुविहा होदि । ओघो आदेसोत्ति । संगहिदवयणकलावा दब्बद्वियणिबंघणो ओघो णाम । असंगहिद-वयणकलाओ पुच्चिलत्थावयवणिबंघो पज्जवद्वियणिबंघो आदेसो णाम ।"–ध० टी० व्यप्पाबहु० पृ० २४३ ।

§४१८. सन्बत्थोवा लोभसंलजण-अवंघगा जीवा । माय-संजलण-अवंघगा जीवा विसेसाहिया । माण-संजलणअवंघगा जीवा विसेसाहिया । कोघसंजलण-अवंघगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा० ४ अवंघगा जीवा विसेसाहिया । अपचक्खाणावर० ४ अवंघगा जीवा विसेसाहिया । अणंताणुवंघि० ४ अवंघगा जीवा विसेसाहिया । मिच्छत्त- ५ अवंघगा जीवा विसेसाहिया । अपंचक्खाणा० ४ वंघगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा० ४ वंघगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा० ४ वंघगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा० ४ वंघगा जीवा विसेताहिया । पच्चक्खाणा० ४ वंघगा जीवा विसेताहिया । विसेताहिया । कोघसंजलण-वंघगा जीवा विसे० । माणसंजलण-वंघगा जीवा विसे० । माणसंजलण-वंघगा जीवा विसे० । लोभसंजलण-वंघगा जीवा विसे० ।

§४१९. सन्त्रत्थोत्रा णवणोकसायाणं अवंधगा जीवा । पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा १० अणंतगुणा । इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा संखेजगुणा । हस्सरिदवंधगा जीवा संखेजगुणा । अरिदसोगाणं बंधगा जीवा संखेजगुणा । णवंसगवेदस्स वंधगा जीवा विसेसाहिया । भयदुगुं० बंधगा जीवा विसे० ।

§४२०. सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायुवंधगा जीवा असंखेजगुणा। देवायुवंधगा जीवा असंखेजगुणा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा अणंतगुणा । चदुण्णं १५ आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेजगुणा ।

§४१८. सबसे स्तोक लोभ संज्वलनके अवन्धक जीव हैं। माया संज्वलनके अवन्धक जीव इनसे विशेपाधिक हैं। मान संज्वलनके अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। कोध संज्वलनके अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४के अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४के अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। अनन्तानुबन्धी ४ के अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। मिथ्यात्वके अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। मिथ्यात्वके अवन्धक जीव विशेपाधिक हैं। अनन्तानुबन्धी ४के वन्धक जीव विशेपाधिक हैं। अन्त्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। अन्त्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। मान संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। मान संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। माया संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। लोभ संज्वलनके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं।

§४१९. नव नोकषायोंके अवन्धक जीव सर्वसे स्तोक अर्थात् अल्प हैं। पुरुषवेदके बन्धक जीव इनसे अनन्तगुणें हैं। स्त्रीवेदके बन्धक जीव इनसे संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। अरित, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसक वेदके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं।

§४२०. सर्वस्तोक मनुष्यायुके वन्धक जीव हैं । नरकायुके बन्धक इनसे असंख्यातगुणें हैं । देवायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । चारों आयुओं के बन्धक जीव अनन्तगुणें हैं । चारों आयुओं के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । अबन्धक जीव संख्यातगुणें हैं ।

§४२१. सव्वत्थोवा देवगदि-बंधगा जीवा । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेआगुणा । चदुण्णं गदीण अबंधगा जीवा अणंतगुणा। मणुसगदि-बंधगा जीवा अणंतगुणा। तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेजगुणा। चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसाहिया। सच्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अबंधगा जीवा । पंचिदिय०बंधगा जीवा अणंतगुणा। चदुरिंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । तीइंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । बीइंदिय ५ बंधगा जीवा संखेजगुणा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचण्हं जादीणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । सञ्बत्थोवा आहारसरीरस्स बंधगा जीवा । वेउव्वियसरीरस्स बंघगा जीवा असंखेजगुणा । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा अणंतगुणा । ओरालिय-सरीरस्स बंधगा जीवा अणंतगुणा । तेजाकम्मइग-सरीरस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । यथा जादिणामाण तथा सठाणणामाणं । सन्वत्थोवा आहार० अंगोवंग० बंधगा १० जीवा । वेउव्विय-अंगो० बंधगा जीवा असंखेजगुणा । ओर!लिय-अंगो० बंधगा जीवा अणंतगुणा । तिण्णि अंगोवंगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखे-ञ्जगुणा । सव्वत्थोवा वज्जरिसभसंघडणं बंधगा जीवा । वज्जणारायाणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णारायाण बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अद्धणारायाण बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । खीलिय० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असंपत्तसेवट्ट० बंधगा जीवा १५ संखेज्जगुणा । छस्संघडण-बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।

६४२१. देवगतिके बन्धक जीव सर्वस्तोक अर्थात् सबसे कम हैं। नरकगतिके बन्धक जोव संख्यातगुणें हैं । चारों गतियोंके अबन्धक जीव अनन्तगुणें हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव अनन्तगुणें हैं । तिर्यंचगितके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । चारों गितयोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। पाँच जातियों के अवन्धक जीव सबसे अल्प हैं। पञ्चेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव अनन्त गुणें हैं । चतुरिन्द्रियके बन्धक जीव संख्यात गुणें हैं । त्रीन्द्रियके बन्धक जीव संख्यात-गुणें हैं। द्वीन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। पाँचों जातियों के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। आहारक शरीर के बन्धक सबसे स्तोक हैं। वैक्रियिक शरीरके बन्धक असंख्यातगुणें हैं। पाँचों शरीरोंके अबन्धक जीव अनन्तगुणें हैं। औदारिक शरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणें हैं। तैजस-कार्माण शरीरके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। जाति नामकर्मके अल्पबहुत्वके समान संस्थान नामकर्मका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं । तीनों अंगोपांगोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वज्रवृषभसंहननके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। वज्रनाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । अर्धनाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । कीलित संहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । असंप्राप्तासृपाटिका संहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । छह संहननके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वर्णचतुष्क तथा निर्माणके

सन्वत्थोवा वण्ण० ४ णिमिण-अबंधगा जीवा, बंधगा जीवा अणंतगुणा। यथागृदि तथाआणुपुन्ति । सन्वत्थोवा अगुरु० उपघा० अबंधगा जीवा । परघादुस्सा० बंधगा जीवा अणंतगुणा। अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। अगुरु० उपघा० बंधगा जीवा विसेसाहिया। सन्वत्थोवा आदावुज्जो० बंधगा जीवा, अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। प सन्वत्थोवा पसत्थविहाय० सुस्सर० बंधगा जीवा । अप्पसत्थविहाय० दुस्तर० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया। अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। सन्वत्थोवा तसथावर-अबंधगा जीवा । तस० बंधगा जीवा अणंतगुणा। थावरबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा । तस० बंधगा जीवा अणंतगुणा। थावरबंधगा जीवा संखेजजगुणा । सन्वत्थोवा तसथावर-अबंधगा जीवा । तस० बंधगा जीवा आवंधगा जीवा । थावरबंधगा जीवा संखेजजगुणा । सन्वत्थोवा तसथावर-अबंधगा जीवा विसेसाहिया । एवं सेसाणं जुगलाणं गोदंतियाणं । सन्वत्थोवा तित्थयर-बंधगा जीवा । बंधगा जीवा अणंतगुणा।

्रे४२२. आदेसेण — गदियाणुवादेण णिरयगदि-णेरइएसु-सव्वत्थोवा थीणगिद्धि० ३ अबंधगा जीवा, बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । छदंस० बंधगा जीवा विसेसाहिया।

§४२३. सव्वत्थोवा सादबंघगा जीवा, असादवंघगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया ।

अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। इनके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। गतिके समान आनुपूर्वीका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। अगुरुलघु, उपघातके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। परघात, उच्छ्वासके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अगुरुलघु, उपघातके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। आतप, उद्योतके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हें। प्रशस्त विहायोगित, सुस्वरके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अप्रशस्त विहायोगित, दुःस्वरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अवंधक जीव संख्यातगुणें हैं। त्रसन्त विहायोगित, क्ष्यातगुणें हैं। त्रसन्थावरके अवंधक जीव सर्व स्तोक हैं। त्रसके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। स्थावरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। होने के बंधक जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार गोत्र कर्म है अन्तमें जिनके-ऐसे रोष युगलोंका क्रम जानना चाहिए।

[ विशेष-बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय-सदृश नामकर्मकी शेष युगल प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व त्रस-स्थावरके समान जानना चाहिए। गोत्र कर्मका भी ऐसा ही है।]

तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अवंधक जीव अनन्तगुणें हैं। ५ अंतरायोंके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। बंधक जीव अनंतगुणें हैं।

§४२२. आदेशसे—गतिके अनुवादसे नरक गतिके नारिकयोंमें स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। छह दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

[ विशेष-५ ज्ञानावरण, ५ अंतरायके सर्व नारकी बंधक हैं। अबंधक नहीं है। इस कारण इनका अल्पबहत्व यहाँ नहीं कहा है। उनका एक साथ निरंतर बंध होता है।]

§४२३. साताके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। असाताके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। §४२४. सव्वत्थोवा अणंताणुवं० ४ अवंधगा जीवा। मिच्छत्त-अवंधगा जीवा विसेसाहिया। वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। अणंताणुवंधि० ४ वंधगा जीवा विसे-साहिया। बारसकसायाणं वंधगा जीवा विसेसाहिया। सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स वंधगा जीवा। इत्थिवेदस्स वंधगा जीवा संखेज्जगुणा। हस्सरदिवंधगा जीवा विसेसाहिया। णवंसकवेदस्स वंधगा जीवा संखेज्जगुणा। अरदिसोगाणं वंधगा जीवा विसेसाहिया ५ भयदु० वंधगा जीवा विसेताहिया।

§४२५. सव्वत्थोवा मणुसायुवंधगा जीवा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा असंखे-ज्जगुणा। दोण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया। अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा।

§४२६. सञ्वत्थोवा मणुसगदिबंधगा जीवा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा णित्थ । एवं दो आणु० दो १०
विहाय० थिरादिछयुगलं दोगोदं च । समचदु० बंधगा जीवा सव्वत्थोवा । सेससंठाणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । एवं संघड० । सन्वत्थोवा उज्जोवं बंधगा जीवा ।
अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सन्वत्थोवा तित्थयरं बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।

§४२७, एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि मिज्झिमासु सव्वत्थोवा मणुसायुवंधगा ५ जीवा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं आयुगस्स वंधगा जीवा

§४२४. अनन्तानुबंधी ४ के अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। मिथ्यात्वके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। १२ कपायों के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुपवेदके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। स्त्रीवेदके बंधक संख्यातगुणें हैं। हास्य, रतिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अरति, शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

§४२५. मनुष्यायुके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनों आयुओंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

§४२६. मनुष्यगितके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । तिर्यंचगितके बंधक ीव संख्यातगुर्णे हैं । दोनोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं । अबंधक नहीं हैं । इसी प्रकार २ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि छह युगल तथा दो गोत्रोंमें जानना चाहिए ।

समचतुरस्रसंस्थानके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । शेप संस्थानोंके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । इस प्रकार संहननमें भी जानना चाहिए ।

उद्योतके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । अबंधक जीव<sup>9</sup> संख्यातगुणें हैं ।

§४२७. इसी प्रकार सात पृथ्वियोंमें जानना चाहिए। विशेष यह है, कि मध्यम पृथ्वियोंमें मनुष्यायुके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव अर्सख्यातगुणें हैं। दोनों

<sup>(</sup>१) तीर्थेकर प्रकृतिका घम्मा, वंशा तथा मेघा पृथ्वीपर्यन्त ही बंध होता है। चतुर्थादिकमें नहीं होता है।

विसेसाहिया । अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा सत्तमाए पुढवीए मणुस-गदि-मणुसाणुपुव्वि-उच्चागोदाणं बंधगा जीवा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपुव्वि-णीचा-गोदाणं बंधगा जीवा असंखेजजगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंधगा जीवा णित्थ । सव्वत्थोवा तिरिक्खायुबंधगा जीवा । अबंधगा जीवा असंखेजजगुणा ।

आयुओं के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

सातवीं पृथ्वीमें—मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी तथा उच गोत्रके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। तिर्यंचगित, तिर्यंचानुपूर्वी तथा नीच गोत्रके बंधक जीव असंख्यातगुर्णे हैं। दोनोंके (मनुष्यगित तिर्यंचगित आदि) बंधक जीव विशेष अधिक हैं। अबंधक नहीं हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव असंख्यातगुर्णे हैं।

§४२८. तिर्यंचगितमें—स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव सर्वस्तोक हैं। बंधक जीव अनन्त गुणें हैं। ६ दर्शनावरणके बंधक जीव विरोपाधिक हैं।

सातावेदनीयके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। असाताके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोनों के बंधक जीव विशेष अधिक हैं। अबंधक नहीं हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अनन्तानुवंधी ४ के अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मिध्यात्वके अबंधक जीव विशेष अधिक हैं। इसके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। अनन्तानुवंधी ४ के बंधक जीव विशेष अधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ८ कषायके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुषवेदके बन्धक जीव सर्व स्तोक हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। भय, जुगुष्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

श्रायु, अंगोपांग, संहनन, आतप, उद्योत, विहायोगित, संस्थानके बंधकोंमें मूलके ओघवत् जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। शेष जातियोंके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

गदिबंधगा जीवा । णिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मणुसगदिबंधगा जीवा अणंतगुणा । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चढुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । सन्वत्थोवा वेउन्विय-बंधगा जीवा । ओरालियबंधगा जीवा अणंतगुणा । तेजाकम्मइगबंधगा जीवा विसेसा० । संठाणं णिरयभंगो । सन्वत्थोवा परघादुस्सा० बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा० । ५ सेसाणं युगलाणं सादासादभंगो । एवं पंचिंदियतिरिक्खाणं । णविर यं हि अणंतगुणं तं हि असंखेज्जगुणं कादन्वं ।

§४२९. पंचिदिय-तिरिक्ख-जोणिणीस—दंसणावरण-मोहणीय-गोदे एसेव भंगो । सन्वत्थोवा मणुसायुवंधगा जीवा । णिरयायुवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवायुवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । चदुणां १० आयुगाणं वंधगा जीवा विसेसा० । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सन्वत्थोवा देवगदिवंधगा जीवा । मणुसगदि-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि-वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । णिरयगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सन्वत्थोवा चदुरिंदिय-वंधगा जीवा । तीइंदिय-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वीइंदिय-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सन्वत्थोवा सखेज्जगुणा । एथ एइंदिय-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । पंचिदिय-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सन्वत्थोवा

देवगतिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । नरक गितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । मनुष्यगित के बन्धक जीव अनन्तगुणें हैं । तिर्यंचगितके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । चारों गितके बंधक जीव विशेपाधिक हैं । बैक्रियिक शरीरके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं । तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं ।

संस्थानों के बंधकों में नरकगितके समान भंग हैं। अर्थात् समचतुरस्न संस्थानके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। शेषके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। परधात, उच्छ्वासके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अगुरु हुपु, उपधातके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। शेप युगलों के बंधकों में साता असाताका भंग जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यचों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेप यह है कि जहाँ 'अनन्तगुणा' है वहाँ 'श्रसंख्यातगुणा' लगाना चाहिये।

§ ४२९. पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमितयोंमें -दर्शनावरण, मोहनीय और गोत्रके बंधकोमें यही भंग जानना चाहिये।

मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वे स्तोक हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। चारों आयुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

देवगितके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। नरक गितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। चतुरिन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। चतुरिन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दो इन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रियके बन्धक जीव

ओरालिय-सरीरबंधगा जीवा । वेउव्विय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। तेजाकम्मइग० बंधगा जीवा विसेसा०। संठाणं संघडणं पंचिंदिय-तिरिक्खभंगो। सव्वत्थोवा ओरालिय-अंगोवंग-बंधगा जीवा। दोण्णं अंगो० अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। वेउव्विय-अंगो० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। दोण्णं अंगो० बंधगा जीवा विसेसा०। सव्वत्थोवा ५ परघादुस्सा० अबंधगा जीवा। बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा०। सव्वत्थोवा पसत्थविहायगदि-बंधगा जीवा। सुस्सर-बंधगा जीवा०, दोण्णं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। सव्वत्थोवा थावरादि० ४ बंधगा जीवा। तसादि ४ बंधगा जीवा संखेज्जगुणा।

संख्यातगुणें हैं । पंचेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । औदारिक शरीरके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । संस्थान और संहननके बंधककों में पंचेन्द्रिय तिर्यंचका भंग जानना चाहिए। औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । दोनों अंगोपांगके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । दोनों अंगोपांगके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । परघात, उछ्वासके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं । बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । अगुक्रछपु, उपघातके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । प्रशस्तिवहायोगितिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । सुस्वरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । दोनोंके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । अपशस्ति विहायोगितिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । दोनोंके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । स्थावरादि ४ के बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । त्रसादि १ के बंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

§४३०. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकों में —पुरुषवेदके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। त्रार्रित, शोकके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भय, जुगुष्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके वंधक जीव सर्व स्तोक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक संख्यातगुणें हैं।

मनुष्यगितके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। तिर्यंचगितके बंधक संख्यातगुणें हैं। दोनोंके

विसेसा० । अबंधगा णित्थ । सन्व[त्थोवा] पंचिदिय-बंधगा जीवा० । चतुरिंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वीइंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । प्इंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । एइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । एइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । सन्वत्थोवा ओरालिय-अंगो० आदा-उज्जो० बंध० जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । संठाण-संघडण० पर० उस्सा० दो विहा० तसथावरादि-दसयुगलं दोगोदं च पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । एवं सन्व- ५ अपज्जत्तगाणं तसाणं सन्वएइंदिय-विगलिंदिय-सन्वपंचकायाणं च । णविर वणप्किदि-काय-णिगोदेसु सन्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायुबंधगा जीवा अणंत-गुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसे० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० ।

§४३१. मणुसेसु-सव्वत्थोवा पंचणा० अबंधगा जीवा, वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। एवं अंतराइगाणं चेव। सव्वत्थोवा चदुदंस० अबंधगा जीवा। णिद्दापचला- १०
अबंधगा जीवा विसेसा०। थीणगिद्धि०३ अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। बंधगा
जीवा असंखेजजगुणा। णिद्दापचला-बंधगा जीवा विसेसा०। चदुदंस० बंधगा जीवा
विसेसा०। सव्वत्थोवा सादासाद-अबंधगा जीवा। साद-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा।
असाद-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा०। सव्वत्थोवा लोभ-

बंधक विशेषाधिक हैं, अबंधक नहीं हैं। पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। चौइंद्रिय जातिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। त्रीन्द्रिय जातिक बंधक संख्यातगुणें हैं। दोइन्द्रिय जातिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रिय जातिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। धौदारिक अंगोपांग, आतप, उद्योतके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। संस्थान, संहनन, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगिति, त्रस-स्थावरादि दस युगल तथा दो गोत्रोंके बंधकोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यचके समान भंग जानना चाहिए।

इसी प्रकार सर्व छन्ध्यपर्याप्तक त्रसों, सर्व एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सर्व पंचकाय-वालों में है। विशेष यह है, कि वनस्पति काय-निगोदियों में मनुष्यायुके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। तियंचायुके बंधक जीव श्रमन्तगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। दोनोंके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

§४३१. मनुष्यगतिमें—५ ज्ञानावरणके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। इसी प्रकार अन्तरायोंमें भी जानना। ष्टार्थात् अबंधक जीव सर्व स्तोक और बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

चार दर्शनावरणके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। निद्रा-प्रचलाके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। रत्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। निद्रा-प्रचलाके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। चार दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

स्राता, अस्राता वेदनीयके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। स्राताके बंधक जीव असंख्यात गुणें हैं। अस्राताके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। संजल अबंधगा जीवा । मायासंज अबं अवं जीवा विसेसा । माण संज अवं जीवा विसेसा । कोधसंज अवं जीवा विसेसा । पच्चक्खाणावरण ४ अवं जीवा संखेज्ज । अपच्चक्खाणाव ४ अवं अवं जीवा संखेज्ज । अपंताणुवंधि ४ अवं अवं जीवा संखेज्ज । अपंताणुवंधि ४ अवं अवं जीवा संखेज्ज । अपंताणुवंधि ४ अवं अवं अवं जीवा संखेज्ज । अपंचक्खाणाव ४ अवं अवं अवं विसेसा । विसेसा अपंचक्खाणाव असंखेज्ज गुणा । ५ अणंताणुवं ० ४ वंधगा जीवा विसेसा । पच्चक्खाणाव ० ४ वंधगा जीवा विसेसा । कोधसंज विधा जीवा विसेसा । माया-संज अवंधगा जीवा विसेसा । माया-संज अवंधगा जीवा विसेसा । सव्वत्थोवा णवण्णं णोकसायाणं अवंधगा जीवा । पुरिस वंधगा जीवा असंखेज्ज गुणा । सेसं १० तिरिक्खोधं । सव्वत्थोवा णिरयायु-वंधगा जीवा । देवायु -वंधगा जीवा असंखेज्ज गुणा । मणुसायु -वंधगा जीवा असंखेज्ज गुणा । चित्र क्यायु नां विसेसा जीवा असंखेज्ज गुणा । चित्र क्यायु नां विसेसा जीवा असंखेज्ज गुणा । चित्र क्यायु नां विसेसा जीवा संखेज्ज गुणा । सव्वत्थोवा चित्र क्यायु नां विसेसा जीवा विसेसा जीवा संखेज्ज गुणा । णिरयगदि वंधगा जीवा संखेज्ज गुणा । णिरयगदि वंधगा जीवा संखेज्ज गुणा । विरिक्खायु - वंधगा जीवा संखेज्ज गुणा । णिरयगदि वंधगा जीवा संखेज्ज गुणा । लिरयगदि वंधगा जीवा संखेज्ज । तिरिक्ख गुणा । जीवा संखेज्ज गुणा । जीवा संखेज जीवा संखेज जीवा संखेण जीवा संखेज जीवा संखेण जीवा संखेण जीवा संखेज जीवा संखेण जीव

होभ संज्वलनके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। माया-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषा-धिक हैं। मान-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबंधी ४ के अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मिश्यात्वके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

नव नोकषायके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं । पुरुषवेदके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । शेष प्रकृतियोंके तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए ।

[ विशेष-स्त्रीवेदके बंधक संख्यातगुणें हैं । हास्य-रितके बंधक संख्यातगुणें हैं । अरितशोकके बंधक संख्यातगुणें हैं । नपुंसकवेदके बंधक विशेषाधिक हैं । भय-जुगुप्साके बंधक विशेषाधिक हैं ।

नरकायुके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । मनुष्यायु-के बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । चारों आयुओं के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

चारों गतिके अबंधक जीव सर्वं स्तोक हैं । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । नरकगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । तिर्यञ्च

संखेज्ज । सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अवंध ० जीवा । पंचिंदि ० वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सेसं वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा आहारसरीर-वंधगा जीवा । पंचण्णं सरीराणं अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वियसरीरवंधगा जीवा संखेज्ज । ओरालि० वंधगा जीवा असंखेज । तेजाक ० वंधगा जीवा विसेसा । सव्वत्थोवा छण्णं संठाणाणं अवंधगा जीवा । समचदु० वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । ५ सेसं ओर्घ । सव्वत्थोवा आहार ० अंगो० वंधगा जीवा । वेउव्वियअंगो० वंधगा जीवा संखेज्जगु० । ओरालि० अंगो० वंधगा जीवा असंखेज्जगु० । तिण्णि अंगोवंगाणं वंधगा जीवा विसेसा । अवंधगा जीवा संखेज्जगु० । संघड ० आदाउज्जो० दो विहा० दोसर ० ओघं । सव्वत्थोवा वण्ण० ४ णिमिण-अवंधगा जीवा । वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । १० अवंधगा जीवा संखेज्जगु० । अगुरू० उप० वंधगा जीवा विसेसा । सेसाणं युगलाणं ओघ-मंगो । णविर यं हि अणंतगुणं तं हि असंखेज्जगुणं कादव्वं । सव्वत्थोवा तित्थयरवंधगा जीवा । अवंधगा-जीवा असंखेज्जगुणा ।

ु४३२. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु एसेव भंगो । णविर यं हि असंखेज्जगुणं दव्वं, तं हि संखेज्जगुणं कादव्वं । यासु सरिसताओ इमाओ पगदीओ गदिसु च जादिसु च १५

गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। पांचों जातिके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। पंचेन्द्रिय जाति-के वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। शेष जातियोंके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। आहारक शरीरके वंधक जीव सर्व स्तोक हैं। पांचों शरीरोंके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ६ संस्थानोंके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। समचतुरस्रसंस्थानके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

शेष संस्थानों में ओघवत् जानना चाहिए । अर्थात् शेषके बंधक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव संख्यातगुणे हैं । औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीनों अंगोपांगके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणे हैं । संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, २ स्वरों में ओघवत् जानना चाहिए । वर्ण ४ और निर्माणके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं । बंधक जीव असंख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सर्व स्तोक हैं । परघात, उच्छ्वासके बंधक जीव असंख्यातगुणे हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणे हैं । अगुरुलघु, उपाघातके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । शेष युगलों में ओघके समान मंग जानना चाहिए । इतना विशेष है कि जहाँ 'अनन्तगुणा' कहा है वहाँ 'असंख्यातगुणा' कर लेना चाहिए ।

तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

§४३२. मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनयोंमें—इसी प्रकार भंग जानना चाहिए। यह विशेष है कि जहाँ असंख्यातगुणित द्रव्य कहा है, वहाँ संख्यातगुणित कर लेना चाहिए।

णिरयगित-पंचिदिय-पच्छा कादव्वा । आहारसरीरबंधगा थोवा । पंचणां सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । ओरालि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वि० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । तसादि-चदुयुगलाणं च । सव्वत्थोवा अबंधगा जीवा अप्पसत्थाणं । बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तसादि० ४ ५ गंधगा जीवा संखेज्ज० । विहाय० सरणामितिरिक्खणीभंगो ।

§४३३. देवेसु-णिरयभंगो । एवं याव सदरसहस्सारत्ति । किंचि विसेसी देवो-घादो याव ईसाण त्ति, तं पुण इमं । सव्वत्थोवा पुरिसवे० बंधगा जीवा । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । अरिदसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० बंधगा जीवा विसेसा० । १० सव्वत्थोवा पंचिंदियस्स बंधगा जीवा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । सव्वत्थोवा

जो गति और जाति नामकी समान प्रकृतियाँ हैं उनमें नरक गति और पंचेन्द्रिय जातिको पीछे कर लेना चाहिए।

[ विशोष—चारों गतिके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं; मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं; तिर्यंच गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं, नरकगतिके बंधक जीव संख्यात गुणें हैं।

पंच जातियोंके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। पंचेन्द्रियको छोड़कर शेषके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पंचेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं।]

आहारक शरीरके बंधक स्तोक हैं। ५ शरीरके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदा-रिक शरीरके बंधक जीव संख्यात गुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तैजस कार्माण शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

यही क्रम त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकके युगलोंमें भी लगा लेना चाहिए।

स्थावर, सूच्म अपर्याप्तक साधारण इन अप्रशस्त प्रकृतियोंके अबंधक जीव सबसे स्तोक हैं। बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। त्रसादिकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। विहायोगित, स्वर नामक प्रकृतियोंमें तिर्यक्किनीके समान भंग जानना चाहिए।

§४३३. देवोंमें नारिकयोंके समान भंग जानना चाहिए। यह बात शतार, सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त जानना चाहिए। किन्तु देवोघकी अपेक्षा ईशान स्वर्ग पर्यन्त किंचित् विशेषता है। वह यह है।

[ विशोष-सौधर्मद्विक पर्यन्त एकेन्द्रिय, स्थावर, श्रातपका बंध होता है। सहस्रार पर्यंत तिर्यक्रागुत्री, तिर्यक्रागुत्री, तिर्यक्रागुतथा उद्योतका बंध होता है।

पुरुषवेदके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य-रितके बंधक जीव संख्यात गुणें हैं। अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसक वेदके बंधक जीव विशोषाधिक हैं। भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। एकेन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक अंगोपांगके ओरालि० अंगो० बंघगा जीवा। अबंघगा जीवा संखेज्जगुणा। संघड० आदा-उज्जो० दोबिहाय० दोसर० ओघभंगो। एवं विसेसो णादव्वो आणद याव णवगेवज्जा ति। सव्वत्थोवा
थीणगिद्धि० ३ बंधगा जीवा। अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। सेसाणं बंधगा जीवा
विसेसा०। सव्वत्थोवा मिच्छत्त-बंधगा जीवा। अणंताणुवं० ४ बंधगा जीवा
विसेसा०। अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। मिच्छत्तस्स अबंधगा जीवा विसेसा०। सेस- ५
बंधगा जीवा विसे०। सव्वत्थोवा इत्थि-बंधगा जीवा। णवुंसबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। हस्सरिद-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। अरिदसो० बंध० जीवा संखेज्ज०। पुरिसवे०
बंधगा जीवा विसेसा०। भयदु० बंध० जीवा विसेसा०। मणुसायुबंध० जीवा
थोवा। अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। णग्गोद० बंध० जीवा थोवा। सादिय० बंध०
जीवा संखेज्जगु०। खुजा० बंध० जीवा संखेजा०। वामण० बंध० जीवा संखेजगु०। १०
हुंडसं० बंध० जीवा संखेज्ज०। समचदु० बंध० जीवा संखेजज०। संघडणं संठाण

बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। संहनन, आतप, उद्योत, र विहा-योगति, २ स्वरका ओघवत् जानना चाहिए।

आनतसे छेकर नव प्रैवेयक पर्यन्त विशेषता निकाल छेनी चाहिए।

[ विञ्चोष-आनतादि 'स्वर्गों में तिर्यंचगित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, तिर्यंख्वायु तथा उद्योतका बंध नहीं होता है। सानत्कुमारादिमें एकेन्द्रिय, 'स्थावर तथा आतपका बंध नहीं होता है।]

नहीं होता है। सानत्कुमारादिमें एकेन्द्रिय, रथावर तथा आतपका बंध नहीं होता है। ] स्त्यानगृद्धित्रिकके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। श्रबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मिध्यात्वके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। अनन्तानुबन्धी १ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मिध्यात्वके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक विशेषाधिक हैं। हीवेदके बंधक सबसे स्तोक हैं। नपुंसक वेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक विशेषाधिक हैं। भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैं। अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

[ विशेष-आनतादि स्वर्गों में एक मनुष्यायुका ही बंध होता है । ]

न्यमोधपरिमण्डल संस्थानके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। स्वाति संस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। कुञ्जकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वामनके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हुंडकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। समचतुरस्र संस्थानके बंधक जीव संख्यात गुणें हैं।

<sup>(</sup>१) "कप्पित्थीसु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं।
तिरियाक उज्जोवो अत्थि तदो णित्थ सदरचक ॥" –गो० क० गा० ११२।

<sup>(</sup>२) ''णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी। सोलस चेव अबंधा भवणतिए णत्थि तित्थयरं॥" —गो० क० गा० ११३।

भंगो । अप्पसत्थवि० द्भग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधगा जीवा थोवा । तप्पडिपक्खाणं बंधगा जीवा संखेज्ज० । सेसाणं युगलाणं णिरयभंगो । तित्थयरं बंधगा जीवा थोवा । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । अणुदिस याव सव्बद्घ त्ति सव्वत्थोवा हस्सरिद बंध० जीवा । अरिदसोग-बंध० जीवा संखेज्ज० । पुरिसवे० भयदु० बंध० जीवा विसेसा० । सेसाणं युगलाणं णिरयभंगो । आयु० तित्थय० आणदभंगो । णविर सव्बद्दे आयु० बंधगा जीवा थोवा । अबंध० जीवा संखेज्ज० ।

§४३४. पंचिदियेसु—पंचणा० सन्वत्थोवा अबंघ० जीवा । बंघगा जीवा असंखेज्ज० । चदुदंस० अबंघ० जीवा थोवा । णिद्दापचला-अबंघ० जीवा विसेसा०। थीणगिद्धि० ३ अबंघ० जीवा असंखेज्ज० । बंघ० जीवा असंखेज्ज० । णिद्दा-पचलाणं
१० बंघ० जीवा विसेसा० । चदुण्णं दंसणावरणाणं बंघ० जीवा विसेसा० । सन्वत्थोवा लोभ-संजल० अबंघगा जीवा । माया-संज० अबंघ० जीवा विसेसा० ।
माणसंज० अबंघ० जीवा विसेसा० । कोधसंज० अबं० जीवा विसेसा० ।
पच्चक्खाणावरणी० ४ अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । [ अपच्चक्खाणा० ४ अबंधग जीवा असं-

संहननोंमें संस्थानके समान भंग है। अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय तथा नीचगोत्रके वंधक जीव सबसे स्तोक हैं।

इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ श्रर्थात् सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगे।त्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । शेप युगलोंके विषयमें नरक गतिके समान भंग हैं । तीर्थकर प्रकृतिके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिमें—हास्य-रितके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। अरित-शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुपवेद तथा भय-जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। शेष युगलों में नरक गतिके समान भंग हैं।

आयु तथा तीर्थंकरके वंधकोंमें आनतके समान भंग हैं। विशेष सर्वार्थसिद्धिमें आयुके बंधक सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

§४३४. पंचेन्द्रियोंमें—५ ज्ञानावरणके अबंधक जीव सबसे स्तोक हैं। बंधक जोव असंख्यात-गुणें हैं। ४ दर्शनावरणके अबंधक जीव सबसे स्तोक हैं। निद्रा-प्रचलाके अबंधक जीव विशेषा-धिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। निद्रा, प्रचलाके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ४ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

लोभ संज्वलनके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। माया संज्ञ्वलनके अबंधक जीव विशेपाधिक हैं। मान संज्वलनके अबंधक जीव विशेपाधिक हैं। कोध संज्वलनके अबंधक जीव विशेपाधिक हैं। कोध संज्वलनके अबंधक जीव विशेप अधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। [अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।] अनन्तानुबंधी ४ के अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मिथ्यात्वके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

खेज्ज० । मिच्छत्त-अबंध० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । एत्तो पिंडलोमं विसेसाहियं । सादा-साद-पंचजादि-संठाण-संघड० वण्ण० ४ अगुरु० ४ आदाउज्जो० दोविहाय० तसादि-दसयुगल० तित्थय० दोगोद० पंचंतराहगाणं मणुसोवं । मणुसायुवंधगा जीवा थोवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुवंधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुण्णं आयुगाणं ५ बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि वंध० जीवा असंखेज्ज० । णिरयगदि-वंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदिवंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुण । सव्वत्थोवा आहारस० वंध० जीवा । पंचण्णं सरीराणं अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेजव्व० वंध० जीवा असंखेज्जगुणा । योरालि० वंध० जीवा असंखेज्जगुणा । तेजा- १० कःमाइ-वंधगा जीवा विसेसाहिया । आहार० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं अंगोवंगाणं वंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । गदिमंगो आणुपुव्वीए ।

इससे विपरीत क्रम विशेष अधिकका शेष बंधकों में लगाना चाहिए अर्थात् अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीवों में विशेषाधिकका क्रम जानना चाहिए तथा क्रोध, मान, माया तथा छोभ संज्वलनमें विशेषाधिककी योजना प्रत्येकमें करनी चाहिए।

साता, असाता, पंचजाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, त्रसादि दस युगल, तीर्थंकर, दो गोत्र, ५ अन्तरायोंके वंधकोंमें मनुष्योंके ओघवत् जानना चाहिए।

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैं । नरकायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । देवायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । तिर्यंचायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । चारों आयुओंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

४ गितके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं । देवगितके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । मनुष्यगितके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । तिर्यचगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । आहारक शरीरके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । पाँचों शरीरोंके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । विकियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । तैजिस, कार्माणके बंधक जीव विशेपाधिक हैं । आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं । वैकियिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । औदारिक शरीर अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । तीनों अंगोपांगके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं । आनुपूर्वीमें गितके समान भंग जानना चाहिए।

१४३५. पंचिदिय-पज्जत्तगेसु-एसेव भंगो । णवरि आयु० पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो । चढुगदिअबंधगा जीवा थोवा । देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसगदिबंधगा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चढुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । पंचजादीणं अबंधगा जीवा थोवा । चढुरिंदियवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । तीइंदि० बंध० जीवा संखेज्ज० । वीइंदि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । एइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । आहारस० बंध० जीवा थोवा । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । ओरालि० बंध० जीवा असंखेज्ज० । वेउव्वि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तेजाक० बंध० जीवा विसेसाहिया । आहारस० अंगो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउव्व० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं अंगो० अबंधगा जीवा संखेज्ज० । थावरादि० ४ अबंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं अंगोवंगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । थावरादि० ४ अबंधगा जीवा थोवा । बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । तसादि ४ बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । थिरादि ६ युगल-दोगोदाणं अबंधगा थोवा । थिरादिछक्क-उचगोदाणं च बंधगा असंखेज्जगुणा । तप्पिडपक्खणं बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । १५ णवरि दोविहा० दोसर० पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जत्वभंगो । एवं विसेसो तसेसु पंचि-

§४३५. पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोमें — ऐसे ही ( पंचेन्द्रिय समान ) भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि आयुके बंधक जीवों में पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकके समान भंग करना चाहिए । चारों गितके अबंधक जीव स्तोक हैं । देवगितके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । तिर्यचगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । चरकगितके बंधक जीव खंख्यात गुणें हैं । चारों गितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । पाँचों जातिके श्रबंधक जीव स्तोक हैं । चौइंद्रिय जातिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । दो इंद्रिय जातिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । एकेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । एकेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

आहारक शरीरके बंधक जीव स्तोक हैं। पाँचों शरीरोंके ऋबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। वैक्रियक शरीरके बंधक जीव संख्यात-गुणें हैं। तैजस कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

आहारक शरीरांगोपांगके बंधक जीव स्तोक हैं। औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। तीनों अंगोपांगके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक श्रंगोपांगके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तीनों अंगोपांगके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्थावरादि चतुष्कके अबंधक जीव स्तोक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। त्रसादिचतुष्कके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्थिरादि छह युगल, २ गोत्रोंके अबंधक जीव स्तोक हैं। स्थिरादिषट्क तथा उच्च गोत्रके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं अर्थात् अस्थि-रादि षट्क तथा नीच गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। विशेष यह है कि २ विहायोगित, दियोघं। णगरि पज्जत्तगेसु तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। णामसं सव्वत्थावा चदुगदि-अबंधगा जीवा। देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। मणुसगदि-बंध० जीवा संखेज्ज०। णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। पंचण्णं जादीणं अबंधगा जीवा थावा। चदुरिदियबंधगा जीवा असंखेज्ज-गुणा। तीइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज०। बीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज०। ५ पंचिंदियबंधगा जीवा संखेज्ज०। एइंदिय-बंध० जीवा संखेज्जगुणा। तस-थावरादि चदुयुगलंबंधगा जीवा थावा। तसादि० ४ बंधगा जीवा असंखेज्ज०। थावरादि ४ बंधगा जीवा संखेज्जगु०। एदेण बीजेण णेदव्वं पंचमण० तिण्णिवचि० छण्णं कम्माणं-पंचिंदियभंगो। णविर वेदणी० अबंधा णित्थ। मणुसायु-बंधगा जीवा थावा। णिरयायुबंधगा जीवा असंखेज्ज०। १० तिरिक्खायुबंधगा जीवा असंखेज्ज०। चदुआयु-बंधगा जीवा विसेसा०। अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा थावा। णिरयगदिबंधगा जीवा

२ स्वरोंके बंधक जीवोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच पयोप्तकके समान भंग जानना चाहिए। अर्थात् बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

त्रस जीवों में — पंचेन्द्रियके ओघवत् विशेष जानना चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ पर्याप्तकों में तिर्यं चायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

नामकर्मसम्बन्धी चार गतियोंके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकगतिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकगतिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पाँचों जातियोंके अबंधक जीव स्तोक हैं। चौइंद्रिय जातिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। त्रीन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोइन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेंद्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

त्रस स्थावर।दि चार युगलके बंधक जीव स्तोक हैं। त्रसादि चारके वंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। स्थावरादि ४ के बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। इस बीजसे अर्थात् इस ढंगसे अन्य प्रकृतियोंमें जानना चाहिए।

[ विशेष-त्रस-स्थावरादि चार युगलके समान शेप बर्च स्थिर, शुभ, सुभगादि युगलोंका वर्णन जानना चाहिए।]

५ मनोयोगी, ३ वचनयोगियोंमें ६ कर्मों के बंधक जीवोंमें पंचेन्द्रियके समान भंग निकालना चाहिए। विशेष यह है कि वेदनीयके अबंधक नहीं हैं।

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक ज<sup>़</sup>व असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यात गुणें हैं। चारों आयुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रबंधक जीव संख्यातगुणे हें।

चारों गतिके द्यबंधक जीव स्तोक हैं। नरक गतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

असंखेउज । देवगदिवंधगा जीवा असंखेज्ज । मणुसगदिवंधगा जीवा संखेज्ज । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज । चटुणं गदीणं वंधगा जीवा विसेसा । पंचणं जादीणं अवंधगा जीवा थावा । चटुरिदिय-वंध ० जीवा असंखेज्ज ० । तीइंदिय-वंधगा जीवा संखेज्ज ० । वीइंदि० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । पंचिदिय ० वंधगा जीवा ५ असंखेज्ज ० । एइंदिय० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । पंचणं जादीणं वंधगा जीवा विसेसा ० । पंचणं सरीराणं अवंधगा जीवा थोवा । आहारस० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । वेउ विवय ० वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । ओरालि० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । वेउ विवय ० वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । ओरालि० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । वोविहाय ० तसथावरादि छयुगल-णिमिण-तित्थयर० पंचिदिय भंगा । गदि भंगा आणु-१० पुव्व ० । अगु० उप० अवं० जीवा थोवा । परघादुस्सा० अवंधगा जीवा असंखेज्ज ० । वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । अगु० उप० वंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बाद-रादि-तिण्णि-युगलाणं अवंधगा जीवा । सुहुमादितिण्णिवंधगा जीवा असंखेज्ज ० । वादरांदि-तिण्णि-वंधगा जीवा विसेसा० ।

§४३६. वचिजाेगि-असचमोसवचि०-तसपञ्जत्तभंगो । काजाेगीसु ओरालियका०-

देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्य गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंच-गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। चारों गतिके बंधक जीव विशोप अधिक हैं।

पाँचो जातिके अबंधक जीव स्तोक हैं। चौइन्द्रिय जातिके बंधक जीव श्रमंख्यातगुणें हैं। त्रीन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोइन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पाँचों जातियोंके वंधक जीव विशेपाधिक हैं।

पाँचो शरीरके अवंधक जीव स्तोक हैं। स्राहारक शरीरके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तैजस, कार्माणके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

संस्थान, अंगे!पांग, संहनन, वर्ण ४, श्रातप, उद्योत, २ विहायोगित, त्रस-स्थावरादि ६ युगल, निर्माण और तीर्थंकरके बंधकोंमें पंचेन्द्रियके समान भंग जानना चाहिए।

आनुपूर्वीके वंधकोंमें गतिके समान जानना चाहिए।

श्रगुरुलघु, उपघातके अवंधक जीव स्तोक हैं। परघात, उच्छ्वासके अवंधक जीव असं-ख्यातगुर्णे हैं। वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। श्रगुरुलघु उपघातके बंधक जीव विशेपाधिक हैं।

बादरादि तीन युगलोंके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। सूद्तमादि तीनके बंधक जीव श्रमंख्यातगुणें हैं। बादरादि तीनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

§४३६. वचनयोगी, श्रसत्यमृपा वचनयोगी अर्थात् अनुभय वचनयोगीमें त्रस पर्याप्तकके समान भंग हैं।

### ओघभंगो, किंचि विसेसा०।

§४३७. ओरालिय-भिस्से—सन्वत्थोवा छदंसणा० अबंधगा जीवा। थीणगिद्धि ३ अबंधगा० संखेज०। अबंघगा (१) (बंधगा) जीवा अणंतगु०। छदंसणा० बंधगा जीवा विसेसा०। सन्वत्थोवा बारसक० अबंधगा जीवा। अणंताणु० ४ अबंधगा० संखेज्ज०। मिच्छ० अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। बंधगा जीवा अणंतगुणा। अणंताणुवंधि० ४ ५ बंधगा० विसेसा०। वारसक० बंधगा० जीवा विसेसा०। तिण्णं गदीणं [अ] बंधगा जीवा थोवा। देवगदिबंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसगदिबंधगा जीवा अणंतगुणा। तिग्चिखगदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। तिग्णि गदीणं बंधगा जीवा विसेपा०। सम्वत्थोवा चदुण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा। वेउव्वियसरीरं बंधगा जीवा संखेज्ज०। ओरालि० बंधगा० अणंतगु०। तेजाक० बंधगा० विसेपा०। वेउव्विय अंगो० वंधगा १० जीवा थोवा। ओरालि० अंगो० वंधगा जीवा अणंतगु०। दोण्णं बंधगा जीवा विसेर । अबंधगा जीवा। संखेज्ज०। गदिभंगो आणुपुव्व०। सेसं ओघं।

काययोगियों तथा औदारिक काययोगियोंमें-ओघके समान भंग है। किन्तु उसमें विशेषा-धिकका क्रम जानना चाहिए।

\$४३७. औदारिक मिश्रमें-६ दर्शनावरणके अवधक जीव सर्व स्तोक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक (बंधक) जीव अनन्तगुणें हैं। ६ दशनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

[ विशेष-द्वितीय बार आगत स्त्यानगृद्धित्रिकके ऋवंधकके स्थानमें वंधकका पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है।]

बारह कपायके अबंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अनन्तानुबंधी ४ के अवंधक जीव संख्यात-गुणें हैं। मिथ्यात्वके अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। अनन्ता-नुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। बारह कपायके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

तीन गतिके [अ] बंधक जीव स्तोक हैं। देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। तिर्यच गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तीनों गति-के बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

[ विशेष-यहाँ नरकगतिका बंध नहीं होता है। इस कारण तीन गतियोंका वर्णन किया गया है।]

चारों शरीरके अबंधक जीव सर्वस्तोक हैं । वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव संख्यात-गुणें हैं । औदारिक शरीरके वंधक जीव अनन्त पुणें हैं । तजस-कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव स्तोक हैं। औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव श्रमन्त-गुणें हैं। दोनोंके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। श्रबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

आनुपूर्वीमं गतिके समान भंग कहना चाहिए । शेष प्रकृतियोंमें ओघवत् जानना चाहिए ।

§४३८. वेउव्वियका० वेउव्वियमि० देवेाघं। §४३९. आहार० आहारमि० सव्वद्रभंगो।

§४४०. कम्मइ० ओरालिय-मिस्स-भंगो । णवरि सव्वत्थोवा छदंसणा० अवंधगा जीवा । थीणगिद्धि ३ अवंधगा जीवा असंखे० । वंधगा जीवा अणंतगुणा । ५ छदंसणा० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बारसक० अवंधगा जीवा । अणंताणु-बंधि० ४ अवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । मिच्छ० अवंधगा जीवा विसेसािह्या । बंधगा जीवा अणंतगु० । अणंताणुबं० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । बारसक० बंध० जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा तिण्णं गदीणं अवंधगा जीवा । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदिवंधगा जीवा अणंतगु० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज-१० गुणा । एदेण कमेण णेदव्यं ।

§४४१. इत्थिवेद०—सञ्वत्थोवा णिद्दापचलाणं अबंधगा जीवा। थीणगिद्धि ३ अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। बंधगा जीवा असंखेज्ज०। णिद्दापचलाणं वंधगा जीवा विसेसा०। चेदणीयं मणभंगो। सञ्वत्थोवा पच्च- क्खाणा० चदु० अबंधगा जीवा। अपच्चक्खाणा० ४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। १५ अणंताणुबं० ४ अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। बंधगा जीवा विसेसा०। बंधगा जीवा असंखेज्ज०। अणंताणु० ४ बंध० जीवा विसेसा०। अपच्चक्खाणा० ४

§४३८. वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिक मिश्रयोगीमं देवोके ओघवत् जानना चाहिए।

§४३९. आहारक काययोगी और आहारक मिश्रयोगीमें सर्वीर्थसिद्धिके समान भंग हैं।

\$४४०. कार्माण काययोगियोंमें—श्रौदारिक मिश्र काययोगीके समान भंग कहना चाहिए। विशेष यह है कि ६ दर्शनावरणके अवधक जीव सर्वस्तोक हैं। स्त्यानगृद्धि ३ के अवंधक जीव श्रमंख्यातगुर्णे हैं। वंधक जीव श्रमन्तगुणें हैं। ६ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। १२ कषायके श्रवंधक जीव सर्वस्तोक हैं। अनन्तानुवंधी ४ के अवन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। मिश्र्यात्वके श्रवंधक जीव विशेषाधिक हैं। वंधक जीव श्रमन्तगुणें हैं। अनन्तानुवंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। १२ कषायके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तीनों गतिके अवंधक जीव सर्व स्तोक हैं। देवगितके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव अनन्त-गुणें हैं। तिर्यंचगितके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। इस कमसे श्रम्यत्र जानना चाहिये।

[ विशेष इस योगमें नरकगतिका वंध नहीं होता है। ]

्रिष्ठश्य स्त्रीवेदमें निद्रा, प्रचलाके अबंबक जीव सर्वस्तोक हैं । स्त्यानगृद्धित्रिकके श्रावंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । बंबक जीव श्रासंख्यातगुणें हैं । निद्रा, प्रचलाके वंबक जीव विशेषाधिक हैं । चारों दर्शनावरणके बधक जीव विशेषाधिक हैं ।

वेदनीयके वंधक जीवों में मनोयोगीके समान भंग हैं।

प्रत्याख्यानावरण ४ के द्यवन्यक जीव सर्वम्ताक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के द्यबंबक जीव त्र्यसंख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबन्धी ४ के त्र्यबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मिश्यात्वके अबन्यक जीव विशेषाधिक हैं। बन्धक जीव त्र्यसंख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबन्धी ४ के बन्धक जीव बंधगा जीवा विसेसा०। पञ्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा०। चदुसंजलण-बंधगा जीवा विसेसा०। सन्वत्थोवा पुरिसवेद-बंधगा जीवा। इत्थिवेद-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। इस्सरिद-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। अरिदसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज०। णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा०। भय दुगुं० बंधगा जीवा विसेसा०। णवणोक० बंधगा जीवा विसेसा०। आयुचदुक्क-पंचिंदि०-तिरिक्ख-पज्जत्तभंगो। सन्वत्थोवा ५ चदुण्णं गदीणं अबंधगा जीवा। देवगदिबंधगा जीवा असंखेज्ज०। णिरयगदिबंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसगदिबंधगा संखेज्ज०। तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज-गुणा। चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसे०। सन्वत्थोवा पंचजादि-अबंधगा जीवा। चदुरिदिय-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तिर्दिय-बंधगा जीवा संखेज्ज०। बीइंदिय-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। एइंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज०। बीइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज०। एइंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज०। विहा० दोसरं मण-जोगिभंगो। सन्वत्थोवा अगु० उप० अवंधगा जीवा। परघादुस्सा० अवंध० जीवा असंखेज्ज०। बंधगा जीवा संखेज्ज०। बंधगा जीवा संखेज्ज०। विश्वगिठ-तित्थयर—दो गोदाणं मणजोगिभंगो। णविर जस-अज्जस० दो विश्वगिठ-तित्थयर—दो गोदाणं मणजोगिभंगो। णविर जस-अज्जस० दो विश्वगिठ-तित्थयर—दो गोदाणं मणजोगिभंगो। णविर जस-अज्जस० दो

विशेपाधिक हैं। श्रप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेपाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। ४ संज्वलनके वन्धक जीव विशेपाधिक हैं।

पुरुपवेदके बन्धक जीय सर्वस्तोक हैं। स्त्रीवेदके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। अरित, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसक वेदके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। मय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। नव नोकपायके बन्धक जीव विशेपाधिक हैं। ४ आयुके बन्धकों पें पचेन्द्रिय तिर्यंचपर्यातकका भक्त जानना चाहिए।

चारों गतिके श्रवन्धक जीव सर्वस्तोक हैं । देवगतिके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । मनुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । चारों गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं ।

पंच जातियों के वन्धक जीव सर्वस्तोक हैं। चौइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात-गुणें हैं। त्रीइंद्रिय जातिके बंधक जीव संख्यात गुणें हैं। दो इन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यात-गुणें हैं। एकेन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पांचों जातियों के वंधक जीव विशेपाधिक हैं।

[ विशेष-यहां पंचेन्द्रिय जातिके वंधकोंका प्रमाण वर्णन करनेसे छूट गया प्रतीत होता है। ] ५ दारीर, ६ संस्थान, ३ अंगोणांग, ६ संहनन, २ विहायोगित, २ स्वरके बंधक जीवोंमें मनोयोगियोंके समान भंग जानना चाहिए।

अगुरुत्तघु, उपघातके अबंधक जीव सर्वस्तोक हैं। परघात, उच्छ्वासके अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अगुरुत्छघु, उपघातके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। त्रस, स्थावरादि ५ युगल, तीथकर, २ गोन्नके विषयमें मनोयोगियोंमें समान भंग हैं। विशेष यह है कि यशकीर्ति. अयशकीर्ति तथा दोनों गोत्रोंके सामान्यसे अबंधक नहीं हैं।

गोदाणं साधारणेण अबंधगा णित्थ । सन्त्रत्थोवा बादरादि-तिण्णि-युगल-अबंधगा जीवा । सुहुमादितिण्णि युगल (१) बंधगा जीवा असंखेज्ज० । बादरादि-तिण्णि युगल (१) बंधगा जीवा संखेजिगुणा । एवं पुरिसवे० । णवंसगवे० ओघभंगो । णविर विसेसो वि इत्थिवेदेण साधिजिदि ।

§४४२. अवगदवेदेसु-सन्वत्थोवा पंचणा० बंधगा० । अबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं चढुदंसणा०, साद० जस० उच्चगो० पंचंत० । सन्वत्थोवा कोध-संजल० बंधगा । माण-संजल० वंधगा जीवा विसेसा० । माया-संज० बंधगा जीवा विसेसा० । लोभ-संज० बंध० जीवा विसेसा० । तस्सेत्र अबंधगा जीवा अणंतगुणा । मायासंज० अबंधगा जीवा विसे० । माण-संज० अबं० जीवा विसे० । कोध-संज० अबंध० जीवा विसेसा० ।

्र ु४४३. कोघे–णबुंसकभंगो । णवरि णव णोकसायं ओघं । माणे–सव्वत्थोवा कोघ-संज्ञ० अबं० जीवा । सेसं ओघं । णव≀रे कोघ० बंघगा जीवा विसे० । माण-माय-लोभ-संज्ञलणबंघगा जीवा विसेसा० । भायाए–सव्वत्थोवा माणसंज्ञ० अबं०

बादरादि तीन युगलके अवंधक जीव सर्व स्तोक हैं। सूक्ष्मादि तीन युगल (१) के वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। वादरादि तीन युगल (१) के वंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

[ विशेष—यहां सूक्ष्मादि तीन तथा बादरादि तीनके बंधकोंके साथमें युगल शब्द अधिक प्रतीत होता है। कारण सूक्ष्मादि तीन युगलके ही अंतर्गत बादरादि तीन प्रकृतियाँ हैं, एवं बादरादि तीन युगलमें सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियां हैं।]

पुरुपवेदमं -- स्त्रीवेदके समान भंग है।

नपुंसकवेदमें—ओघवत् भंग है। विशेष, स्त्रीवेदसे जो विशेषता हो, उसे निकाल लेना चाहिए।

§४४२. अपगतवेदियोंमं—५ ज्ञानावरणके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं । अबंधक जीव अनन्त-गुणें हैं । इसी प्रकार ४ दर्शनावरण, साता बेदनीय, यशःकीर्त्ति, उच्चगोत्र और ५ अन्तरायोंके बंधकों अबंधकोंमं भी जानना चाहिए।

क्रोध-संज्वलनके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके अवधक जीव अनन्तगुणें हैं। माया-संज्वलनके अवधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके अवंधक जीव विशेपादिक हैं। क्रोध-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं।

ं §४४३. क्रोधमें—नपुंसकवेदके समान जानना चाहिए। विशेष यह है कि ९ नोकपायोंके बंधकोंमें ओघवत जानना चाहिए।

मानमं कोध-संज्वलनके अबंधक जीव सर्वस्तोक हैं। शेष प्रकृतियोंमें ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, क्रोधके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान, माया, लोभ, संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

जीवा सेसं माणकसाइ-भंगो । णविर मायलोभसंज० बंधगा जीवा विसें० । लोमे-मोह० और्घ । सेसं कोधभंगो । अकसाइ-सन्वत्थोवा साद-बंध० । अबंधगा जीवा अणंतगु० । एवं कंबलणा० केवलदंसणा० ।

§४४४. मदि० सुद०-सच्वत्थोवा मिच्छत्त अबंधमा जीवा । बंधमा जीवा अणंतगुणा। सोलसक० बंधमा जीवा विसेसा०। सेसं तिरक्खोधं। णवरि सम्मत्त- ५ संयुक्तं णित्थि।

ु४४५. विभंगे-सव्वत्थोवा मिच्छत्त-अबं० जीवा । वंधगा जीवा असंखेज० । सोलसक० बंधगा जीवा विसेसा० । दो वेदणी० णवणोक० छस्संठाण० छस्संघ० दो विहा० तस्तथावरादि छत्रगलाणं दोगोद० देवोध-मंगो । सव्वत्थोवा कणुसायु-बंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । १० तिरिक्खायु-वंध० जीवा असंखेज्ज० । चढुण्णं आयुबंधगा जीवा विसे० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । णिरयगदि वंध० जीवा थोवा । देवर्गाद-बंध० जीवा असंखेज्ज० । मणुसगदि वंधगा जीवा संखेज्ज० । चढुण्णं आयुबंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि वंधगा जीवा असंखेज्ज० ।

मायामें—मान रंज्वलनके अबंधक जीव सर्वस्ताक हैं। शेष प्रकृतियों में मान कपायियों के समान अंग जानना। विशेष यह है कि माया, लोभ संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

लोभमं - मोहनीयके आघ समान हैं। शेप प्रकृतियों में क्रोधके समान भंग हैं।

अकषाय जीवोंमें—साता वेदनीयके वंधक जीव सर्वस्तोक हैं। अवंधक जीव अनन्तगुणें हैं। इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवलदर्शनवाले जीवोंमें जानना चाहिए।

\$४४४. मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमें—मिण्यात्वके अवंधक जीव सर्वस्तोक हैं। वंधक जीव अनन्तगुणें हैं। सोलह कपायक वंधक जीव विशेषाधिक हैं। रोप प्रकृतियोंक वारेमें तिर्यचोंके ओघसमान जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहां सम्यक्त्वके साथ वँधनेवाली प्रकृतियोंका
अभाव है।

[ त्रिशेष-तीर्थंकर तथा आहारकद्विकका रुम्यक्रत्वके रुाथ ही बंध होता है। अतः इनका वंध न होगा।

\$४,५. विभंगज्ञानियोंमे-मिश्यात्वके अवंधक जीव सर्वस्तोक हैं । बन्धक जीव असंख्यात-गुणें हैं। सोलह कपायके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। २ वेदनीय, ९ नोकपाय, ६ संस्थान, ६ संहनन, २ विहायोगित, त्रस-स्थावरादि ६ युगल तथा दो गोत्रोंमें देवोंके ख्रोधवत भंग हैं।

मनुष्यायुके वंधक जीव सर्वस्तोक हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यचायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। चारों आयुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

नरकर्गातके बंधक जीव स्तोक हैं। देवर्गातके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। चारों गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

गदीणं बंधगा जीवा विसेसा०। एवं आणुपु०। चदुरिंदिय-बंधगा जीवा थोवा। तीइंदियबंधगा जीवा संखेज्ज०। पीइंदिय-बंधगा जीवा थोवा। ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। पत्ताक० बंध० जीवा विसे०। सव्वत्थोवा वेउव्वि० अंगो० वंधगा जीवा। ओरालि० अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। दोण्णं अंगो० बंधगा जीव विसेसा०। अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। परघादुस्सा० अबंध० जीवा थोवा। बंधगा जीवा असंखेज्ज०। अगु० उप० बंधगा जीवा विसेसा०। आदावुज्जोव-देवोघं। सव्वत्थोवा सुहुमादि-तिण्णि बंधगा जीवा। तप्पिडियक्खाणं बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। दोण्णं बंधगा १० जीवा विसेसा०।

§४४६. आभि० सुद० ओधि०-सन्वत्थोवा पंचणा० अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा असंखेज० । एवं अंतराइगं । सन्वत्थोवा चदुदंस० अवं० जीवा । णिद्दापचला-अबं० जी० विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेजगु० । चदुदंस० वंध० जीवा विसेसा० । दोवेदणी० देवोघं । सन्वत्थोवा लोभसंज० अबं० जीवा । मायासंज० अबं० जीवा

इसी प्रकार आनुपूर्वियोंमं जानना चाहिए।

चौइन्द्रिय जातिके बंधक जीव स्तोक हैं। त्रीइंद्रिय जातिके बधक जीव संख्यातगुणें हैं। द्रीन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पंचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव स्रखंखातगुणें हैं। एकेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। एकेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव स्तोक हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तैंजस, कार्माणके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। औदारिक अंगोपांगके बंधक जीव श्रसंख्यात-गुणें हैं। दोनों अंगोपां ं पंधक जीव विद्यापाधिक हैं। अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

परघात, उच्छ्वास्त, अब्ाक जीव स्तोक हैं । बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । अगुरुल ॎॢ, उपघातक बंधक जीव विशेषाधिक हैं । आतप, उद्योतके बंधकोंमें देवोघवत् जानना चाहिए ।

सूच्मादि ३ के बंधक जीव सर्वस्तोक हैं । इनके प्रतिपक्षी बादरादि ३ के बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । दोनोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं ।

\$४४६. श्राभिनिवे।धिक, श्रुत, अविधिक्षान में ५ ज्ञानावरणके श्रवंधक जीव स्तोक हैं। बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। ऐसा ही अन्तरायका वर्णन जानना चाहिए अर्थात् अबंधक जीव सर्व-स्तोक है श्रौर वंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं।

४ दर्शनावरणके अबंधक जीव सबसे कम हैं। निद्रा, प्रचलाके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। इसके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। ४ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। दो वेदनीयके बंधक अबंधक जीवोंमें देवोघवत जानना।

लोभ-संज्वलनके श्रवंधक जीव सबसे स्तोक हैं। माया-संज्वलनके अबंधक जीव विशेष

विसेसा० । माणसंज ० अबं ० जीवा विसेसा० । कोधसंज ० अबं ० जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणावर ० ४ अबंध० जीवा संखेज्ज ० । अपच्चक्खाणावर ० ४ अबंध० जीवा असंखेज ० । पच्चक्खाणा० ४ बंध० जीवा विसेसा० । कोधसंज ० बंध० जीवा विसेसा० । माणसंज ० वंध० जीवा विसेसा० । माणसंज ० वंध० जीवा विसेता० । माणसंज ० वंध० जीवा विसेता० । सव्वत्थोवा सत्तणोक ० अबंधगा ५ जीवा । हस्सरिदं बंधगा जीवा असंखेज गु० । अरिद्योग-बंधगा जीवा विसेसा० । स्ववत्थोवा सत्तणोक ० १ प्राप्त विसेसा० । सव्वत्थोवा सत्तणोक ० १ प्राप्त विसेसा० । सव्वत्थोवा सत्तणोक ० १ प्राप्त विसेसा० । सव्वत्थोवा सत्तणोक ० १ प्राप्त विसेसा० । अबं ० जीवा विसेसा० । विसेसा० । क्षेत्र जीवा विसेसा० । अबं ० जीवा असंखेज ० । दोण्णं विधा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा असंखेज ० । दोण्णं विसेसा० जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा पंचिदि० समच दुर० वज्जिस सम्त संघ० वण्ण ० ४ अगुरू० ४ पसत्थिव० तस० ४ सुभग-सुस्सर-आदे० - णिमिण-उच्चागोदाणं अबंधगा । बंध० जीवा असंखेज ० । पंचसरी० अवंधगा जीवा असंखेज ० । पंचसरी० अवंधगा जीवा असंखेज ० । पंचसरी० अवंधगा जीवा असंखेज ० । वेजिव्वय० वंधगा जीवा असंखेज ० । ओगिल० वंधगा जीवा असंखेज ० । तेजाक० वंधगा १५

अधिक हैं। मान-संज्वलनके अवंधक जीव इनसे कुछ अधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके अवंधक जीव विशेष छाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के छवंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के छवंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। सान-संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

सात नोकपायके अबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। हास्य-रितके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। अरित शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भय-जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं। देवायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषा धक हैं। अवंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

दोनों गतिके अबंधक जीव स्तोक हैं। देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्य गतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुत्रघु ४, प्रशस्त, विहायोगिति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्च गोत्रके अबंधक जीव सबसे स्तोक हैं। बंधक जीव श्रमंख्यातगुणें हैं।

५ रारीरके श्रवंधक जीव स्तोक हैं। श्राहारक रारीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैकियिक रारीरके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। जीवा विसेसा । सन्वत्थोवा तिण्णि-अंगो ० अबंधगा जीवा । आहार ० अंगो ० बंधगा जीवा संखेजज ० । वेउन्विय ० अंगो ० बंधगा जीवा असंखेजज ० । ओरालि ० अंगो ० बंधगा जीवा असंखेजज ० । तिण्णं बंधगा जीवा विसे ० । थिरादि-ति णि-सुगलं पंचिंदिय-भंगो । तित्थयरं बंधगा जीवा थोवा । अबंधगा जीवा असंखेजज ० । ५ एवं ओधिदंस ० । मणपज्जवणा ० ओधिभंगो । णविर असंखेज्ज पगदीओ णित्थ । संखेज्ज गुणं कादच्वं ।

§४४७. एवं संजद० वेदणीयसणुसिभंगो !

्रिश्ठट. सामाइ० छेदो०-सव्वत्थोवा मायासंज० अब० जीवा। माणसंज० अबं० जीवा विसेसा०। कोघ संज० अबं० जीवा विसेसा०। बंधगा जीवा असंखेज्ज०। १० माणसंज० बंधगा जीवा विसेसा०। माया संज० बंधगा जीवा विसे०। लोभसंज० बंधगा जीवा विसे०। सेसाणं किंचि विसेसेण मणपज्जवभंगो।

§४४९. परिहार०-आहारकाजीगिभंगी । णवरि आहारदुगं अत्थि । सुहुमसंपरा-

तीनों अंगोपांगके अबंधक जीव सबसे कम हैं। श्राहारक अंगोपांगके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। श्रोदारिक श्रंगोपांगके वंधक असंख्यातगुणें हैं। तीनोंके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

स्थिरादि ३ युगलोंका पंचेन्द्रिय जातिके समान भंग जानना चाहिए।

तीर्थङ्करके बंधक जीव स्तोक हैं । श्रबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार अविध-दर्शनमें जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानमं श्रविधज्ञानके समान मंग है । विशेष यह है कि यहाँ मनःपर्यय ज्ञानमें श्रसंख्यातगुणी संख्यावाली प्रकृति नहीं हैं। उनके स्थानमें संख्यातगुणें- का पाठ करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि मनःपर्यय ज्ञानमें संख्यातगुणेंका क्रम लगाना चाहिये।

\$४४७. इसी प्रकार संयममार्गणामें जानना चाहिए। वेदनीयका मनुष्यनीके समान भंग है। अथीत् साता-त्रसाताके अवंधक जीव सर्वस्ताक हैं। साताके बंधक असंख्यातगुणें हैं। असाताके वंधक संख्यातगुणें हैं। इसताके वंधक संख्यातगुणें हैं।

§४४८. सामायिक छेदोपस्थापना संयममें—माया-संज्यलनके अवंधक जीव सबसे कम हैं। मान-संज्यलनके श्रदंधक जीव विरोपाधिक हैं। क्रोध-संज्यलनके अवंधक जीव विरोपाधिक हैं। क्रोध संज्यलनके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मान-संज्यलनके वंधक जीव विरोप श्राधिक हैं। माया-संज्यलनके वंधक जीव विरोप श्राधिक हैं। लोभ-संज्यलनके वंधक जीव विरोप अधिक हैं। रोप प्रकृतियों में कुछ विरोपताके साथ मनःपयय ज्ञानके समान भंग हैं।

े §४४९. परिहाः विशुद्धि संयमरें—श्राहारक काययोगीक समान भंग है। विशेष, इस संयममें आहारकद्विकका बंध पाया जाता है।

[ विशेष-परिहारविशुद्धि संयममें आहारकद्विकके उदयका विरोध हैं, बंधका नहीं हैं । ] सूचमसांपरायमें श्रलपबहुत्व नहीं है ।

<sup>(</sup>१) "मणपज्जवपरिहारे णविर ण संदित्थिहारदुगं।" —गो० क० ३२७।

इयस्स-णित्थ अप्पाबहुगं । यथावखादस्स-अबंधगा जीवा थोवा । बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । संजदासंजदा-परिहारभंगो । णवरि थोवा देवायु-तित्थयर-बंधगा जीवा । अबंधगा जीवा असंखेज्ज ० । असंजद-तिरिक्खोधं । णवरि अपच्चक्खाणावरणस्स अबंधगा णित्थ । तित्थयरं ओधं ।

§४५०. चक्खुदंस०-तसपन्जत्तमंगो । अचक्खुदं० ओघं । णवरि एदेसिं दोण्णं ५ विसेसो णादन्वो ।

§४५१. तिण्णिलेस्सा-असंजदभंगो । तेउ.ए-सव्वत्थोवा थीणिगिद्धि ३ अवं०। बंधगा जीवा असंखेज्ज० । छदंसण० वंधगा जीवा विसेसा० । दोवेदणी० णव-णोक० छस्संठाण-छसंघ० आदाउल्जो० दोविहा० तसथाव० थिरादिछयुगं दोगोदं देवोधं । सव्वत्थोवा पच्चक्खाणा० ४ अबंधगा जीवा । अपच्चक्खाणा० ४ अबंध० १० जीवा असंखेज्ज० । अणंताणुवं० ४ अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । मिच्छत्त० अवं० जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु० ४ वंधगा जीवा

[ विशेष-यहाँ ज्ञानावरण ५, अंतराय ५, दर्शनावरण ४, यशःकीर्ति, उच्च गोत्र तथा साता-वेदनीयका बंध होता है। इनके बंधकोंमें दीनाधिकपनेका अभाव है। यहाँ १७ प्रकृतियोंका सबके बंध होगा।]

यथाख्यातसंयममें - श्रवंधक जीव स्तोक हैं। वंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

[ विशेष-यहाँ एक सातावेदनीयका ही बंध पाया जाता है ।]

संयतासंयतोंमें-परिहारविशुद्धिके समान भंग है। विशेष, देवायु तथा तीर्थंकरके बंधक स्तोक हैं। श्रबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

असंयममें—तिर्यंचोंके ओघवत् हैं। विशेष, यहां अप्रत्याख्यानावरणके अवंधक नहीं हैं। तीर्थंकर प्रकृतिका ओघवत् जानना चाहिए।

§४५०. चजुदर्शनमें — त्रस पर्याप्तकके समान भंग हैं।

अचन्नुदर्शनमें—ओघवत जानना चाहिए। विशेष यह है, कि इन दोनोंमें जो विशेषता है उसे जान लेना चाहिये।

§४५१. ऋष्णादि तीन लेश्यामें — असंयतके समान भंग हैं।

तेजोलेश्यामें—स्त्यानगृद्धिके अवंधक जीव सबसे स्तोक हैं। इनके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। ६ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

२ वेदनीय, ९ नोकपाय, ६ संस्थान, ६ संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगित, त्रस, स्थावर, स्थिरादि ६ युगळ तथा २ गोत्रका देवोघके समान समभना चाहिए।

प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव सबसे कम हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबंधीचतुष्कके अबंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। मिध्यात्वके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। इसके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। श्रनन्तानुबंधी ४ के बंधक विसेसा० । अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । चदुसंज ० बंधगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । अबं० जीवा असंखेज्ज० । एवं चितिज्जिद । एवं पुण ५ परिज्जिद । सन्वत्थावा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा थोवा । मणुसगदिवंचगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसेत० । एवं आणुपुच्चि० । पंचिदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं गदीणं बंधगा जीवा विसे० । एवं आणुपुच्च० । पंचिदिय-बंधगा जीवा थोवा । एइंदिय-बंधगा जीवा संखेज्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा संखेज्ज० । वोगिल० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तोगिल० बंधगा जीवा विसेसा० । तिण्णं अंगो० एवं चेव । णवरि तिण्णं अंगो० वंधगा जीवा विसे० । अबं० जीवा संखेज्ज० ।

§४५२. एवं पम्माए । णवरि थोवा इत्थिवेदाणं बंध० जीवा । णवुंस० बंधगा जीव विशेषाधिक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधक जोव विशेषाधिक हैं । प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं । चारों संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं ।

मनुष्यायुके बंधक जीव सबसे कम हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तीनों आयुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

[ विशेष–इस लेश्यामें नरकायुका वध नहीं होता है । यह चिंतनीय है तथा ऐसा सममसें आता है कि मनुष्यायुके वंधक जीव सबसे कम हैं।]

देवायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

[ विशेष—श्रायुके विषयमें दो प्रकारकी प्रतिपादना संभवतः दो परंपराओंको बताती हैं । ]

र्वेवगतिके बंधक जीव स्तोक हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंच-गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तीनों गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकार आनुपूर्वीमें भी जानना चाहिए।

पंचेन्द्रियके बंधक जीव स्तोक हैं। एकेन्द्रियके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

आहारक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हैं। वैक्रियिक शरीरके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

तीनों अंगोपांगमें ऐसा ही है, किन्तु तीनों श्रंगोपांगके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

§४५२. पद्मलेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिये।

यहाँ इतना विशेष है, स्त्रीवेदके बंधक जीव स्तोक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव

जीवा संखेज्ज०। हस्सरिद-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। अरिदसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज०।
पुरिस० बंधगा जीवा विसेसा०। भयदु० बंधगा जीवा विसेसा०। मणुसायु-बंधगा जीवा
थोवा। तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। देवायु-बंधगा जीवा विसे०। तिण्णं
बंधगा जीवा विसे०। अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। मणुसगदि-बंधगा जीवा थावा।
तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा सखेज्ज०। देवगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तिण्णं ५
बंधगा जीवा विसे०। एवं आणुपुव्वि०। सव्वत्थोगा आहारस० बंधगा जीवा।
ओरालि० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। वेउव्वि० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तेजाक०
बंधगा जीवा विसे०। एवं अंगो०। सव्वत्थोवा णग्गोदपिर० बंधगा जीवा। सादियसं० बंधगा जीवा संखेज्ज०। खुज्जसं० बंधगा जीवा संखेज्ज०। वामणसं० बंधगा
जीवा संखेज्ज०। हुंडसंठाण बंधगा जीवा संखेज्ज०। समचदुर० बंधगा जीवा १०
असंखेज्ज०। छण्णं बंधगा जीवा विसेसा०। वज्जिसभ-संघ० बंधगा जीवा थावा।
वज्जणाराच० बंधगा जीवा संखेज्ज०। उविर संखेज्जगुणं कादव्वं। छस्संघड० बंधगा
जीवा विसेसा०। अबंधगा जीवा असंखेज्ज०। उज्जीव-तित्थय० बंधगा जीवा थावा।

संख्यातगुणें हैं। हास्य-रितके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। अरित-शोकके बंधक जीव संख्यात-गुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भय-जुगुण्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव श्रमंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रबंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं।

मनुष्यगतिके बंधक जीव स्तोक हैं। तिर्यंचगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकार आनुपूर्वीमें भी समझना चाहिए।

श्राहारक शरीरके वंधक जीव सबसे स्ताक हैं। श्रौदारिक शरीरके बंधक जीव असं-ख्यांतगुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकार अंगोपांगमें भी समझना चाहिये।

न्ययोधपरिमण्डलसंस्थानके बंधक जीव सबसे कम हैं। स्वातिकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। कुब्जकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वामनसंस्थानके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हुंडकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। समचतुरस्रसंस्थानके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। छहों संस्थानोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

वञ्चवृषभसंहननके बंधक जीव स्तोक हैं। वञ्चनाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। आगेके संहननोंमें संख्यातगुणें अधिकका क्रम छगाना चाहिये। छह संहननोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। अबंधक जीव त्र्यसंख्यातगुणें हैं।

उद्योत, तीर्थंकरके बंधक जीव स्तोक हैं। श्रबंधक जीव श्रसंख्यातगुण हैं।

अबंधगा जीवा असंखेज्ज । अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० बंधगा जीवा थावा । तप्पडिपक्खं बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । थिरादि-तिण्णि-युगलं देवाेघं ।

§४५३. सुक्काए-पंचणा० पंचिदि० वण्ण० ४ अगु० ४ तस० ४ णिमि० ५ पंचंतराइगाणं अवंधगा जीवा थावा । वंधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुदं० अवंधगा जीवा थावा । णिद्दापचला० अवंधगा जीवा दिसेसाहिया । थीणिगिद्धि ३ [अ] वंधगा जीवा असंखेज्ज० । वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिद्दा-पचला-वंधगा जीवा विसे० । चदुदं० वंधगा जीवा विसेता० । वेदणीयं देगोघं । लोभ-संज० अवंधगा जीवा थोवा । माया-संज० अवं० जीवा विसे० । माण-संज० अवं० जीवा विसे० । कोध-संज० अवं० जीवा विसे० । पच्चक्खाणा० ४ अवं० जीवा सिखेज्ज० । अपच्चक्खाणा० ४ अवं० जीवा असंखेज्ज० । मिच्छत्त-अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । अणंताणु० ४ वंधगा जीवा विसेसा०। अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मिच्छत्त-अवंधगा (?) वंधगा जीवा विसेसा०। अपच्चक्खाणा० ४ वंधगा जीवा विसेसा०। कोधसंज० वंधगा जीवा विसेत० । माणसंज० वंधगा जोवा विसे० । कोधसंज० वंधगा जीवा विसे० । माणसंज० वंधगा जोवा विसे० ।

श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय श्रौर नीचगोहके वंधक जीव स्तोक हैं। इनके प्रतिपक्षी प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, उच्चगोत्रके वंधक जीव श्रसं-स्यातगुणें हैं। दोनोंके वंधक जीव विशेपाधिक हैं।

स्थिरादि ३ युगलोंका देवोघके समान जानना चाहिए।

§४५३. शुक्ल छेश्यामें—५ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, वर्ण ४, श्रगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण श्रोर ५ श्रन्तरायके अबंधक जीव स्तोक हैं। वंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं।

४ दर्शनायर एके श्रवंधक जीव स्तोक हैं। निद्रा, प्रचलके श्रवंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके [श्र]वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। निद्रा-प्रचलके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ४ दर्शनावरणके वंधक जीव विशेषाधिक हैं।

वेदन्।यका देवोघके समान जानना चाहिए।

छोभ-संज्वलनके अवंधक जीव स्ताक हैं। माया-संज्वलनके अवंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके अवंधक जीव विशेषा-धिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के

श्चनंतानुवंधी ४ के वंधक जीव विशेषाधिक हैं। इनके श्चबंधक ( बंधक ) जीव संख्यातगुणें हैं। मिथ्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

श्रप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक है। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ल्लोभ-संज्वलनके बंधक जीव जीवा विसेसा० । लोभसंज० बंधगा जीवा विसे० । सन्वत्थावा णवणोक० अबंधगा जीवा । इत्थिवे० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । णवुंसक० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरिद-बंधगा जीवा संखेज्ज० । अरिद्सोग-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । पुरिसवे० बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु० वंधगा जीवा विसे० । सन्वत्थावा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसा० । अवंधगा ५ जीवा असंखेजज० । सन्वत्थोवा दोण्णं गदीणं अबंधगा जीवा । देवगदि-बंधगा जीवा असंखेजज० । दोण्णं गदीणं गदीणं गदीणं वंधगा जीवा विसेसा० । पचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा थोगा । आहारस० वंध० जीवा संखेजज० । वेउन्विय-बंधगा जीवा असंखेजज० । तेजाक० वंधगा जीवा विसे० । एवं अंगो० । सन्वत्थोवा छस्संठा० अबं० जीवा । णग्गोद-१० बंधगा जीवा विसे० । एवं अंगो० । सन्वत्थोवा छस्संठा० अबं० जीवा । णग्गोद-१० बंधगा जीवा असंखेजज० । सादिय-बंधगा जीवा संखेजज० । खुज्जसं० बंधगा जीवा संखेजज० । साम्यद० बंधगा जीवा संखेजज० । हुंडसं० वंध० जीवा संखेजज० । सम्यद० बंधगा जीवा संखेजज० । हुंडसं० वंध० जीवा संखेजज० ।

#### विशेषाधिक हैं।

नव नोकपाय है अबंधक जीव सबसे कम हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। इस्य-रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अरात-शोकक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जाव विशेषाधक हैं। भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधक हैं।

मनुष्यायुकं बंधक जीव सबसे कम हैं। देवायुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। दानोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव असंख्यात गुणे हैं।

दोनों गति (देव-मनुष्यगित) के अबधक जीव सबसे स्ताक हैं । देवगितके वधक जीव असंख्यातगुणें हैं । मनुष्यातिके वधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं । दोनों गतियोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं ।

पांची शरीरके अबंधक जीव स्तोक हैं। श्राहारक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। विक्रियक शरीरके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। तेजस, कार्माणके बंधक जीव बिशेषाधिक हैं। इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना।

६ संस्थानोंके अवंधक जीव सबसे कम हैं। न्यमोधपरिमण्डल संस्थानके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। स्वातिक सस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। कुव्जकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दुव्जकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दुव्जकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। दुव्जकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। समचतुरस्रसंस्थानके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

इस प्रकार ६ संहननमें जानना चाहिये।

दोविहा० सुभगादि-तिण्णि-युगल-णीचुच्चागो० अबं० जीवा थोवा । अप्पसत्थवि० दूश्चग-दुम्सर-अणादे० णीचागो० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तप्पिडिपक्खाणं बंधगा जीवा संखेज्ज० । थिरादितिण्णियुग० मणभंगो । सन्वत्थोवा तित्थयरवंधगा जीवा । अवंधगा जीवा संखेज्ज० ।

५ ६४५४. भवसिद्धि—ओघं ।

्र४५५. अब्भवसिद्धिया मिद्रमंगो। णविर मिच्छत्त-अबंधगा जीवा णित्थ।

४४५६. सम्मादिद्वीसु—सञ्वत्थोवा पंचणा० पंचिदि० समचदु० वज्जिरिसभ०
वण्ण० ४ अगुरु० ४ पसत्थिविहा० तस० ४ सुभगादितिण्णियु० णिमिण-तित्थय०
उच्चागा० पंचंत० बंधगा जीवा । अबंध० अणंतगुणा । सव्वत्थोवा णिद्दापचला१० मंधगा जीवा। चदुदंस० बंधगा जीवा विसेसा०। अबं० अणंतगुणा । णिद्दापचला
अबंधगा जीवा विसेसा०। साद-बंधगा जीवा थोवा। असाद-बंधगा जी० संखेज्ज०।
दोण्ण बंधगा जीवा विसेसा०। अबंधगा जीवा थोवा। असाद-बंधगा जी० संखेज्ज०।
दोण्ण बंधगा जीवा विसेसा०। अबंधगा जीवा अणंतगु०। अपच्चक्खाणा० ४ बंध०
जीवा थोवा। पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसे०। कोध-सं० बं० जी० विसेत।
माणसंज० बंध० जी० विसेसा०। मायासंज० बंध० जीवा विसे०। माणसंज०

२ विहायोगित, सुभगादि ३ युगल, नीच तथा उच्चगोत्रके अबंधक जीव स्तोक हैं। अप्रशस्त विहायोगित, दुभग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्रके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। इनके प्रतिपक्षी प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्थिरादि ३ युगलोंमें मनोयोगियोंक समान भंग हैं।

तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। अबंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

§४५४. भव्यसिद्धिकोंमं श्रोधवत् जानना चाहिए।

§४५'². अभव्यसिद्धिकोमं—मत्यज्ञानके समान जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्वके अवधक जीव नहीं हैं।

\$४५६. सम्यग्द्दष्टियोंमं—५ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, वऋवृषभसंहनन, वर्ण ४, अगुरुलघु ४, प्रशस्त िहायोगित, त्रस ४, सुभगादि तीन युगल, निर्माण, तीर्थंकर, उच गोत्र, ५ श्रन्तरायके बन्धक जाद स्तोक हैं। अवंधक अनन्तगुणें हैं।

निद्रा, प्रचलाके वंधक जीव सर्व स्तोक हैं । ४ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इनके अबंधक अनन्तगुणें हैं। निद्रा, प्रचलाके अवंधक जीव विशेषाधिक हैं।

ं साताके वंधक जीव स्तोक हैं । श्रक्षाताक वंधक जीव संख्यातगुणें हैं । दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । अवंधक जीव अनन्तगुणें हैं ।

श्रप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव स्तोक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। लोभ-संज्वलनके बंधक जीव अबं० जीवा विसेसा० । दोधसंज० अवं० जीवा विसे० । पच्चक्खाणा० ४ अवं० जीवा विसे० । अपच्चक्खाणा० ४ अवं० जीवा विसेसा० । हस्सग्दि-बंधगा जीवा थोवा । अरिदसोग-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । भयदु० बंध० जीवा विसे० । पुग्सि-वे० बंधगा जीवा विसे० । अबंध० अणंतगुणा । भयदु० अवं० जीवा विसे० । अर्रिदसोग-अवं० जीवा विसे० । हस्सरिद-अवं० जी० विसे० । मणुमायु-बंधगा जीवा थोवा । देवायु- ५ बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा विसे० । अवंध० जीवा अणंतगुणा । देवगदि-वं० जीवा थोवा । मणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । दोण्णं बंध० जीवा विसे० । अवं० अणंतगुणा । एवं दो-आणुपुच्चि० । आहारमरी० बंधगा जीवा थोवा । वेउच्चि० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा० । अबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं तिण्णि-अंगो० । थिरादि- १० तिण्णियुगलं वेदणीय-भंगो ।

§४५७. एवं खइग-सम्मा० । णवरि थोवा देवायु-बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा विसे० । सब्वत्थोवा अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा । यच्च-

िशेषाधिक हैं। इसके श्रबंधक श्रनन्तगुणें हैं। माया-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक है। मान-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। क्रोध-संज्वलनके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। विशेषाधिक हैं।

हास्य, रितके बंधक जीव स्तोक हैं। अरितशोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। भय-जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुपवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक जीव अनन्तगुणें हैं। भय, जुगुप्साके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। अरित, शोकके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। हास्य, रितके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं। हास्य, रितके अबंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाविक हैं। अबधक जीव श्रनन्तगुणें हैं।

द्वगतिके बंधक जीव स्तःक हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इनके अबधक अनन्तगुणें हैं।

इसी प्रकार दो आनुपूर्वी (देवमनुष्यानुपूर्वी ) में भी जानना चाहिए।

आहारकशरीरके बंधक जीव स्तोक हैं। विक्रियिकशरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। श्रोदारिकशरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तेजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अवंधक जीव अनन्तगुणें हैं। इसी प्रकार ३ अगोपांगमें भी जानना चाहिए। स्थिरादि ३ युगलके बंधकोंमें वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए।

§४५७. श्वायिकसम्यक्त्वमें—इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह है कि देवायुके बंधक स्तोक हैं । मनुष्यायुके बंधक विशेषाधिक हैं ।

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक

क्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसे० । एवं चदुसंजल० बंधगा जीवा विसे० । अबं० अणंतगुणा । सेसं पिंडलोमेण भाणिदव्वं । हस्सरिद-बंधगा जीवा थोवा । अरिदसोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । भयदु० बंधगा जीवा विसे० । पुरिसवेद-बंधगा जीवा विसे०। अबं० अणंतगुणा । सेसं पिंडलोमेण भाणिदव्वं ।

जीव विशेषाधिक हैं। इसीप्रकार ४ संब्बलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अबंधक अन-न्तगुणें हैं।

शेप भंग प्रतिलोमसे जानना चाहिए, अर्थात् प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव विशेपा-धिक हैं, अप्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव विशेपाधिक हैं।

हास्य, रितके बंधक जीव स्तोक हैं। अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अवंधक जीव अनन्तगुणें हैं। शेप भंगमें प्रतिलोमसे जानना चाहिए अर्थात् भय, जुगुप्साके अवंधक जीव विशेषाधिक हैं। अरित-शोकके अवंधक जीव विशेषाधिक हैं। अरित-शोकके अवंधक जीव विशेषाधिक हैं। हास्य-रितके अवंधक जीव भी संख्यातगुणें हैं।

§४५८. वदकसम्यक्त्वमं-प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव सर्वस्तोक हैं । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव असंख्यातगुणं हैं । बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं । प्रत्याख्याना-वरण ४ के बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । ४ संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं ।

[ विशेष-संज्यलनचतुष्कके अवंधक जीवोंका यहाँ वर्णन नहीं किया गया। कारण वेदक सम्यक्त्व ४ से ७ वें गुणस्थान तक पाया जाता है, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभकी बंधव्युच्छित्ति अनिवृत्तिकरणमें होती है। अतः वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा संज्वलन ४ के अवंधक जीवका अभाव होनेसे वर्णन नहीं किया गया।

हास्य-रितके वंधक जीव सर्वस्तोक हैं । श्रारति-शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । भय-जुगुप्साके वंधक जीव विशेपाधिक हैं । पुरुपवेदके बंधक जीव विशेपाधिक हैं ।

[ विशोष-पुरुपवेदके अबंधकका यहाँ उल्लेख नहीं किया है, कारण इसकी बंधव्युच्छित्ति नवंभें गुणस्थानमें होती हैं किन्तु वहाँ वेदकसम्यक्त्य नहीं पाया जाता है। इस कारण यहां श्रबंबक नहीं कहे गये हैं।]

मनुष्यायुके बंधक जी। स्तोक हैं। देवायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। दोनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रबंधक जीव असंख्यातगुर्णे हैं।

देवगतिके बंधक जीव स्तोक हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। दोनोंके बंधक

दोण्णं बंधगा जीवा विसे० । एवं दो आणुपुन्वि० । आहार० बंधगा जीवा श्रोवा । वेउन्विय० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओरालि० बंधगा असंखेज्ज० । तेजाक० बंधगा जीवा विसे० । एवं तिण्णि अंगोवंग० । वज्जिरसभ-संघ० ओधिमंगो । सेसं युगलं देवोघं ।

§४५८. उवसमसं०-ओधिभंगो ।

§४५९. सासणे—वेदणीय-पंचसंठा० उज्जोव-दोविहाय० थिरादि-छयुग० दोगोदं ५ णिरयोघं। सन्वत्थोवा पुरिसवे० बंधगा जीवा। हस्सग्दि-बंधगा जीवा विसे०। इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज०। अरदिसोग-बंधगा जीवा विसे०। भयदु० बंधगा जीवा विसे०। भयदु० बंधगा जीवा विसे०। मणुसायु-बंधगा जीवा थोवा। देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तिण्णं बंधगा जीवा विसे०। अबं० जीवा असंखेज्ज०। तेवा असंखेज्ज०। देवगदि-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। १० तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। तिण्णं बंधगा जीवा विसे०। एवं आणुपुन्वि०। वेउन्वियस० बंधगा जीवा थोवा। ओराठि० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तेजाक०

#### जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकार दोनों आनुपूर्वियोंमें भी जानना चाहिये।

आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। औदारिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तेजस-कार्माण-शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इसी प्रकार तीनों अंगोपांगमें भी जानना चाहिए। वऋष्ट्रपभनाराच-संहननमें अविधज्ञानके समान भंग है। शेप युगलोंमें देवोंके ओघ समान जानना चाहिए।

§४५८, उपशामसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए।

§४५९. सासादनसम्यक्त्वमें -वेदनीय, ५ संस्थान, उद्योत, २ विहायोगित, स्थिरादि ६ युगल, २ गोत्रके बंधकोंमें नरकके ओघवत् जानना चाहिए।

पुरुषवेदके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। हास्य-रितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्वीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अरित-शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भय-जुगुष्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इनके अबंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

[ विशेष-नरकायुका मिथ्यात्वगुणस्थान तक बंध होनेसे यहां उसका अभाव है।]

देवगतिके बंधक जीव स्तोक हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंच-गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

इसी प्रकारका कम आनुपूर्वीमें भी जानना चाहिए।

वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव स्तोक हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें तैजस, कार्माणके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना चाहिए। बंधगा जीवा विसे० । एवं अंगोवंग० । पंचसंघ० अबंधगा जीवा थोवा । वज्जरिसम० बंधगा जीवा असंखेज्ज० । उवरि संखेज्जगुणा । पंचण्णं बंधगा जीवा विसे० ।

§४६०. सम्मामिच्छे-वेदणी० सत्तणोक० दोगदि-दो-सरीर-दोअंगो० वज्जरिसभ० थिरादितिण्णियुगलं वेदभंगो । मिच्छादिष्टि-असण्णि-अब्भवसिद्धिय-भंगो ।

§४६१. सण्णी-मणजोगि-भंगो ।

§४६२. आहार-ओघभंगो ।

§४६३. अणाहार०-पंचणा० पंचंत० वण्ण० ४ णिमि० अबंधगा जीवा थोवा। बंधगा जीवा अणंतगुणा। छदंस० अबंधगा जीवा थोवा। थीणगिद्धि ३ अबंधगा जीवा विसे०। वंधगा जीवा अणंतगु०। छदंस० बंधगा जीवा विसे०। सेसं ओघं। १० णविर थोवा देवगिद-बंधगा। तिण्णं गदीण अबंधगा जीवा अणंतगुणा। मणुसगिद-बंधगा, तिरिक्खगिद-वंधगा जीवा० संखेज्ज०। तिण्णं वंधगा जीवा विसे०। एवं आणुपुव्वि०। अंगो० कम्मइगभंगो।

एवं सत्थाण-जीव-अप्पाबहुगं समत्तं ।

安安<br/>
第500

५ संहननके अबंधक जीव स्तोक हैं। वज्रवृषभनाराचसंहननके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। वज्रनाराच, नाराच आदि संहननोंके बंधक जीवोंमें संख्यातगुणित क्रम जानना चाहिए। पांचों संहननोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं।

मिध्यादृष्टि तथा असंज्ञीमें अभव्यसिद्धिकोंका भंग जानना चाहिए।

§४६१. संज्ञीमें-मनोयोगियोंका भंग जानना चाहिए ।

§४६२. आहारकमें-ओघवत् भंग हैं।

§४६३. अनाहारकोमं-५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, वर्ण ४, निर्माणके अवंधक जीव स्तोक हैं। इनके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। ६ दर्शनावरणके अबंधक जीव स्तोक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिकके अबंधक जीव विशेपाधिक हैं। वंधक जीव अनन्तगुणें हैं। ६ दर्शनावरणके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। शेप प्रकृतियों में ओघवत हैं। विशेप यह है कि देवगतिके बंधक जीव स्तोक हैं। तीनों गतिके अबंधक जीव अनन्तगुणें हैं। मनुष्य, तिर्यंचगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तीनोंके बंधक जीव विशेपाधिक हैं।

[विञ्चोष-त्र्यनाहारकोंमें नरकगतिके बंधकोंका अभाव है इससे उसकी यहां परिगणना नहीं हुई हैं ] इसी प्रकार आनुपूर्वीमें भी जानना चाहिए। अंगोपांगमें कार्माण काययोगके समान भंग जानना चाहिए।

् इस प्रकार स्वस्थान-जीव-अल्प-बहुत्वका वर्णन समाप्त हुआ ।

# [ परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरूवणा ]

§४६४. परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगाणुगमेण दुविही णिहेसी। ओघेण, ओदेसेण य।

§४६५. तत्थ ओघेण सञ्वत्थोवा आहारसरीर-बंधगा जीवा। तित्थयर-वंधगा
जीवा असंखेज्जगुणा। मणुसायु-वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। देवगदि-वंधगा जीवा
असंखेज्जगुणा। देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा। देवगदि-वंधगा जीवा
संखेज्ज०। णिरयगदिवंधगा जीवा संखेज्ज०। वेउिव्व० वंधगा जीवा विसे०। ५
तिरिक्खायु-वंधगा जीवा अणंतगुणा। उच्चागोद-वंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुस-गहबंधगा जीवा संखेज्ज०। पुरिस० वंधगा जीवा संखेज्ज०। इत्थिवे० वंधगा जीवा
संखेज्ज०। जसगित्तिबंधगा जी० संखेज्ज०। हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। सादबंधगा जीवा विसे०। असाद-अरदिसो० वंधगा जीवा संखेज्ज०। अज्जस० बंधगा
जीवा विसे०। णवंस० वंधगा० जीवा विसे०। तिरिक्खगदि वंधगा जीवा विसे०। १०
णीचागो० वंधगा जीवा विसे०। ओरालि० वंधगा जीव विसे०। अपचक्खाणा० ४

## [ परस्थान-जीव-अल्प-बहुत्व ]

§४६४. अब परस्थान जीव अल्पबहुत्व अनुगमका ओघ और आदेशसे दो प्रकार वर्णन करते हैं ।

्र १४६५. ओघकी अपेत्ता आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। तीर्यंकर प्रकृतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकगितिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। होवेदक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। सात्रा-वेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य-रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता-वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अयश्रकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। सिर्यातकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्थानगृद्धित्रक, शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिर्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्थानगृद्धित्रक, शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधक जीव विशेषा

बंधगा जीवा विसे०। पञ्चक्खाणा० बंध० जीवा विसे०। णिहापचला-बंधगा जीवा विसे०। तेजाक० बंधगा जीवा विसे०। भयदु० बंधगा जीवा विसे०। कोध-संज० बंधगा जीवा विसे०। माणसं० बं० जीवा विसे०। माया-सं० बंधगा जीवा विसे०। लोभसं० बंधगा जीवा विसे०। पंचणा०, चदुदंस०, पंचंत०, बंधा तुल्ला विसेसाहिया।

५ 
§४६६. आदेसेण णेरइएस-सन्वत्थोवा मणुसायु बंधगा जीवा । तित्थय० बंधगा जीवा असंखेज्ज० (१) । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखे० । उच्चागो० बंधगा जी० संखेज्ज० । मणुसगिदबंधगा जोवा संखेज्ज० । पुरिसवे० वंधगा जीवा संखेज्ज० । हित्थ० बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-जस-हस्स-रिद्वंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । असाद-अरिदसो० अज्जसिगित्ति-बंधगा जीवा १० विसे० । तिरिक्खगिद-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० वंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसाहिया । थीणिगिद्धि-तिय-अणंताणुवंधि० ४ वंधगा जीवा विसेसाहिया । सेसाणं पगदीणं तुल्ला विसेसाहिया । एवं पढमाए । पंचसु मिज्झमासु एवं चेव । णविर उच्चागोदस्स वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सत्तमाए पढवीए-सव्वत्थोवा मणुसगिद-उच्चागो० बंधगा जीवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज-

धिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। निद्रा, प्रचलाके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। तेजस, कार्माण शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तरायके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

\$४६६. आदेशसे—नारिकयोंमें—मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। उद्यगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उद्यगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता-वेदनीय, यशःकीर्त्ति, हास्य, रितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता-वेदनीय, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। सिश्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियों में बंधक जीव समान रूपसे अधिक क्रमवाले हैं। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वीमें जानना चाहिए।

मध्यवर्त्ती ५ पृथ्वियोंमें अर्थात् दूसरीसे छठवीं पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, उच्चगोत्रके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

सातवीं पृथ्वीमें स्मनुष्यगति, उच्चगोत्रके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक गुणा । पुरिसवे० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । इत्थि० वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । उविर सो चेव भंगो । णविर मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धितियं अणंता- णुवंधि ४ तिरिक्खगिद-णीचागो० वंधगा जीवा सिरसा विसेसा० । सेसाणं वंधगा जीवा विसेसा० ।

्र४६७. तिरिक्खेसु—सन्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा। णिरयायु-बंधगा जीवा ५ असंखेज्ज०। देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। वेउन्विय० बंधगा जीवा विसेसा०। तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा। उच्चागोदस्स बंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज०। इत्थि० बंधगा जीवा संखेज्ज०। जसाद-१० अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखेज्ज०। साद-इस्सर्गद-बंधगा जीवा विसेसा०। णव्यंस० बंधगा जीवा विसेसा०। पित्सिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा०। णित्चागो० बंधगा जीवा विसेसा०। जीवा विसेसा०। क्षेयगा जीवा विसेसा०। धीणगिद्ध-तियं अणंताणुवंधि० ४ बंधगा जीवा विसेसा०। अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा०। सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सिरेसा०। एवं पंचिदिय-१५ तिरिक्ख०। प्रविरे असंखेज्जगुणं कादव्यं।

जीव संख्यातगुणें हैं। आगे इसी प्रकार संख्यातगुणें संख्यातगुणेंका भंग है। विशेष यह है कि मिथ्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४, तिर्यंचगित और नीच गोत्रके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

डुँ४६७. तिर्यंचगितमें—मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यात-गुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। विर्यंचायुके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितिक बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। स्तिनेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता-वेदनीय, हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अयशःकीर्त्तिक बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तियंच-गितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तियंच-गितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। निच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शिक्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियों के बंधक जीव समान रूप से विशेषाधिक हैं।

पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ असंख्यातगुणा क्रम करना चाहिये।

§४६८. पंचिंदिय - तिरिक्ख - पज्जत्त - जोणिणीसु—सन्वत्थोवा मणुसायुवंधगा जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । उच्चागोद बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० ५ बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेजज० । अोगिलि० बंधगा जीवा विसेसा० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेजजगुणा । वेउच्चि० बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसेसा० । अजस० बंधगा जीवा विसेसा० । णाचागो० बंधगा जी० १० विसेसा० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा० । थीणिगिद्धितियं अणंताणुबंधि० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं पगदीणं बंधगा सिरसा विसेसा० ।

§४६९. पंचिदिय-तिरिक्ख-अपरुजत्तगेसु-सब्बत्थोवा क्षणुसायु-बंधगा जीवा। तिरि-क्खायु-बंधगा जीवा असंखेजजरू०। उच्चागी० बंधगा जीवा संखेजजगु०। मणुसगदि १५ बंधगा जीवा संखेजज०। पुरिस० बंधगा जीवा संखेजजगु०। इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेजज०। जस० बंधगा जीवा संखेजज०। सादहस्सरदि-बंधगा जीवा संखेजजगु०।

§४६८. पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-योनिमतियों में मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायु के बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। उच्च गोत्र-के वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वावेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। प्राक्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंच-गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। सातावेदनीय, हास्य, रितके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। तिर्यंच-गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। असता, अरित, शोकके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। अथशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके वंधक जीव विशेपाधिक हैं। अथशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। मिण्यात्वके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। स्यानगृद्धित्रक, अनन्तानुवंधी ४ के बंधक जीव विशेपाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेपाधिक हैं। शेप प्रकृतियोंके बंधक जीव समान ख्पसे विशेपाधिक हैं।

§ ४६९. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लव्ध्यपर्याप्तकों मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। उच गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुपवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकोर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकोर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं।

असाद-अरिद-सो० बंधगा जीवा संखेज्ज० । अज्जस० वंधगा० जीवा विसे० । णबुंस० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा विसे० । णीचागो० बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं पगदीणं वंधगा सरिसा विसेसाहिया ।

§४७०. मणुसेसु—सन्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा । [तित्थयर बंधगा जीवा ] संखेज्जगुणा । णिरयायु बंधगा जीवा संखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । ५ देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउन्वि० वंधगा जीवा० विसे० । मणुसायु-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुवंधगा जीवा असंखेज्ज० । उच्चागोद० वंधगा जीवा संखेज्ज० । सणुसगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० वंधगा जीवा संखेज्ज० । जस० वंधगा जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । १० असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखेज्ज० । अज्जस० वंधगा जीवा विसेसा० । णवुस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसे० । णीचागो० वंधगा जीवा विसे० । उवरि मूलोघं ।

§४७१, मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीसु-सन्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । तित्थय० १५

असाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। तिर्यंचगितके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गात्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विश्वपाधिक हैं।

§४७०. मनुष्य गितमें आहारक शरीरके बंधक जीव सर्व स्तोक हैं। [तीर्थंकरके बंधक] संख्यातगुणें हैं। नरकायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगितके
बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैकियिक शरीरके बंधक
जीव विशेपाधिक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव
असंख्यातगुणें हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। युरुपवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यतःकीर्त्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हें। साता वेदनीयके
बंधक जीव विशेपाधिक हैं। असाता वेदनीय, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हें। अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। नियंचगितके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। तीर्यंचगितके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। मिध्यात्वके बंधक जीव विशेपाधिक हैं। आगोकी प्रकृतियोंमें अर्थात् स्त्यानगृद्धित्रक, अनंतानुबंधी ४, अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण, ४, प्रत्याख्यानावरण, ५ अंतराय मूळके ओधवत् जानना चाहिए।

§४७१. मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्ययोनियोंमें आहारक शरीरके बंधक सर्वस्तोक हैं। तीर्थंकर

बंधगा जीवा संखेज्जगु०। मणुसायुवंधगा जीवा संखेज्जगु०। णिरयायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। देवायु-वंधगा जीवा संखेज्जगु०। तिरिक्खायु-बंध० जीवा संखेज्जगु०। देवगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। पुरिस० बंधगा संखेज्ज०। इत्थि० बंधगा जीवा ५ संखेज्ज०। जस० बंधगा जीवा संखेज्ज०। हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। साद-बंधगा जीवा विसे०। तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज०। ओरालि० बंधगा जीवा विसे०। जीवा विसे०। जीवा विसे०। असाद-अरदि-सोगबंधगा जीवा विसे०। अज्जस० बंधगा जीवा विसे०। णवुंस० बंधगा जीवा विसे०। णीचागो० बंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्तबंधगा जीवा विसे०। उविरि मुलोधं। मणुस अपज्जत्त-पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो।

§४७२. देवेसु सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा। तित्थय० बंधगा जीवा असंखेज्जगु०। तिरिक्खायु-बंधगा असंखेज्ज०। उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसगदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। इत्थि० बं० जी० संखे०। साद-हस्सरदि-जसगि० बंधगा सरिसा संखेज्जगु०। असाद-अरदि-२५ सोग-अज्जसगि० बंधगा जीवा सरिसा संखेज्जगु०। णवुंस० बंधगा जीवा विसे०।

प्रकृतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उच्चगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुपवेदके बंधक जीव लंख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। सातावेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक विशेष अधिक हैं। अयशःकीर्त्तिके बंधक विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक विशेषाधिक हैं। मिण्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

आगेकी प्रकृतियोंमें अर्थात् ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, स्र्यंतराय ५, स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ आदिमें मूलके ओघवत् जानना चाहिए।

मनुष्यलब्ध्यपर्याप्तकोंमं-पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकके समान भंग है।

§४७२. देवगितमें—मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। तीर्थंकर प्रकृतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव समान रूपसे संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव समान रूपसे संख्यातगुणें

तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा०। णीचागो० बंधगा जीवा विसे०। मिच्छ० बंधगा जीवा विसेसा०। थीणगिद्धि ३ अनंताणुबं० ४ बंधगा जीवा विसेर०। सेसाणं बंधगा जीवा सिरेसा विसे०। एवं भवण० याव ईसाणित्त । णविर जोदिसियसोधम्मी-साणे उच्चागोदस्स बंधगा जीवा असंखेज्ज०। सणक्कुमार याव सहस्सारित्त विदिय-पुढिवभंगो। आणद् याव उविरमगेत्रज्ञात्ति सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा। हित्थवे० ५ बंधगा जीवा असंखेज०। णवुंस० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। णीचागो० बंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्तवंधगा जी० विसे०। थीणगिद्धि-तिय० अणंताणुबं० ४ बंधगा जीवा विसे०। साद-हस्स-रदि-जसिग० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। असाद-अरित-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। उच्चागो० बंधगा जीवा विसे०। पुरिसवे० बंधगा जीवा विसे०। सेसाणं वंधगा जीवा सिरेसा०। अणुद्दिस-अणुत्तर० सव्वत्थोवा १० मणुसायु-बंधगा जीवा। साद-हस्स-रदि-जसिग० बंधगा जीवा असंखेजज०। असाद-अरिद-सोग-अज्जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। सोसाणं बंधगा जीवा सिरेसा विसेसा०। एवं सव्वद्धे। णविर संखेजजगुणं कादव्वं।

हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ।तर्यंचगितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्यानगृद्धि ३, अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणादिक बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

भवनवासियोंसे ईशान स्वर्गपर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशोष यह है कि ज्योतिष्कदेव तथा सौधर्म, ईशान स्वर्गवासियोंमें उच्चगोत्रके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं।

सनत्कुम।रसे सहस्रार स्वर्गतक दूसरे नरकके समान भंग जानना चाहिए।

्र आनतसे उपरिम प्रैवेयक तक मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। स्नीवेदके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। मध्यात्वके वंधक जीव विशेष अधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रक, अनन्ता-नुबंधी ४ के बंधक विशेषाधिक हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उप्च गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेष अधिक हैं।

अनुदिश-अनुत्तरवासी देवोंमें-मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेष अधिक हैं।

सर्वाथसिद्धिमें ऐसा ही जानना चाहिए । विशेष, वहां 'संख्यातगुणें' क्रमकी योजना करनी चाहिये।

§४७३. सव्वएइंदिय-सव्विवगिलिदिय-सव्वपंचकायाणं पंचिदियतस-अपज्जत्ताणं च पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । णविर एइंदिय-वणफिद-णिगोदेसु तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा। तेउ-वाउ०-मणुसायु-मणुसगिद-मणुसाणुपु० उच्चागो० बंधगा जीवा णित्थ।

§४७४. पंचिदिय-तसाणं मूलोघं । णविर तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखे-जजगुणा। पंचिदिय-पज्जत्तगेसु—सञ्वत्थोवा आहार-बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। पिर्यायुवंधगा जीवा असंखेज्ज०। देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्ज०। देवगदिवंधगा जीवा संखेज्ज०। उच्चागो० वंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसग० वंधगा जीवा संखेज्जगु०। पुरिसवे० वंधगा जीवा संखेज्ज०। इत्थिवे० वंधगा जीवा संखेज्ज०। जस० वंधगा जीवा संखेज्ज०। इत्थिवे० वंधगा जीवा संखेज्ज०। जस० वंधगा जीवा संखेज्ज०। जस० वंधगा जीवा संखेज्ज०। वेदिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज०। ओरालि० वंधगा जीवा विसे०। णिरयगदि-वंधगा जीवा संखेज्ज०। वेदिक्खण वंधगा जीवा विसे०। असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा विसे०। अज्ज० वंधगा जीवा विसे०। णवंस० वंधगा जीवा विसे०। णीचा-गि० वंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्तवंधगा जीवा विसे०। सेसं मूलोघं।

§४७३. सर्वे एकेन्द्रिय, सर्वे विकलेन्द्रिय, सर्वे पंचकायवालोंमें तथा पंचेन्द्रियत्रस लब्ध्य-पर्याप्तकोंमें—पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, एकेन्द्रिय वनस्पति निगोद जीवोंमें तिर्यंचायुके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं।

तेजकाय वायुकायमें-मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्रके बन्धक जीव नहीं हैं। §४७४. पंचेन्द्रिय त्रसोंमें-मूलके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष यह है कि तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणं हैं।

पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में -आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। त्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उच्च गोत्रके वन्धक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। कीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकोर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकोर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अथराःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकविके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मेध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मेध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मेध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियों में मूळके ओधवत् जानना चाहिए।

§४७५. तस-पज्जत्तगेसु—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरयायुबंधगा जीवा असं० गु० । देवायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुबंधगा जीवा संखे० गु० । देवगिदवंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो० वंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगिदवंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्ज० । हित्थवे० वंधगा जीवा संखे० गु० । जस० वंधगा जीवा भ संखे० गु० । हस्सरिदवंधगा जीवा सं० गु० । सादवंधगा जीवा विसे० । णिरयगिदिवंधगा जीवा संखेजजगु० । वेउव्विय० वंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगिदवंधगा जीवा संखेजजगु० । वेउव्वय० वंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगिदवंधगा जीवा संखेजजगु० । ओरालिय० वंधगा जीवा विसे० । असाद-अरिद-सोगवंधगा जीवा विसे० । अज्ज० वंधगा जीवा० विसेसा० । णवुंस० वंधगा जीवा विसे० । णीचागो० वंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त० अवंधगा (१) जीवा विसे० । सेसं मुलोधं ।

§४७६. पंचमण० तिष्णिवचि०—सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा। मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। णिरयायुवंधगा जीवा असं० गु०। देवायुवंधगा जीवा असखेज्ज०। णिरयगदि-यंधगा जीवा संखेज्ज०। तिरिक्खायुवंधगा जीवा असं-खेज्ज०। देवगदिवंधगा जीवा संखेज्जगु०। वेउव्विय० बंधगा जीवा विसे०। उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्ज०। मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्ज०। पुरिस० बंधगा १५

§४७५. त्रसपर्याप्तकों में — आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। त्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उच्चगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। प्रक्षवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। प्रक्षवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता-वेदनीयके बंधक जीव शिशोषाधिक हैं। नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अथशःकीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिथ्यात्त्रके अबंधक (१) जीव विशेषाधिक हैं। गोव प्रकृतियोंमें मूळोघवत् जानना चाहिए।

[ विशेष-यहाँ मिथ्यात्वके अबंधकके स्थानमें बंधक पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । ]

§४७६. पांच मन, तीन वचनयोगमें-आहारक शरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। मनुष्यायुक्ते बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वेकियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके

जीवा संखेजज । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेजगु० । जस० बंधगा जीवा संखेज० । हस्सरिद-बंधगा जीवा संखेजगु०, अथवा विसेसाहियं । साद-बंधगा जीवा विसे० । असाद-अरिद-सो० बंधगा जीवा संखेजगु० । अज ॰ बंधगा जीवा विसे० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे० । तिरिक्खगदिबंधगा जीवा विसे० । णीचागोद० वंधगा जीवा असे० । ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छ० वंधगा जीवा विसे० । उविरिक्खगित अधिमंगो । विचिजोगि—असच्चमोस० तसपज्जनभंगो ।

§४७७. काजोगि-ओरालिय-काजोगि-ओघभंगो ।

§४७८. ओरालियभिस्से—सञ्बत्थोवा देवगदि-वेगुन्वि० बंधगा जीवा। मणुसायुबंधगा जीवा असंखेज्ज०। तिरिक्खायु-बंधगा जीवा अणंतगुणा। उच्चागो० बंधगा
<sup>१</sup>२० जीवा संखेज्ज०। मणुसगदि बंधगा जीवा संखेज्ज०। पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज०। जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। हस्स
रिद्वंधगा जीवा संखेज्ज०। साद-बंधगा जीवा विसे०। असाद-अरदि-सो० बंधगा
जीवा संखेज्ज०। अज्ज० बंधगा जीवा विसे०। णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा०।
तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा०। णीचागो० बंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्त०
'१५ बंधगा जीवा विसेसा०। थीणगिद्धि ३ अणंताणुबंधि० ४ ओरालि० बंधगा जीवा

बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अथवा विशेषाधिक हैं। साता वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तियँचगितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ओदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अवशेष आगोकी प्रकृतियों ओघवत् जानना चाहिए।

असत्यमृषा अर्थात् अनुभयवचनयोगमें-त्रसपर्याप्तकके समान भंग हैं।

६४७७. काययोगी, श्रौदारिक काययोगीमें ओघभंग है।

्रिश्चर. औदारिक मिश्र काययोगीमं-देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक है। मनुष्यायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साताके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रसाता, श्ररति, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्राताके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसक्वेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। सिश्यात्यके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्यान-

विसेसा०। सेसाणं बंधगा सिसा विसेसा०।

§४७९. वेउव्तिय-काजो०, वेउव्तियमि०—देवोघं । णवरि मिस्से आयुगं णित्थ । §४८०. आहार० आहारमिस्स०—सव्वत्थोवा तित्थयरबंधगा जीवा । देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। साद-हस्स-रिद-जसिगित्ति-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। असाद-अरिद-सोग-अज्जसिगित्तिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा। सेसाणं बंधगा सिरसा ५ विसेसाहिया।

§४८१. कम्मइगका० सव्बत्थोवा देवगदि-वेउव्विय० बंधगा जीवा । उच्चागो० बंधगा जीवा अणंतगुणा । मणुसग० बंधगा जीवा संखे० गुणा । पुरिस० बंध० जीवा संखेजगुणा । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेजगुणा । जाता वंधगा जीवा संखेजगुणा । हस्स-रदि-बंधगा जीवा संखेजगुणा । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि- १० सो० बंधगा जीवा संखेजगु० । अञ्ज० बंधगा जीवा विसेसा० । णावुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधगा जीवा विसेसा० । भिच्छत्तबंधगा जीवा विसेसा० । थीणिगिद्धि ३ अणंताणुबं० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । अोगिला० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा सिरसा० । अोगिला० बंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा सिरसा० । सेसाणं बंधगा जीवा

गृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४ तथा श्रौदारिक शारीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । शेष प्रकृतिके बंधक जीवोंमं समान रूपसे विशेष अधिकका कम है ।

र्ऽ४७९. वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें देवोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, वैक्रियिकमिश्र काययोगमें आयुका बंध नहीं है।

§४८०. आहारक, आहारक मिश्रकाययोगियोंमं-तीर्थंकरके बंधक सर्वस्तोक हैं। देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

§४८१. कार्माण काययोगियों में—देवगित, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। उश्व गोत्रके बंधक जीव अनन्तगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यात-गुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। सातावेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रमाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंच गितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्र-के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिश्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक तथा अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक है। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं। ्रि४⊏२. इत्थिवे० पुरिस०—सञ्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जी० संखेज्जगु०। णिरयगदि-बंधगा जीवा संखे० गुणा । वेउ व्विय-बंधगा जी० विसेसा० । उच्चागो० ५ बंधगा जीवा संखेज्जगु० । मणुसगदि० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेऽजगु० । जस० बंधगा जीवा संखे० गुणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । अथवा हस्सरदि० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखे० गुणा । अज्ज० बंधगा जीवा विसेसा० । णांचुंसबंधगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसेसा० । थीणिगिद्धि ३ अणंताणुवंधि० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । मिच्छत्तबंधगा जीवा विसेसा० । थीणिगिद्धि ३ अणंताणुवंधि० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । णांचागोद-बंधगा जीवा विसेसा० । पञ्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । पञ्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । प्राचित्वलाणं बंधगा जी० विसे० । तेजाक० बंधगा जी० विसे० । भयदु० बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं वंधगा सिसा० विसेसा० । णांचुंसगवे० — मूलोघं । णविरिथ भयदुगुंच्छादो उविरि तुल्ला विसेसा० ।

§४८२. स्त्रीवेद, पुरुषवेदमें—आहारक शरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नरकातिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। विकियक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। उस गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशाकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साताके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, त्रारित शोकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साताके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। विर्यचगितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नियंचगितिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। सिण्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। असरात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साताके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिण्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। निद्रा, प्रचलाके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। गेप, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेप, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेप प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

नपुंसक वेदमें मूळके ओघवत जानना चाहिए। विशेष, भय, जुगुप्साके आगेकी प्रकृतियों में श्रर्थात् संज्वळन कोधादि ४ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरायमें समान रूपसे विशेषाधिकता है।

§४८३. अवगद्वे०—सव्वत्थोवा कोध-संज० बंधगा जीवा । माणसंज० बंधगा जीवा विसेसा० । माया-संज० बंधगा जीवा विसे० । लोभ-संज० बंधगा जीवा विसे० । पंचणा० चदुदंस० जस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसेसा० । साद-बंधगा जीवा संखेज्ज० ।

ुष्ठ≈ष्ठ, कसायाणुवादेण—कोधादि० ४ याव भयदुगुं० ताव मूलोघं। उविरं ५ साधेद्ण भाणिदच्वं।

े ४८५. मदि० सुद०—तिरिक्खोघं। णविर मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसेसा०। सेसाणं बंधगा जीवा सिरेसा विसेसा०। विभंगे—सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा। णिरयायु-बंधगा जीवा असंखे०। देवायु-बंधगा जीवा असंखेऽज०। णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेऽज०। वेउव्विय० बंधगा जी० १० विसेसा०। तिरिक्खायु-बंधगा जी० असंखेऽज०। उच्चागो० बंधगा जीवा संखेऽजगु०। मणुसगदि-बंधगा जीवा सखेऽजगु०। पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेऽ गुणा। इत्थिवे० बंधगा जी० संखे० गुणा। जस० बंधगा जीवा विसेजजगु०। साद-हस्स-रदि-बंधगा जीवा विसेसा०। असाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेऽजगु०। अज्ज० बंधगा जीवा विसेसा०। णवंस० वंधगा जीवा विसे०। तिरिक्खगदि-बंधगा जी० विसे०। णीचा- १५ गोद० बंधगा जीवा विसे०। ओराहि० बंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्तबंधगा जीवा विसे०। सेसाणं बंधगा सिरेसा विसेसा०।

§४८३. अपगतवेदमें –क्रोध-संज्वलनके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं । मान-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । लोभ-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, यशःकीर्त्ति, उच्च गोत्र तथा ५ अन्तरायोंके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । सातावेदनीयके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं ।

§४८४. कषायानुवादसे-क्रोधादि ४ से लेकर भय, जुगुप्सापर्यन्त मूलके ओघवत् संख्या है। अागेकी प्रकृतियोंका श्रल्पबहुत्व योग्य रीतिसे निकाल लेना चाहिये।

\$४८५. मत्यज्ञान श्रुताज्ञानमें तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए । विशेष, मिध्यात्वके बन्धक जीव विशेषाधिक हैं । शेषके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं ।

विभंगाविधमें — मनुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। नरकगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देव
गितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचायुके
बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। उश्चगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव
संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें
हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक [जीव] संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रितके बंधक जीव विशेषाधिक
हैं। असाता, अरित, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। श्रयशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेष श्रिक
हैं। नीच गे।त्रके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव विशेष श्रिक
हैं। नीच गे।त्रके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेष श्रिक

§४८६. आभि० सुद० ओधि०—सन्वत्थोवा आहारस० बंधगा जीवा। मणु-सायु-बंधगा जीवा संखेज्जगु०। देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज०। देवगदिवेउव्वि० बंधगा जीवा असंखेज्ज०। हस्स-रदि-बंधगा जी० असं० गुणा। जस० बंधगा जीवा विसेसा०। साद-बंधगा जीवा विसे०। असाद-अरदि-सोग-अज्जस० बंधगा जीवा ५ संखेज्जगुणा। मणुसगदि-ओरालि० बंधगा जीवा विसेसा०। अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा०। पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा०। णिद्दापचला-बंधगा जीवा विसेसा०। तेजाक० बंधगा जीवा विसेसा०। भयदु० बंधगा जीवा विसे०। पुरिसवे० बंधगा जीवा विसे०। कोधसंज० बंधगा जीवा विसेसाहिया। भाणसं० बंधगा जीवा विसेसा०। प्रायासं० बंधगा जीवा विसे०। लोभसं० बंधगा जीवा विसे०। पंचणा० १० चदुदंस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसे०।

्रिट्७. मणप्जव०—सन्त्रत्थोवा आहार० बंधगा जीवा। देवायु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। हस्स-रिद-बंधगा जीवा संखेजगु०। जस० बंधगा जीवा विसे०। सादबंधगा जीवा विसे०। असाद-अरिद-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। णिद्दा-पचला-बंधगा जीवा विसे०। देवगदि-वेउन्विय० तेजाक० बंधगा जीवा १५ विसे०। पुरिसवे० बंधगा जीवा विसे०। कोधसंज० बंधगा जीवा विसे०। माणसं०

हैं। मिथ्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

४८६. त्राभिनिबोधिक-श्रुत-त्र्यविध-ज्ञानमं — आहारक शरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। यशस्कीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साता वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। असाता, अरित, शोक अयशःकीर्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगित, श्रौदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तेजस, कार्माण के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मग-जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मागसंज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। भागसंज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

<sup>§</sup>४८७. मनःपर्ययज्ञानमें সाहारकशरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक हैं । देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । दारा रतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । यशःकीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । यशःकीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । स्राता, अरति, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । निद्रा, प्रचलाके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । देवगित, वैक्रियिक तैजस कामीण शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं । क्रोध-

१०

बंधगा जीवा विसे०। मायासं० बंधगा जीवा विसे०। लोभसं० बंधगा जीवा विसेसा०। पंचणा० चढुदंस० उच्चागो० पंचंत० बंधगा जीवा विसे०।

§४८८. एवं संजद-सामाइ० छेदो० । णवरि याव मायासंजलणं ताव मणपज्जव-भंगो । उवरि सेसाणं बंधगा सिस्सा विसेसाहिया ।

§४८९, परिहारे—सव्वत्थावा देवायुबंधगा जीवा । आहार० बंधगा जीवा ५ संखेज्ज० । साद-हस्स-रदि-जसगि० सरिसा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं सरिसा विसेसा० ।

§४९०. संजदासंजदा—सव्वत्थोवा देवायु-बंधगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। सेसाणं बंधगा जीवा सग्सा विसेसाहिया।

§४९१. असंजदेसु— तिरिक्खोघं । णवरि थीणगिद्धि ३ अणंताणुवंधि ४ वंधगा जीवा विसेसा० । सेसाणं वंधगा जीवा सरिसा विसेसा० ।

§४९२. चक्खुदंसणी-तस-पज्जत्तमंगो । अचक्खुदंसणी-ओघं । ओघिदंसणी-ओघिणाणिमंगो ।

§४९३. तिण्णि लेस्सा-असंजदभंगो । तेउलेस्सि०—सव्वत्थोवा आहार० १५

संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मानसंज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक है। माया-संज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। लोभसंज्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ५ ज्ञाना-वरण, ४ दर्शनावरण, उच्चगोत्र, ५ श्रन्तरायके बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

§४८८. संयम, सामायिक छेदोपस्थापना संयममें इसी प्रकार हैं। विशेष, मायासंज्वलनपर्यन्त मनःपर्ययके समान भंग है। आगेकी शेष प्रकृतियोंके बंधक जीवोंमें सदृश रूपसे विशेषाधिकता है।

§४८९. परिहारविशुद्धि संयमभें—देवायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। आहारकशरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्तिमें सदृश रूपसे संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, श्रयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। शेप प्रकृतिके बंधक सदृश रूप विशेषाधिक हैं।

§४९० संयतासंयतोंमें—देवायुके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। श्रासाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव सदश रूपसे विशेषाधिक हैं।

§४९१. असंयतोंमें—तिर्यंचोंके ओघवत् जानना चाहिए। विशेष, स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानु-बंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके बंधक जीव सदृश रूपसे विशेषाधिक हैं।

§४९२. चज्जदर्शनवालोंमें—त्रसपर्याप्तकके समान भंग जानना चाहिए । श्रचज्जुदर्शनवालोंमें— श्रोघवत् जानना चाहिए । अवधिदर्शनवालोंमें—अवधिज्ञानके समान भंग हैं ।

§४९३. क्रुष्णादि तीन लेश्यावालोंमें—श्रमंयतोंके समान भंग हैं। तेजोलेश्यावालोंमें—

बंधगा जीवा। मणुसायु-वंधगा जीवा संखेज्ज०। देवायु-वंधगा जीवा असंखेज्जगु०। तिरिक्खायु-वंधगा [जीवा] असंखेज्ज०। देवगदि-वेउिव्वय० वंधगा संखेज्जगुणा। उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। पुरिसवे० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा। इत्थिवे० बंधगा [जीवा] संखेज्जगुणा 4 साद-हस्स-रदि-जस० वंधगा जीवा संखेज्जगु०। असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बधगा जीवा संखेज्जगुणा। णवंस० वंधगा जीवा संखेज्जगुणा। तिरिक्खगदि-वंधगा जीवा विसे०। णीचागो० वंधगा जीवा विसे०। ओरालि० वंधगा जीवा विसे०। मिच्छत्त-वंधगा जीवा विसे०। थीणगिद्धि ३ अणंताणुवंधि ४ वंधगा जीवा विसेसा० हिया। अपच्चक्खाणावर० ४ वंधगा जी० विसे०। पच्चक्खाणावर० ४ वं० जीवा १० विसे०। सेसाणं वंधगा सरिसा विसेसा०।

§४९४. पम्माए—आहार० थोवा । मणुसायु-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खायु-बंध० जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० । मणुसग०
बंधगा जीवा संखेज्जगु० । इत्थिवे० बं० जीवा संखेज्जगु० । णवंस० वंधगा जीवा
संखेज्जगु० । तिरिक्खगदि-बंधगा जी० विसे० । णीचागो० बं० जीवा विसे० ।
१५ ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । साद-हस्स-रदि-जस० बंधगा सिरसा असंखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सो०-अज्जस० बंध० सिरसा संखेज्जगुणा । देवगदि-वेउव्व०

श्राहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके वंधक [ जीव ] ऋसंख्यातगुणें हैं। देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक [ जीव ] संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीचगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। ऋगदात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्यानगृद्धि ३, अनन्तानुवंधी ४ के वंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव समानरूपसे विशेषाधिक हैं।

§ ४९४. पद्मलेश्यामें — आहारक शरीरके बंघक जीव स्तोक हैं। मनुष्यायुके बंघक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंघक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके बंघक जीव विशेषाधिक हैं। मनुष्यगतिके बंघक जीव संख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचगितके बंघक जीव विशेषाधिक हैं। नीचगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीचगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साता वेदनीय, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधक जीव समान रूपसे असंख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव समान रूपसे संख्यातगुणें हैं। देवगित, वैक्रियिक शरीरके बंधक

बंघगा जीवा विसे० । उच्चागो० बंघ० जी० विसे० । पुरिस० बंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसे० । उवरि तेउभंगो ।

\$४९५. सुकाए—सन्बत्थोवा आहारस० बंधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा ं संखेज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेउव्वि० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । इत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । णवंस० बंधगा जीवा संखेज्जगु० । ५ णीचागो० वंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त-बंधगा जीवा विसे० । थीणगिद्धि ३ बं०, अणंताणुवं० ४ बंधगा विसे० । हस्स-रदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० बंधगा जीवा विसे० । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि-[सोग] अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । उच्चागो० बंधगा जीवा विसेसा० । पुरिस० बंध० जीवा विसेसा० । मणुसग० ओरालि० बंधगा जी० विसे० । अपच्चक्खाणा० ४ बंध० जीवा विसेसा० । १० पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । उविर ओधभंगो ।

§४९६. भवसिद्धि-मूलोघं। अञ्भवसिद्धि-मदिभंगो। णवरि मिच्छत्त-सोलस-कसा० एकत्थ भाणिद्वा।

§४९७. सम्मादिद्वि –ओधिभंगो । खइ्ग-सम्मा० – सव्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा ।

जीव विशेषाधिक हैं। उच्चगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। पुरुपवेदके वंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिथ्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। आगेकी प्रकृतियोंमें तेजोलेश्याके समान भंग हैं।

§४५५. शुक्ललेश्यामें—श्राहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। स्वीवेदके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। नीचगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मिश्र्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रकके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। हास्य, रितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। यशःकीर्त्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। साताके क्रंध्रक जीव विशेषाधिक हैं। श्रासाता, अरित, [शोक] श्रायशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। उच्चगोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मुख्यगित, श्रीदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। मुख्यगित, श्रीदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अगनेकी प्रकृतियोंमें—ओघवत भंग जानना चाहिए।

§४९६. भव्यसिद्धिकोंमें—मूल ओघवत् जानना चाहिए । श्रभव्यसिद्धिकोंमें—मत्यज्ञानवत् भंग जानना चाहिए। विशेष, मिथ्यात्व श्रौर सोलह कषायके बंधकोंका भंग एक साथ लगाना चाहिये।

[ विशेष-यहां मिश्यात्वके साथ १६ कषायका सदा बंध होता है। इस कारण उनका प्रथक् भंग नहीं कहा है।]

§४९७. सम्यग्दृष्टियोंमें—अविध्नानके समान भंग जानना चाहिए । श्लायिकसम्यक्त्व-में—श्राहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं । देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं । देवायु-बंध० जी० संखेज्ज० । मणुसायु-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेउव्वि० बंधगा जीवा विसे० । उवरि ओघिभंगो ।

§४९८. वेदगे—सन्वत्थोवा आहार० बं० जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा संखे-ज्जगु० । देवायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवगदि-वेउन्वि० बंधगा जीवा असंखे-५ ज्जगु० । साद-हस्स-रदि०-जस० बंधगा जी० असंखे० गु० । असाद-अरदि-सो० अज्जस० बंधगा जीवा संखेजजगु० । मणुसग० ओरालि० बंधगा जीवा विसे० । अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसे० । पच्चक्खाणा० ४ बंध० जीवा विसे० । सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसे० ।

§४९९. उवसम-सं०-सव्वत्थोवा आहार० बंधगा जीवा । देवगदि-वेउव्विय-१० बंधगा जी० असंखेज्जगु० । उर्वार ओधिमंगो ।

§५००. सासणे—सञ्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा। देवायु-बंधगा जीवा असंखे-ज्जगु०। देवगदि-वेउव्वि० बंधगा जी० असंखे० गुणा। तिरिक्खायु-बंधगा जी० असंखे० गुणा। मणुसगदि-बंधगा जी० संखेज्जगुणा। पुरिसवे० बंधगा जीवा संखे० गुणा। साद-हस्स-रदि-जस० बंध० जीवा विसे०। इत्थिवे० बंधगा जी० संखेज्ज-१५ गुणा। असाद-अरदि-सो० अज्ज० बं० जीवा विसेसा०। अथवा असाद-अरदि-सो० अज्ज० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। इत्थिवे० बंधगा जीवा विसेसा०। तिरिक्खगदि०

मनुष्यायुके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेष अधिक हैं। आगे अवाधज्ञानके समान भंग है।

§४९८. वेदकसम्यक्त्वमें — आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगति, बैक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यशकीर्तिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, अयशकी त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगित, श्लोदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अप्रत्याख्यानावरण ४के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं। प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक हैं।

§४९९. उपशमसम्यक्त्त्रमें—आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। आगेकी प्रकृतियोंमें अविधज्ञानका भंग है।

§५००. सासादनसम्यक्त्वमें—मनुष्य युके बंधक जीव सर्वस्तोक हैं। देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवगति, वेिकियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता, हास्य, रित, यश कीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। असाता, अरित, शोक, श्रयशःकीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। अथवा असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। तिर्यंचगितके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। नीच गोत्रके बंधक जीव

बंधगा जी० विसे०। णीचागो० बंधगा जी० विसे०। ओरालि० बंधगा जी० विसे०। सेसाणं पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसा०।

§५०१. सम्भामिच्छ०-सन्वत्थावा देवगदि-बंधगा जीवा, वेउन्वि० बंधगा जीवा। साद-हस्सरदि-जस० बंधगा जीवा असंखे० गुणा । असाद-अर्राद-सो० अज्ज० बंधगा जी० संखेज्जगु०। मणुसग० ओरालि० बंधगा जी० विसे०। सेसाणं पगदीणं ५ बंधगा जीवा सिरसा विसे०। मिच्छादिष्टि अन्भवसिद्धिभंगा।

§५०२. सण्णीसु—सन्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा। मणुसायु-बंधगा जी० असंखे० गुणा। णिरयायु-बं० जीवा असंखे० गुणा। देवायु-बंधगा जिवा ] असंखे० गुणा। णिरयगदि-बंधगा जी० संखेज्जगुणा। तिरिक्खायुबंधगा जी० असंखे० गुणा। देवगदि-बंधगा जी० संखेज्जगु०। वेजिव्व० बंधगा जी० विसे०। उच्चागो० १० बंधगा जी० संखेज्जगु०। मणुसग० बंधगा जी० संखेज्जगु०। पुरिस० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। इत्थिवे० बंधगा जी० संखेज्जगु०। जस० बंधगा जी० संखे० गु०। हस्स-रदि-बंधगा जी० विसे०। साद-बंधगा जीवा विसेसा०। उवरि मणजोगिभंगो। असण्णी-मिच्छादिहि-भंगो।

६५०३. आहारा-ओघभंगो । अणाहारा-कम्मइगभंगो । एवं परत्थाण-जीव-अप्पाबहुगं समत्तं ।

84

विशेषाधिक हैं। औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेप प्रकृतियोंके बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

§'५०१. सम्यग्मिश्यात्यमें—देवगतिके बंधक जीव सबस्तोक हैं। वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव भी इसी प्रकार हैं। साता वेदनीय, हास्य, रित, यशःकोर्त्तिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। श्रासाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगित, औदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। शेष प्रकृतियों के बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं। भेष प्रकृतियों के बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं। भेष प्रकृतियों के बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं। भेष प्रकृतियों के बंधक जीव समान रूपसे विशेषाधिक हैं।

§५०२. संज्ञीमें—श्राहारक शरीरके बंधक जीव रुर्व स्तोक हैं। मनुष्यायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें हैं। देवायुके वंधक जिव असंख्यातगुणें हैं। नरकगितके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। तिर्यंचायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। देवगितके वंधक जीव संख्यातगुणें हैं। वैकियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। उच्च गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। मनुष्यगितके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। सात्य जीव संख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हैं। साता वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक हैं। श्रागेकी शेष प्रकृतियोंमें मनोयोगीके समान भंग हैं। श्रसंज्ञीमें—मिध्याद्ध हो समान भंग हैं।

§५०३. आहारकमें—श्रोघके समान भंग हैं। श्रनाह रकोंमें-कार्माण काययोगीके समान भंग हैं। इस प्रकार परस्थान जीव अल्प बहुत्व समाप्त हुआ।

# [ श्रद्धा-श्रपा-बहुगपरूवणा ]

१५०४. अद्धा-अप्पाबहुगं दुविहं। सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं चेव, परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं चेव। सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं पगदं। दुविहो णिट्देसो ओघेण आदेसेण य।

६५०५. तत्थ ओघेण-एत्तो परियत्तमाणियाणं अद्धाणं जहण्णुक्यस्सपदेण एक्कदो ५ काद्ण चोद्दसण्णं जीवसमासाणं ओघियअप्पाबहुगं वत्तइस्सामो ।

ूष्ट्रिक् चोह्रस्तर्णं जीवसमासाणं—सादासादं दोण्णं पगदीणं जहण्णियाओ बंध-गद्धाओ सिरसाओ थोवाओ । सुहुम-अपन्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्य उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । वादर-एइंदिय-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा

#### [ अद्धा अल्प बहुत्व ]

ुं५०४. द्यद्धा-अल्पबहुत्वका ऋर्थ है कालसम्बन्धो हीनाधिकपना । यहाँ स्वस्थान-अद्धा-ऋल्प-बहुत्व तथा परस्थान-द्यद्धा-अल्प-बहुत्व से अद्धा-अल्प-बहुत्व दो प्रकारका है । स्वस्थान-अद्धा-अल्प-बहुत्व प्रकृत है । उसका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारसे निर्देश करते हैं ।

§५०५. ओघसे यहाँ से आगे चौदह 'जीवसमासोंमें ओघसम्बन्धी श्राल्प-बहुत्वका परिवर्तमान प्रकृतियोंके कालको जघन्य और उत्कृष्ट पदके द्वारा एक-एक करके, वर्णन करेंगे।

§५०६. चौदह जीव समासोंमें साता-श्रसाता इन दोनों प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है।

[ विशेष-सूत्तम एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय, इन सातोंमेंसे प्रत्येकके पर्याप्त-ऋपर्याप्त भेद करने पर चौदह जीव-समास होते हैं। यहाँ वेदनीय २, वेद ३, हास्यादि ४, गति ४, जाति ५, शरीर २, संस्थान ६, संहनन ६, श्रानुपूर्वी ४, विहायोगित, त्रसस्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगल, अंगोपांग २, गोत्र २ ये परिवर्तमान प्रकृतियां जघन्य उत्कृष्ट कालके भेदसे चौदह जीवसमासोंमें वर्णित की गई हैं। ]

सूच्म-श्रपयीप्तकमें साताके बंधकका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है। बादर एकेन्द्रिय श्रपयीप्तकमें साताके बंधकका उत्क्रष्ट काल संख्यात-

<sup>(</sup>१) "अत्यि चोद्दस जीवसमासा । के ते ? एइंदिबा दुविहा बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता, अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । सीइन्दिया दुविहा पज्जत्ता । सीइन्दिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । पंचिंदिया दुविहा सिण्णणो असिण्णणो । सिल्णणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । असिण्णणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि । ऐदे चोद्दस जीवसमासा, अदीदजीवसमासा वि अतिष ।" -ध० टी० भा० २ पृ० ४१५, ४१६ ।

संखेज्जगुणा । सुहुम-पज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । बादर-एइंदिय-पज्जत्तस्स सो चेव मंगो । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा तिसेसाहिया । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्ज- १ गुणा । तेइंदिय अपज्जत्तस्स असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । एवं यज्जत्तेमु वि सादासादाणं णेदव्वं । पंचिदिय-असण्ण-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पंचिदिय-असण्णिस्स यज्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा ।

४५०७. चोद्दसण्णं जीवसमासाणं तिण्णि वेदाणं जदण्णिया वंधगद्धा सिरसा थोवा । सुहुम-अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स १५ उक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । णवुंसकवेदस्स उक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा ।

गुणा है। असाताके बंधकका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है। सूद्रम पर्याप्तकमें साताके बंधकका उत्क्रुष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्क्रुष्ट काल संख्यातगुणा है। बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकमें सूक्ष्म अपर्याप्तकके समान भंग है।

दोइन्द्रिय अपयीप्तकमें—साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रिय ऋप-र्याप्तकमें-साताके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमें साताके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें, ऋसाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें, असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। चौइन्द्रिय श्रपर्याप्तकमें, ऋसाताके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइंद्रियोंके पर्याप्तकोंमें, साता, असाताके बंधकका काल पूर्ववत् जानना चाहिए।

पंचिन्त्रिय-असंज्ञी-अपर्याप्तकमें—साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। श्रसाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय-संज्ञी-अपर्याप्तकमें—साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय असंज्ञी-पर्याप्तकमें साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय-संज्ञी पर्याप्तकमें—साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

§५०७. चौदह जीव-समासोंमें—तीन वेदोंके बंधकोंका जघन्य बंधकाल समान रूपसे स्तोक है। सूद्तम-श्रपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्वीवेदके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। बादर-अपर्याप्तक-

बादर-अपज्जत्तस्स तं चेव भाणिद्व्वं । सुहुम-बादर-पज्जत्ताणं च तं चेव भंगो । वेइंदिय अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदिय अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स इिश्ववेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स इिश्ववेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स इिश्ववेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । बेइंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकवेदस्स उक्कि हिसया बंधगद्धा संखे० गुणा । तेइंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकवेदस्स उक्क० बंधगद्धा विसेसा० । चदुरिंदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकवेदस्स उक्क० बंधगद्धा विसेसा० । एवं पज्जत्तगेसु वि तिण्णं वेदाणं णेद्व्वं । पंचिदिय-असण्णि-अपज्जत्तस्स पुरिस-१० वेदस्स उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इिश्ववेदस्स उक्किस्सया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । णवुंसकवेदस्स उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पंचिदिय-सिण्ण-अपज्जत्तस्स तं चेव भाणि-द्व्वं । पंचिदिय-असण्ण-पज्जत्तस्स तं चेव भाणि-द्व्वं । पंचिदिय-असण्ण-पज्जत्तस्स तं चेव भाणि-

§५०८. हस्स रदि-अरदि-सागाणं सादासाद-भंगो।

६५०९, चदुण्णं गदीणं बंघगद्धाओ जहण्णियाओ सिरसाओ थोवाओ । १५ सुहुम-अपज्जत्त-मणुसगदि-उक्कस्सिया बंघगद्धा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि-उक्क-स्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । बादर वेदणीयभंगो । एवं याव सण्णि-असण्णि-

एकेन्द्रियमें—उपरोक्त ही भंग है। सूच्म पर्याप्तक तथा वादर पर्याप्तकमें—यही भंग जानना चाहिए। दोइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। चौइन्द्रिय-अपर्याप्तकमें—पुरुषवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—स्नोवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रिय-अपर्याप्तकमें स्नोवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। चौइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—स्नोवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—नपुसंकवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। दोइन्द्रिय अपर्याप्तकमें—नपुसंकवेदके वंधकका उत्कृष्टकाल विशेषाधिक है। इसी प्रकार दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तीन वेदोंका काल जानना चाहिए।

पंचेन्द्रिय-असंझी-अपर्याप्तकमें-पुरुषवेदके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्नी-वेदके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। नपुंसकत्रदके बंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय-संझी-श्रपर्याप्तकमें पूर्वोक्त भंग जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय-असंझी-पर्याप्तकमें भी ऐसा ही जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय-संझी-पर्याप्तकमें भी पूर्वोक्त भंग जानना चाहिए।

§५०८. चौदह जीव-समासोंमें—हास्य-रित, अरित-शोकके बंधकोंका उत्कृष्ट तथा जघन्यकाल साता तथा श्रमाता वेदनीयके समान जानना चाहिए।

९५०९. चौदह जीव-समासोंमं—चारों गितिके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक हैं। सूद्म अपर्याप्तकमें—्मनुष्यगितके बंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। तिर्यंचगितके बंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। बादर-श्रपर्याप्तकमें—वेदनीयके समान भंग है। इसी प्रकार संझी, अपज्जत्तम ति वेदणीयमंगो । पंचिदिय-असण्णि-अपज्जत्तस्स देवगदि-उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । मणुसगदि-उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि-उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्ज-गुणा । एवं पंचिदिय-सिण्ण-पञ्जत्तस्स । पंचण्णं जादीणं जहिण्ण्याओ बंधगद्धाओ सिरिसाओ थोवाओ । सुहुम-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। चदुरिदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। चदुरिदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। वेइंदिय-प्रजत्ताणं च एवं चेव भंगो। बेइंदिय-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। तेइंदियस्स-अपज्जत्तस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेजजगुणा। तेइंदियम्स-अपज्जत्तस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसाहिया। चदुरिदिय- १० अपज्जत्तस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । एवं सेसाणं जादीणं। एवं पज्जत्ताणं च णेदव्वं। पंचिदियं-सिण्ण-असिण्ण-अपज्जत्ता सुहुम-अपज्जत्तभंगो। पंचिदिय-असिण्ण-पज्जत्तस्स—चदुरिं० उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। तेइंदियस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदियस्स विस्तिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदियस्स

असंज्ञी अपर्याप्तक पर्यन्त वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय-असंज्ञी अपर्याप्तकमें— देवगतिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। मनुष्यगितके वंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। तियँचगितके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। नरकगितके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें--इसी प्रकार जानना चाहिए।

पंचर्जातियोंके बंधकोंका जघन्य काल समानरूपसे स्तोक है। सूद्म-अपर्याप्तकमें— पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। चौइंद्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रियके बंधकका उत्कृष्टकाल संख्यातगुणा है। दोइंद्रियके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। एकेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। बादर अपर्याप्तकमें इसी प्रकार भंग है। सूद्म-बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

दोइंद्रिय-श्रपर्याप्तकमें — पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। श्रीन्द्रिय अपर्याप्तकमें — पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। चौइंद्रिय-अपर्याप्तकमें — पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। चौइंद्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, दोइंद्रिय जाति, एकेन्द्रिय जातिके बंधकोंका काल इसी प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकारका वर्णन दोइंद्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय-पर्याप्तक, चौइंद्रिय-पर्याप्तकमें जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय संज्ञी-असंज्ञी-श्रपर्याप्तकमें सूच्म-अपर्याप्तकके समान भंग जानना चाहिए।

पंचेन्द्रिय-असंज्ञी पर्याप्तकमें—चौइंद्रियके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। त्रीन्द्रिय-के बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगणा है। दोइंदिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यात- उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। पंचिदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एवं सिण्ण-पज्जत्ता। दोण्णं सरीराणं जहिण्णगाओ बंधगद्धाओ सिरसाओ थोवाओ। सुहुम-अपज्जत्तस्स ओरालियसरीरस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एवं याव पंचिदिय-असिण्ण-[अ] पञ्जत्तगत्ति । तेसिं चेव पज्जत्तेसु ओरालियसरीरस्स ' उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। वेउव्वियसरीरस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एवं पंचिदिय-सिण्ण-पज्जत्त्तयस्स । छस्तंठाणं छस्संघडणं चदु-आणुपृव्वि-दो-विहायगदि-तसथावरादि० ४ थिरादिछयुगलं सादासादाणं भंगो याव पंचिदिय-असिण्ण-पज्जत्तात्ति। णविर पंचिदिय-असिण्ण-पज्जत्तस्स थावर० उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एवं पंचिदिय-असिण्ण-पज्जत्तस्स । एवं वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधारणं कादव्वं। दो-अंगो-वंगाणं सरीर-भंगो। दो-गोदं वेदणीय-भंगो।

§५१०. आदेसेण-णेरइएसु दोण्णं जीवसमासाणं दोण्णं पगदीणं जहण्णियाओ वंधगद्धाओ सरिसाओ थोवा । अपज्जत्तयस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्ज-

गुणा है। एकेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकमें—इसी प्रकार भंग है।

दोनों शरीरों—वैक्रियिक श्रौदारिक शरीरके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है। सूच्म-अपर्याप्तकमें—औदारिक शरीरके बंधकवा उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय असंज्ञी-सङ्घी अपर्याप्तक पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए। इनके ही पर्याप्तकोंमें अर्थान् पंचेन्द्रिय असंज्ञी-संज्ञी-पर्याप्तक पर्यन्त औदारिक शरीरके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। वेक्रियक शरीरके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

६ संस्थान, ६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, त्रस, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगलों के विपयमें पंचेन्द्रिय असंझी-संझी-पर्याप्तक पर्यन्त साता, असाताके समान जानना चाहिए। विशेष, पंचेन्द्रिय-असंझी-पर्याप्तकमें स्थावर प्रकृतिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। त्रसके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय-संझी-पर्याप्तकमें भी जानना चाहिए। बादर-सूक्ष्म-पर्याप्त-प्रत्येक-साधारणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार स्थावर तथा त्रसके बंधकों का उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा कहा है, उसी प्रकार यहां भी बादर, सूक्ष्मादिके बंधकों में जानना चाहिए। दो अंगोपांग अर्थात् औदारिक वैकियिक अंगोपांगके बंधकों में शरीरके समान भंग जानना चाहिए अर्थात् औदारिक, वैकियिक शरीरके बंधकों समान इनके भंग हैं। नीच, उच्च गोत्रके बंधकों में वेदनीयके सहश भंग है।

§५१०. श्रादेशसे—नारिकयोंमें पर्याप्तक, अपर्याप्तक रूप दो जीव समासोंमें साता-श्रसाता इन दो प्रकृतियोंका जघन्य बंधकाल समान रूपसे स्तोक है। अपर्याप्तक नारकीमें साताके बंधकका

4

गुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पञ्जत्तस्स सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किसिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं तिण्णि-वेदाणं हस्स-रिद-अरिद-सोगाणं दोगिद-छस्संठाणं छस्संघडणं दो-आणुपुन्वि-दोविहायगिद-थिरादिछयुगलं दोगोदाणं च सादासादभंगो । एवं याव छिद्वित्ति । सत्तमाए एवं चेव । णविर दोगिद-दोआणुपुन्वि-दोगोदाणं च णित्थ अष्पावहुगं ।

्रे५११, तिश्किक[क्ख]गदि-णवुंसगवेद-मिदअण्णाणि-सुदअण्णाणि-असंजद-अचक्खु-दंसणि-भवसिद्धिय-अब्भवसिद्धिय-भिच्छादिद्धि-असिण्ण-आहारग ति ओघभंगो । णविर असण्णीसु बारस जीवसमासा ति भाणिद्व्यं ।

६५१२. पंचिंदिय-तिरिक्खेसु-चदुण्णं जीवसमासाणं कादव्वं। पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्तजोणिणीसु दोजीवसमासाणं भाणिदव्वं सिण्ण-असिण्णित्ति । पंचिंदिय-१० तिरिक्ख-अवज्जत्तगेसु दोजीवसमासा सिण्ण-असिण्णित्ति ।

§५१३. मणुसेसु-दो जीवसमासा । पज्जत्तजोणिणीसु एक्कं चेव । सादासादाणं

उत्कृष्ट काल सख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पर्याप्तक नारकी में—साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। तीन वेद, हास्य, रित, ऋरित, शोक, २ गित (मनुष्य-तियंचगित), ६ संस्थान, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, २ विहायोगित, स्थिरादि छह दुगल तथा दो गोत्रोंके वंधकों में साता, असाता वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए। यह क्रम प्रथम पृथ्वीसे छठवीं पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। सातवीं पृथ्वीमें—इसी प्रकार भंग है। विशेष, दो गित, २ आनुपूर्वी, २ गोत्रोंके बंधकों में अल्पबहुत्व नहीं है।

[ विशेष-इनमें संज्ञी पर्याप्तक तथा संज्ञी अपर्याप्तक ये दो जीवसमास नहीं होते हैं।]

र्ड्र ५१२. पंचेन्द्रय-तिर्यंचोंमें — संज्ञी, श्रसंज्ञी तथा इन दोनोंके पर्याप्तक, अपर्याप्तक भेदरूप चार जीवसमास हैं।

पंचेन्द्रिय-तिर्यंच पर्याप्तक तथा पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-योनिमितयोंमें—संज्ञी तथा असंज्ञी ये दो जीवसमास कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-अपर्याप्तकोंमें—संज्ञी तथा असंज्ञी ये दो जीव समास हैं।

§५१३. मनुष्योंमें—संज्ञी पर्याप्तक तथा संज्ञी-अपर्याप्तक ये दो जीव समास हैं।

िविशेष-मनुष्यों में असंज्ञीभेद् नहीं होता । लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य भी संज्ञी ही होते हैं । ]

जहण्णिया बंधगद्धा सिरसा थोवा । सादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एदेण कमेण भाणिदव्वं । एवं मणुस-अपज्जत्ता ।

§५१४. देवाणं-णिरयभंगो याव सहस्सार ति । णवरि भवणवासिय याव ईसाण ५ ति । दोण्णं जादीणं तसथावरादीणं दोण्णं जीवसमासाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । अपञ्जत्त-पंचिदिय-तसस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। एइंदिय-थावरस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा। तं चेव पज्जत्ते०। आणद याव उवितम-गेवज्ञात्ति णेरइयभंगो । णवरि मणुसगदि० २ धुवं कादच्वं । अणुद्दिसादि याव सवद्वत्ति—दोण्णं जीवसमासाणं दोवेदणीय-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिरादि-तिण्णियुगलं । णिरयभंगो। सेसाणं णित्थ अप्यावहुगं।

६५१५. एइंदिएसु-चदुण्णं जीवसमासाणं ओघभंगो । एवं बादर० दोण्ण० [ण्णं] जीवसमासाणं । सुहुम० दोण्णं जीवसमासाणं, बादर-पज्जत्त-अपज्जत्त-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्तगेसु पत्तेगं एगं जीवट्टाणं । एवं पुढिविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-

मनुष्य-पर्याप्तक तथा मनुष्यनीमें—एक पर्याप्तक रूप ही जीवसमास है। साता-असाता-के बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है। साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। इस क्रमसे अन्य प्रकृतियोंके बंधका क्रम जानना चाहिए।

अपर्याप्तक मनुष्योंमें-इसी प्रकार जानना चाहिए।

§५१४. देवगतिमें —सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त नारिकयों के समान भंग है। विशेष, भवनित्रक तथा सौधर्म ईशानमें त्रस-स्थावरादिके बंधकों का ज्ञान्यकाल दोनों जीवसमासों में समान रूपसे स्तोक हैं। अपर्याप्तक-पंचेन्द्रिय-त्रसका उत्कृष्ट बंधकाल संख्यातगुणा है। एकेन्द्रिय-स्थावरका उत्कृष्ट बंधकाल संख्यातगुणा है। पर्याप्त पंचेन्द्रिय त्रस तथा पर्याप्त एकेन्द्रिय-स्थावरके बंधकों के विषयमें अपर्याप्तकों के समान भंग है। आनतसे उपर्रम प्रवेयक पर्यन्त−नारिकयों के समान भंग है। विशेष यह है, कि यहां मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वाका ध्रुव भंग करना चाहिए। कारण वहां तियेष्यं गितिद्विकका बंध नहीं होता है। अनुदिशसं सर्वार्थसिद्धि-पर्यन्त-पर्याप्त अपर्याप्त रूप दोनों जीव समासों में —दो वेदनीय हास्य-रित, अरित-शोक, स्थिरादि तीन युगलके बंधकोंका नरकके समान भंग जानना चाहिए। शेप प्रकृतियों में अल्पबहुत्व नहीं है।

§५१५. एकेन्द्रियोंमें —सूद्तम, बादर तथा इनके पर्याप्तक तथा ऋपर्याप्तक रूप चार जीव-समास होते हैं, उनमें ओघवत् भंग है। इसी प्रकार बादरमें पर्याप्त, अपर्याप्त रूप दो जीव-समास हैं। सूद्तममें भी पूर्वोक्त पर्याप्त, अपर्याप्तमें दो जीव-समास हैं। बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त तथा सूद्तम पर्याप्त-अपर्याप्तमें प्रत्येक प्रत्येकका एक जीव समास है।

[ त्रिशेष-एकेन्द्रियोंमें बादर, सूच्म तथा इनके पर्याप्त अपर्याप्त इस प्रकार चार पृथक्-पृथक् जीवसमास होते हैं।]

पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक तथा निगोदियोंमें इसी प्रकार जानना

वाउकाइय-णिगोदाणं । णवरि तेउ-वाऊणं मणुसगदितियं णितथ । वणप्पदि-काइय-छण्णं जीवसमासाणं । वादर-वणप्पदि-पत्तेय० दोण्णं जीवसमासाणं । विकलिंदि० दोण्णं जीवसमासाणं । पञ्जत्तापञ्जत्ताणं एक्कं चेव जीवसमासा । पंचिदिएसु चदुण्णं जीवसमासाणं । पञ्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं । तसेसु-दस-जीवसमासाणं । पञ्जत्ते तोण्णं जीवसमासाणं । तसेसु-दस-जीवसमासाणं । पञ्जत्तापञ्जत्ताणं पंच जीवसमासाणं ।

§५१६. पंचमण० पंचविच० वेउव्विय० वेउव्वियमिस्सका० [ आहार ] आहारिमस्सका० कम्मइग० अवगद० कोधादि० ४ सुहुमसांपराय-सासणसम्माइदि-सम्मामिच्छाइदि-अणाहारगत्ति णित्थ अप्याबहुगं।

्र५१७. काजोगीसु–देउव्वियछक्कं वज्ज सेसाणं ओघभंगो कादव्वो । एवं .ओरालिय-काजोगि-ओरालियमिस्स-काजोगीसु । णवरि सत्तण्णं जीवसमासाणं त्ति १० भाणिदव्वं ।

ुं ५१८. इत्थिवेद-पुरिसवेदेसु-चदुण्णं जीवसमासात्ति भाणिदव्वं ।

चाहिए। विशेष, तेजकायिक, वायुकायिकमें मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी तथा मनुष्यायुका वंघ नहीं होता है। वनस्पतिकायिकमें साधारण तथा प्रत्येक ये दो भेद हैं। इनमेंसे प्रत्येक पर्याप्त तथा अपर्याप्त ये दो भेद हैं। बादरके पर्याप्त तथा अपर्याप्त ये दो भेद हैं। बादरके पर्याप्त तथा अपर्याप्त होर सूद्मके भी पर्याप्त तथा अपर्याप्त इस प्रकार वनस्पतिकायिकमें ६ जीव-समास हैं। बादर-वनस्पति प्रत्येकके पर्याप्तक, अपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं। विकले निद्रयके पर्याप्तक, अपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं। इनके पर्याप्तकों तथा अपर्याप्तकों एक एक जीव-समास हैं। पंचेन्द्रियों चार जीव-समास हैं। पर्याप्तकों में संज्ञी और असंज्ञी में दो जीव-समास हैं। अपर्याप्तकों में संज्ञी और असंज्ञी ये दो जीव-समास हैं।

त्रसोंमं—दस जीव समास हैं, पर्याप्तकोंमें पांच अर्थात् दोइंद्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइंद्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ये पांच हैं तथा श्रपर्याप्तकोंमें भी पांच जीव समास हैं। इस ंप्रकार दोनों मिछकर दस जीव समास होते हैं।

प्रिश्वः ५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, धेंक्रियिक, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, [ आहारक ] आहा-रकमिश्रकाययोगी, कार्माणकाययोगी, अपगतवेद, क्रोधादि ४ कपाय, सूच्मसांपराय, सासादन-सम्यक्त्वी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अनाहारकपर्यन्त श्रल्पबहुत्व नहीं है।

§५१७. काययोगियोंमें—वैिकियिकपट्कको छोड़कर शेप प्रकृतियोंका ओघवत् भंग करना चाहिए। त्रौदारिककाययोगी, औदारिकिमिश्रकाययोगीमें—इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहां सात जीव-समास करना चाहिए। अर्थात् पर्याप्तकोंके सूत्त्म-बादर-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, खौइन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ये सात भेद हैं तथा अपर्याप्तकोंके भी ये सात जीव-समास हैं।

ुं५१८. स्त्रीवेदियों, पुरुषवेदियोंमें—पर्याप्त, अपर्याप्त भेद युक्त संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय ये चार जीव-समास कहना चाहिए । ४५१९. विभंगे वेउच्चिय-छक्कं तिणिजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साधारणाणं णत्थि अप्याबहुगं । सेसाणं देवभंगो ।

र्धर०. आभि० सुद० ओधिणाणीसु—दोण्णं जीवसमासाणं दोवेदणीय-चदु-णो-कसाय-थिरादि-तिण्णि-युगलाणं ओघं। सेसाणं णित्थ 'अप्पाबहुगं। एवं ओघिदं० ५ सम्मादिही-खइग-सम्मादिही-वेदग-सम्मादिही-उवसम-सम्मादिही ति । मणपज्जव-णाणि ओधिभंगो। णवरि एक्कं जीवहाणं।

४५२१, एवं संजद-सामाइय-छेदोवटावणं परिहार-संजदासंजद० । चक्खु-दंसणी विण्णि जीवसमासाणि ।

१५२२. तिण्णिलेस्सि॰ वेउव्वियछक्कं पंचजादि-तसथावरादि ४ णित्थ १० अप्पाबहुगं। सेसाणं णिरय-भंगो। तेउलेस्सि॰-देवगदि॰ ४ वज्ज सेसाणं देवोघभंगो। एवं पम्भाए। णवि सहस्सार-भंगो। सुक्काए-आणद-भंगो।

४२२. सण्णिस्स दोण्णं जीवसमासाणं ओघं।
 एवं सत्थाणं अद्धा अप्याबहुगं समर्त्तं। एवं पत्तेगेण णीदं।

१५१९ विभंगाविधमें—ैकियिकषट्क, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्तक-साधारणके बंधकोंमें अल्पवहृत्य नहीं है। शेष प्रकृतियोंके विषयमें देवगतिके समान भंग हैं।

५५२० आभिनिवोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानियोंमें—पर्याप्तक, अपर्याप्तकरूप दो जीव-समास हैं। इनमें दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिरादि तीन युगलके बंधकोंमें ओषवत जानना चाईए। शेप प्रकृतियोंमें अल्पबहुत्व नहीं हैं।

अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपश्रमसम्यग्दृष्टिमें—इसी प्रकार जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानीमें—अवधिज्ञानक समान भंग है। विशेष, यहाँ संज्ञी पर्याप्तक रूप एक ही जीव-स्थान है।

§ट२१. संयमी, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारिवशुद्धि, संयतासंयतोंमें—मनःपर्ययज्ञानकेृ, समान एक जीव-स्थान हें । चज्जदर्शनीमें—चौइंद्रिय पर्याप्तक तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तक संज्ञी एवं पंचेन्द्रिय पर्याप्तक ऋसंज्ञीमें तीन जीव-समास हैं।

§५२२. कृष्ण-नील-कापोत-लेश्याओंमें—वैकियिकण्ट्क, ५ जाति, त्रस-स्थावरादि ४के बंधकोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । शेष प्रकृतियोंमें नरकगति के समान भंग हैं ।

तेजोलेश्यामें—देवगित ४ को छोड़कर शेष प्रकृतियोंके विषयमें देवोंके ओघवत् भंग है। पद्मलेश्यामें—इसी प्रकार भंग है। विशेष यह है कि यहाँ सहस्रार स्वर्गके समान भंग है। शुक्ललेश्यामें—आनत स्वर्गके समान भंग है।

§५२३. संज्ञीमें — पर्याप्तक, ऋपर्याप्तक ये दो जीव-समास हैं । उनमें ओघवत् जानना चाहिए । इस प्रकार स्वस्थान अद्धा-अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रत्येक रूपसे वर्णन किया।

## [ परत्थाण-श्रद्धा-श्रप्पाबहुगपरूवणा ]

§५२४. एत्तो परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगेण पगदं । एत्तो परियत्तमाणियाणं अद्धाणं जहण्णुक्कस्सेण पदेण एक्कदो कादूण ओघियं परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं वत्तइस्सामो ।

§५२५. आयुगवज्जाणं सत्तारस पगदीणं जहण्णियाओ वंधगद्धाओ सिरसाओ थोवाओ। चढुण्णं आयुगाणं जहण्णिया बंधगद्धा सिरसा संखेज्जगुणा। उक्क- ५ स्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा। देवगाँदउक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा। उच्चागोदस्स उक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा। मणुसग० उक्किस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा। पुरिसवेदस्य उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेजजगुणा। इत्थिनवंदस्स उक्कि० बंधगद्धा संखेजजगुणा। साद।वे० हस्सर्राद-जसिगत्तिस्स उक्किस्सि० बंधगद्धा संखेजजगुणा। तिरिक्खगदि-उक्किस्सि० बंधगद्धा संखेजजगुणा। णिरंयग० १० उक्किस्स० बंधगद्धा संखे० गुणा। असाद-अराद-सोग-अज्जसिगत्ति० उक्किस्स० बंधगद्धा विसेसा०। णवंसगवेदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा विसेसा०। णीचागोदस्स उक्किस्स्स्या बंधगद्धा विसेसा०। णीचागोदस्स उक्किस्स्या बंधगद्धा विसेसा०।

#### [ परस्थान-अद्धा-अल्पबहुत्व ]

९५२४. श्रब परस्थान-श्रद्धा श्रल्पबहुत्व प्रकृत है। यहांसे परिवर्तमान प्रकृतियोंके कालको जघन्य तथा उत्कृष्ट पद ह्यारा पृथक्-पृथक् करके ओघसम्बन्धः परस्थान-श्रद्धा-श्रल्पबहुत्व कहेंगे।

[ विशेष—यहां परिवर्तमान प्रकृतियोंका परस्थानमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थानों द्वारा ऋलप-बहुत्वका प्रतिपादन करते हैं। यहां ४ गति, ३ वेद, २ गोत्र, २ वेदनीय, ४ श्रायु, हास्यरितयुगल क्ता यशःकीर्तियुगल इन २१ प्रकृतियोंका श्रोघ तथा श्रादेशसे जघन्य, उत्कृष्ट कालका वर्णन किया गया है।

\$५२५ श्रायुको होइकर (पूर्वोक्त ) सदह प्रकृतियोंके वंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे अलप है । ४ आयुके वंधकोंका जघन्य काल सहरा रूपसे संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । देवगतिके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । प्रत्यवेदके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । स्त्रीवेदके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रियंचगतिके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । त्रियंचगतिके वंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, श्ररति, शोक, अयशःकीर्तिके वंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके वंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नपुंसकवेदके वंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । नीच गोत्रके वंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है ।

§५२६. एवं ओघभंगो तिरिक्खा—पंचिंदिय-तिरिक्ख, पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्त, पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिणीसु-मणुस० ३ पंचिंदिय-तस० २ इत्थि० पुरिस० णवुंस० मदिअण्णाणि० सुदअण्णाणि० असंजद० चक्खुदं० अचक्खुदं० भवसिद्धि० अञ्भवसिद्धि० मिच्छादि० सण्णि-असण्णि-आहारगत्ति ।

५ ६५२७. आदेसेण—णेरइएसु-आयुगवज्जाणं १ण्णारसण्णं पगदीणं जहण्णियाओं बंधगद्धाओं सरिसाओं थोवाओं । दोण्णं आयुगाणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा संखे-जजगुणा । उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । उच्चागोदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पुरिसवेदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । पुरिसवेदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । साद-१० हस्स-रिद-जस० उक्किस्स० बंधगद्धा विसेसा० । णवुंसगवेदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा संखे० गुणा । असाद-अरिद-सोग-अज्जस० उक्किस्स० बंधगद्धा विसेसा० । तिरिक्खगदि-उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । णीचागोदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । विसेसा० । एवं छसु पुढवीसु० । सत्तमाए आयुग-वज्जाणं एक्कारसण्णं पगदीणं जह-णियाओं बंधगद्दाओं तरिसाओं थोवाओं । तिरिक्खायु-जहण्णिया बंधगद्दा संखेज्ज-

ु५२६. तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें, मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक, त्रस-पर्याप्तक, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयम, चचुदर्शन, अचचुदर्शन, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, श्राहारक पर्यंन्त श्रोघवत् भंग जानना चाहिए।

ुपर्७. श्रादेशसे, नारिकयोंमें—श्रायुको छोड़कर १५ प्रकृतियों के बंधकोंका समान रूपसे स्तोक है।

[ विशेष-यहां पूर्वोक्त २१ प्रकृतियोंमेंसे चार आयु तथा नरकगति, देवगतिको घटानेसे शेष १५ प्रकृति रहती हैं। नरक गति, देवगतिका बंध नारिकयोंके नहीं पाया जाता है। (गो॰क॰गा॰ १०५)]

मनुष्यायु, तिर्यंचायुके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट बंधकोंका काल संख्यातगुणा है। उच्चगोत्रके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। मनुष्यगितिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। प्रावेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। प्रावेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। साता, हास्य, रित, यशःकीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। नपुंसकवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। तिर्यंचगितके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। तिर्यंचगितके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है। नीच गोत्रके वंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेपाधिक है।

इस प्रकार छह पृथ्वियोंमें जानना चाहिए।

सातवीं पृथ्वीमें —श्रायुको छोड़ कर ११ प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्ताक है।

[ विशेष-नारिकयोंकी सामान्यसे १५ प्रकृतियां हैं। उनमें से मनुष्यगति, तिर्यंचगित तथा

गुणा । उक्किस्सिया बंधगद्धा 'संखेल्जगुणा । पुन्सिवेदस्स उक्किस्सिया बंधगद्भा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्किस्सि० बंधगद्धा संखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जस० उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । णवंसगवेदस्स उक्किस्सि० बंधगद्धा संखेजगुणा । असाद-अरिद-सोग-अउक्त । उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा० । पचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तेसु-आयुगवज्ञाणं पण्णारसण्णं पगदीणं जहण्णिया बंधगद्धा सिन्सा थोवा । दोण्णं आयुगाणं ५ जहण्णिया बंधगद्धा सिन्सा संखेजजगुणा । उक्किस्स० बंधगद्धा सिन्सा संखे० गुणा । उच्चागोदस्स उक्किस्स० बंधगद्धा संखे० गुणा । मणुस० उक्किस्स० बंधग० संखे० गुणा । पुरिसवे० उक्किस्स० बंधग० संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्किस्स० बंधग० संखे० गुणा । आसाद-अरिद-सोग० अल्ज० उक्किस्स० बंधगद्धा संखे० गुणा । णवंसगवे० १०

दो गोत्रको घटानेसे ११ शेप रहती हैं। इसका कारण यह है कि सातवें नरकमें मनुष्यगित तथा उद्यगोत्रका बंध सम्यक्त्व मिध्यात्व तथा अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही होता है; मिध्यात्व, सासादनमें नहीं होता । प्रथम द्वितीय गुणस्थानमें ही तियंचगित तथा नीचगोत्रका बंध होता है। इस प्रकार ये चार प्रकृतियां परिवर्तमान नहीं रहती हैं। कारण, प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका अभाव हो जाता है।

तिर्यचायुके बंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पुरुपवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्वीवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्वीवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्वात, हास्य, रित, यहाकीत्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। नपुंसकवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, अरित, शोक, अयशाकीत्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है।

पंचेन्द्रियः तियँच-अपर्याप्तकों में — आयुको छोड़कर पन्द्रह प्रकृतियों के बंधकोंका जघन्य-काल समान रूपसे स्तोक है।

. [ विशेष-पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-लब्ध्यपर्याप्तकोंमें नरकगित तथा देवगितका बंध नहीं होता है । ] इस कारण आयुको छोड़कर शेष बची १७ प्रकृतियोंमंसे दो घटानेपर पन्द्रह प्रकृतियाँ रह जाती हैं। ]

मनुष्य-तिर्यंचायुके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे संख्यातगुणा है। दोनों आयुओंके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उच्चगात्रके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। मनुष्यगितके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। पुरुषवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। साता, हास्य, रित, यशःकीर्त्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, श्ररित, शोक, श्रयशःकीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। नपुंसकवेदके

<sup>(</sup>१) "मिस्साबिरदे उद्यं मणुबदुगं सत्तमे हवे बंधो । मिच्टा सासणसम्मा मणुबदुगुझं ण बंधति ॥" —गो० क० १०७ ।

<sup>(</sup>२) "सामण्ण-तिरियपचिदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुव्वियछक्कमाव णित्थ ।" —गो० क० १०५ ।

्क्किस्सि॰ बंधग॰ विसेसा॰। तिरिक्खग॰ उक्किस्सिया बंधग॰ विसेसा॰। णीचा-गोदस्स उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा॰।

ुं५२८. एवं सव्व-अपज्जत्ताणं तसाणं सन्वएइंदि० सन्वविगलिंदि० सन्वपुढवि० आउ० वणप्कदिणिगोदाणं च ।

५ १५९. देवेसु-भवणवासिय याव ईसाण त्ति पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त-भंगो। सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो। आणद याव उविरम्गेवल्जात्ति-आयुग-वज्जाणं तेरसण्णं पगदीणं जहण्णिया बंधगद्धा सिरसा थोवा। आयु० जहण्णिया बंधगद्धा संखे० गुणा। उक्क० बंधग० संखे० गुणा। उच्चागो० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। पुरिसवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। इत्थिवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। साद० हस्स-रदि-जस० उक्किस्सिया बंधगद्धा विसेसा०। णवंसवे० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। असाद-अरदि-सो० अञ्ज० उक्क० बंधग० विसेसा०। णीचागो० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। असाद-अरदि-सो० अञ्ज० उक्क० बंधग० विसेसा०। णीचागो० उक्क० बंधग० संखे० गुणा। अणुदिस याव सव्बद्धत्ति-आयुगवज्जाणं अहण्णं पगदीणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा। आयुग० जह० बंधगद्धा संखेज्जगुणा। उक्क०

बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। तिर्यंचगतिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। नीच गोत्रके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है।

§५२८. सर्व अपर्याप्तक त्रसों, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय सर्व प्रथ्वीकाय-ऋष्काय तथा वनस्पतिनिगोदोंका इसी प्रकार भंग जानना चाहिए।

§५२९. देवोंमें—भवनवासियोंसे ईशान पर्यन्त पंचेन्द्रिय-तिर्यंच अपर्याप्तकोंके समान भंग है। सनत्कुमारसे सहस्रारपर्यन्त नरकगतिके समान भग है। आनतसे उपरिम प्रैवेयक पर्यन्त आयुको छोड़कर १३ प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है।

[ विशेष-त्र्यानतादि स्वर्गोमें केवल मनुष्यगतिका बंध होता है। अतः परिवर्तमान १७ प्रकृतियोंमेंसे गति चतुष्क घटा ली गईं। इस प्रकार १३ प्रकृतियों शेष रहीं।]

मनुष्यायुके बंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा हैं। उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। अव-गोत्रके बंधकोंका उत्कृष्टकाल सख्यातगुणा है। पुरुपवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्त्रीवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। साता, हास्य, रित, यशःकी त्तेके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। नपुंसकवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, अरित, शोक, श्रयश कीर्त्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है। नीचगोत्रके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

अनुदिशसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त आयुको छोड्कर आठ प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्यकाल समान रूपसे स्तोक है।

[ विशेष-अनुदिशादि स्वर्गों में सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं। उनके नीच गोत्र, स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेदका बंध नहीं होता है। अतः गोत्रद्वय तथा तीन वेदनिमित्तक परिवर्तन न होनेसे आनतादिकी १३ प्रकृतियों मेंसे ५ प्रकृतियां घटानेपर ८ प्रकृतियां शेप रहती हैं। बंधग० संखे० गुणा। साद-इस्सेरिद-जस० उक्क० बंधग० संखे० गुणां। असाद∕ अरिद सो० अज्जस० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा।

§५३०. तेउ० वाउ०-आयुगवज्जाणं एक्कारसण्णं पगदीणं जहण्णिया बंधगद्धा सिरसा थोवा । आयु० जहण्णिया बंधगद्धा संखे० गुणा । पुरिसवे० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्कस्सि० बंधग० संखे० गुणा । साद- ५ इस्स-रदि-जस० उक्क० बंधग० संखे० गुणा । असाद-अरदि-सो० अल्जस० उक्क० बंधगद्धा संखे० गुणा । णवुंस० उक्क० बंधगद्धा विसेसा० ।

ुं ५३१. पंचरण० पंचवचि० वेउव्वि० वेउव्वियमि० आहार० आहारिम० कम्मइग० अवगदवे० कोधादि० ४ सासण० सम्मामि० ति साधेद्ण णेदव्वं। णविर कोधा० ४ कसायाणं साधेद्ण णेदव्वं। कसायकालो थोवो। उक्क० बंधगद्धा १० संखे० गुणा। ओरालि० ओगालिमि० पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो।

हुँ प्रें २२. विभंगे-णिरयभंगो । आभि० सुद० ओधि० आयुगवज्जाणं अट्टणां पगदीणं जहण्णिया बधगद्धा सरिसा थोवा । आयु० जह० बंधगद्धा संखे० गुणा । उक्क०

मनुष्यायुके वंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है। साता, हास्य, र्रात, यशःकीर्तिके वंधकोंका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है। श्रसाता, श्ररति, शोक, श्रयशः-कीर्तिके वंधकोंका उत्क्रुष्ट काल संख्यातगुणा है।

§५३०. तेजकाय, वायुकायमें—आयुको छोड़कर ११ प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्यकाल समान रूपसे स्तोक है।

[ विद्योप-अनुदिश सम्बन्धी पूर्वोक्त आठ प्रकृतियों में ऋथीत् हास्य, रित, अरित, शोक, यशः-कीर्ति, अयशःकीर्ति, साता, असातामें वेदत्रयको जोड़ने ११ प्रकृतियां होती हैं। यहां वेदत्रयका बंध होनेसे परिवर्तमान प्रकृतियों में उनको परिर्गाणत किया है।

तिर्यचायुके बंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है। पुरुषवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। स्नाता, हास्य, रित, यशः-कीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। साता, हास्य, रित, यशः-कीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, अरित, शोक, अयशःकीर्त्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। नपुंसकवेदके बंधकोंका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है।

§५३१. ५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-आहारकमिश्रयोगी, कार्माणकाययोगी, अपगतवेद, क्रोधादि चार कपाय, सासादनसम्यक्त्वी, सम्यक् मध्यात्वी पर्यन्त परिवर्तमान प्रकृतियोंके बंधकोंका बंधकाल निकालकर जान लेना चाहिए। विशेष-क्रोधादि चार कषायोंमें विचार करके भंग जानना चाहिए। कषायका काल स्तोक है। बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

औदारिक तथा औदारिकमिश्रकाययोगके—पंचेन्द्रिय तिर्यंच-श्रपर्याप्तकके समान भंग हैं।

§५३२. विभंगाविधमें—नरकगितके समान भंग है अर्थात् वहां १५ प्रकृतियाँ हैं। आभिनिबोधिक, श्रुत-अविधिक्तानमें—श्रायुको छोड़कर शेष ८ प्रकृतियोंके बंधकोंका जघन्य काल समान
कपसे स्तोक है।

तुंधगद्धा संखे॰ गुणा । साद-इस्स-रदि-जस॰ उक्क वंधग॰ संखे॰ गुणा । असाद-अरदि-सोग॰ अंजज॰ उक्कस्सिया बंधगद्धा संखे॰ गुणा । एवं मण्यजजव० । णवरि दो-आयुगाणं भाणिदव्यं (व्ये ) एकं चेय भाणिदव्यं ।

§५३३. संजदा-सामाइ० छेदो० परिहार० संजदासंजद० मणपज्जव० भंगो। ५ ओधिदं० ओधिणाणिभंगो।

४२४. किण्णणीलकाउलेस्सि० णिरयभंगो । तेउ०-देवोघं।पम्म०-सहस्सारभंगो । सुक्कले०-आणदभंगो ।

र्ध ३५. सम्मादिष्ट्री-खइग० वेदग० उत्रसम० ओधिणाणि-भंगो । णवरि उत्रसम० आयुगाणं णित्थ अप्पाबहुगं ।

### एवं परत्थाण-अद्धा-अप्धाबहुगं समत्तं । एवं पगदिबंधो समत्तो ।

ない 発的な

[ विशेष-यहां साता, हास्य, रित, अरित, शोक, श्रमाता, शःकीर्त्त, अयशःकीर्त्ति ये ८ परिवर्तमान प्रकृतयां हैं।]

त्रायुक्ते बंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। साता-हास्य, रात, यशःकीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। असाता, अरित, शोक, अयशः-कीर्तिके बंधकोंका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। मनःपर्ययज्ञानमें—इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष, यहाँ वंधकोंमें दो आयुके स्थानमें एक देवायुका ही बंध कहना चाहिए।

§५३३. संयत,सामायिक,छेदोपस्थापना,परिहार्रावशुद्धि तथा संयतासंयतों मं-मनःपर्ययवत् भंग है। अवधिदर्शनमें—अविश्वज्ञानका भंग है।

ुं५३४. कृष्ण-नील-कापोत लेश्यामें—नरकगतिके समान भंग है। तेजोलेश्यामें—देवेंकि श्रोघ-वत् है। पद्मलेश्यामें—सहस्रार स्वर्ग समान भंग है। शुक्ललेश्यामें—श्रानत-स्वर्गका भंग है।

§५३५. सम्यग्दिष्ट, क्षायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपश्रम, क्रम्यग्दिष्टमें—श्रविध-श्रानके समान भंग है। विशेष, उपश्रमसम्यक्त्वमें आयुक्तत अल्पबहुत्व नहीं है।

[ विशेष-सम्यग्द्दिके मनुष्य श्रथवा देवायुका ही बंध होता है, उपशम सम्यक्त्वमें इन दोनोंका भी बंध नहीं होता है। ि

र्वे ५३६ आहारानुवादसे—श्राहारकोंमं मूलके ओघवत् जानना चाहिए। अनाहारकमें—कामाण काययोगवत् जानना चाहिए।

> इस प्रकार परस्थान अद्धा-श्रलपबहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रकृतिबंध समाप्त हुआ।

> > 4712 C.C.

<sup>(</sup>१) ''णवरि य सब्बुवसम्मे णरसुरभाऊणि णित्थ णियमेण ।'' —गो० क० १२० ।

# महाबन्ध मूलगत-गाथानुक्रमणिका

|                             | पूर                            | पूर        |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| अयणं संव <b>च्छर</b> पलिदो  | २१ तिजास <b>रीर</b> लंभी       | <b>२</b> ३ |
| असुराणमसंग्वेजा             | २२ : पणुवीसं जोयणाणं           | २२         |
| अंगुलमायलियाए               | <sup>२१</sup> परमोधि असंखेज्जा | २३         |
| आणद्पाणदवासी                | <sup>२३</sup> परमोधिमसंख्ञा    | ર <b>ે</b> |
| आवलियपुध्त्तं पुण           | २१ भरदं च अद्धमासं             | <b>૨</b> १ |
| उ <del>कर</del> समणुरसेसु य | 23                             | 71         |
| ओगाहणा जहण्णा               | २१ सक्कीसाण पढम                | २२         |
| काले चटुण्हं बुड्डी         | २२ सन्त्रं पि लोगणालि          | २३         |
| तेजाकम्मसरीरं "             | २२   संखेजिदिमे कालं           | २१         |



#### . 'दाब्द सृची

| अहपद ३१,३।                                        | ् उत्रसमिग २५९,४। २५९,६ ।               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| अथिरादिपंच १४८,१।                                 | एइंदियदंडग ८८,७ ।                       |
| अथिरादिछक्ष १४४,६। १५०,३ ।                        | ओघ ६९,३। ९५,३। ११६,३। ११३,३। १४१,२।     |
| अद्धः अप्पा बहुग २७९,१। ३३४,१ ।                   | १७६,३। १८६,३। १९१.३। २३६,३। २५०,३।      |
| अप्पडिवादी २३,८ ।                                 | २५९,३।२७९,४।३१५,२।३३४,४।                |
| अप्याबहुग २७९,१ ।                                 | ओदइग २५९,३। २५९,५।                      |
| <u>अधिकवणं णाणोपयुत्तदा ३६,५।</u>                 | ओधी २१,९ ।                              |
| अरहकम्म २७,४।                                     | ओधिविषय २२,१०।                          |
| अरहंतभत्ती ३६,४।                                  | ओघिणाणावरणीय २४,२ ।                     |
| असंखेज्ज पोग्गलपरियद्व ४७,१।                      | अंतराणुगम ६९,२। २५०,२ ।                 |
| आदिकम्म २७,३ ।                                    | कल २७,३ ।                               |
| आदेस ७१,१।१३४,४।१४३,७।१७७.१।१८७,६।                | कालाणुगम २३६,३ ।                        |
| १९४,४। २३७,३। २५०,९। २६२,३।                       | केवलणाणावरणीय २७,१ ।                    |
| २८२,११। ३१६,५। ३३८,१५। २४४,५ ।                    | खइग २५९,४। २५९,६।                       |
| <b>आ</b> वास <b>ए</b> सु अपरिहीणदा ३६, <b>१</b> । | ं खणलवपडिवुज्झणदा ३६,२ ।                |
| इब्भम २५,२।                                       | खायोवसमिग २५९,६ ।                       |
| उज् <b>मदिणाण ( तिविध ) २४,४</b> I                | खुद्दाभवगाहण ४६,११ ।                    |
| उब्भम २५,२।                                       | ं खेत्ताणुगम १८६, २ ।                   |
|                                                   |                                         |

१ इस संश्वित सूची में द्वात्र प्रकरणानुसन्धान के लिए उपयुक्त शब्दों का संग्रह किया है ।

पिष्ठहण्होधी २२,८। २३,६। जीव अप्पाबहुग २७९,१। २७९,२। जीवसमास ३२,२। जुदि २७,३। तक २७, ३। तसथावरादिसत्तयुगल २०२,५। तसथावरादिणवयुगल १०३,३। ११७,६। १४८,२। १५१,९।१५९,९।१६६,५।

तसयावरादि अद्वयुगल १६४,१२ । तसथावरादि छक्कयुगल १५२.१०। तसादि दसयुगल ७६,९। ७९,११। तित्थयर ३५,१३। तित्थयरणाम गोदकम्म ३५,१५। थावरअथिरादिपंच १५९,३। थिरादि छक्क १५१,६। १५२,२। थिरादि छ युगल १०.३९। थिरादि तिण्णियगल १०१.९ । थिरादिदाणियगल ८३,६। ८४,५। थिरादि पंचयगल १०६,४। १९५,१। दंसणविसुज्झदा ३५,१६। पम्मतित्थयर ४१.१। ध्विग १५१,१। १६०,१०। १७७,७। पगदिबंधवोच्छेद ३२,३। पडिवादी २३,८। पडिसेविद २७.३। परत्थाण २७९.२। परत्याण अद्धा अप्पात्रहुग ३३४,१। ३४३,१। परत्थाण जीव अप्पा बहुगाणुगम ३१५,१। परत्थाणसण्णियास ९५,१ । ११६,२ ।

परिमाणीणगम १७६.२। परमोधि २२,५। पवयण भत्ती ३६,४। पवयण भावणदा ३६,५। पवयणवच्छल्लदा ३६,४। पुरिसवेददंडग ४८,१। पंचेंदियदंडग ४८,२। फोसणाणुगम १९१,२। बहरसद्भत्ती ३६,४। बंधसामित्तविचय ३२,१। भागाभागाणुगम १४१,२। भावाणुगम २५९,२। भंगविचयाणुगम १३३,२। मणपज्जवणाणावरणीय २४,३। यथा छामे ( थामे ) तवे ३६.२। लिखसंवेगसंपण्णदा ३६,२। विणयसंपण्णदा ३६.१। विपुलमदिणाण ( छिब्बिह ) २४,४ । वेउिवय छक्क १७२.२। १७६,८। हस्सादि दो युगल १७०,४। सत्थाण २७९,२ सत्थाण सिणयास ९५,१। साददंडग ४८,१। सादियवंध ३१.१। सामाणं वेजावचजोगयुत्तदा ३६.३ । सामाणं समाधिमरणदा ३६,३। सीलवद णिरिदिचारदा ३६,१। सोलस कारण ३५,१६। संभम २५,२।

#### ERRATA

Refer page 15 of the preface, line No. 13-15

"Date of the Author:—The exact date of the author has not been known but it appears that the work must have been compiled in the beginning of the Christian era."\*

<sup>\*</sup> Refer Hindi Introduction, Page 40